# कांग्रेस का इतिहास

१८८५--१६३५

२८ दिसम्बर १६३५ को मनाई गई कांग्रेंस-स्वर्गा-जयन्ती पर कांग्रेस द्वारा प्रकाशित तथा डॉ० वी० पट्टामि सीतारामैया लिखित

History of the Congress
का श्रनुवाद

भृतपूर्व राष्ट्रपति वाव् राजेन्द्रप्रसाद की प्रस्तावना सहित

हिन्दी-सम्पादक श्री हरिमाऊ उपाध्याय

सस्ता साहित्य मगडल, दिल्ली

शाखा: लखनऊ

#### प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

-: संस्करण:-

विसम्बर १६३४ : २४००

अप्रैल १९३६ : २०००

नवस्वर १६३८ : ३००० •

मूल्य - अभिरूपये

मुडक इलाहावाद लॉ जर्नल प्रेस, इलाहावांद

## समर्पण सत्य श्रीर श्रहिंसा के चरणों में

जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-सञ्चालन किया है श्रीर जिनके लिए हिन्दुस्तान के श्रसंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी श्रपनी मातृभूमि की सुक्ति के लिए महान् त्याग श्रीर विलदान किये हैं।

## लेखक की श्रोर से

कोई उद्देश निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मैंने नही उठाया था। इस वर्ष भीष्म-ऋतु में बेकारी की घडियों में कलम-घिसाई करते-करते यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया। बात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे मामले में मुझसे योही एक बात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपति को इस छोटी-सी कृति की स्चना मिल गई। राष्ट्रपति ने यह मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक काग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके लिए में उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निवर्शक वाक्य दिये हुए है उनपर विहगम-दृष्टि डालने से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी। प्रथम तीस वर्षों के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नही था। इसीलिए इस काल की घटनाओं का वर्णन विषय-वार और व्यक्ति-वार किया गया है। हा, पिछले बीस वर्षों का विवरण साल-ब-साल दिया गया है।

मिन्न-भिन्न अधिवेशनो के निश्चय क्रमश उद्भृत नहीं किये गये हैं। क्यों कि ऐसा करते तो पुस्तक का आधा आकार तो योही पूरा हो जाता। लेकिन इसके बिना भी पुस्तक आशातीत रूप में बढ़ी हो गई है। पुस्तक में बोष भी बहुत रह गये है। में उनसे अनिभन्न नहीं हूँ। योजना और लेखन की ये त्रुटिया ऐसी है कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो इनमें कुछ कभी तो जरूर की जा सकती थी। परन्तु काम बहुत ही थोड़े समय में करना पड़ा, और जल्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता। फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस पुस्तक को दो वार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और सक्षोधन के कार्य में जो परिश्रम करना पड़ा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। काग्रेस के प्रधान-मंत्री आचार्य कृपलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णवास को छापन के लिए सारी सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा है। अत. वे भी देश के धन्यवाद के पात्र है।

मछलीपट्टम, १२ विसम्बर, १६३४ )

पट्टामि सीतारामैया

## सम्पादक की श्रोर से

हमारे माननीय राष्ट्रपित श्री राजेन्द्रवाबू ने मुझे पत्र-द्वारा सूचित किया था कि डॉ॰ पट्टाभि सीतारामैया-लिखित कांग्रेस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-सस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित किया जाय, इघर माई श्री देवदासजी गांधी ने प्रेम-पूर्वक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेवारी में खुद लू। मेरा काग्रेस-मक्त हृदय इस आग्रह को मला कैसे टाल सकता था? जिम्मेवारी ले तो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम मे प्रवेश करता गया तैसे-तैसे बाह्य और आन्तरिक दोनो प्रकार की किठनाइयो से घिरता गया और यदि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए न दौड पडते, तो दो महीने के अन्दर इतनी वडी पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन असम्मव होता। ईक्वर को घन्यवाद है कि अनुवाद समय पर तैयार हो गया है।

अनुवाद को सरल, सुबोघ और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेष्टा की गई है। फिर भी मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नही समझता क यह अनुवाद इसमें अपवाद हो सकता है।

मूल अग्रेजी प्रति थोडी-थोडी करके मिलती रही है—इसलिए सारी पुस्तक को अच्छी तरह पढ जाने पर अनुवाद करने मे जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहां तक कि अनुवाद का कितना ही अश छप चुकने पर महासमिति के दप्तर से कुछ सबोधन मिले और अभीतक मिलते चले गये, जिनमे से कुछ को तो चिप्पया लगा-लगाकर भी जोडना पडा है। समय कम मिलने के कारण मूल की यश्र-तत्र पुनरुक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। मै मानता हूँ कि यदि समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी वन सकती थी और यह अनुवाद भी इससे बढकर हो सकता था। इन तमाम कठिनाइयो और असुविधाओ के रहते हुए भी, पुस्तक का अन्तरग और वहिरग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है।

पुस्तक के गुण-दोषों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं। यह मेरा काम है भी नहीं। मेरे जिम्मे हिन्दी-सस्करण तैयार करने का काम था—बह यदि पाठकों के छिए सन्तोष-अनक निकला तो मैं अपनी जिम्मेवारी से वरी हुआ। जल्दी के कारण इस संस्करण में जो त्रुटियां रह गई है उन्हें दूसरे संस्करण में दूर करने का यत्न किया जायगा।

में अपने सहायक मित्रों को बन्यवाद दिये विना इस वक्तव्य को समाप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले मुक्ते माई मुकूटविहारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुल-लालकी असावा का नामोल्लेख करना चाहिए, जिनकी वहुमूल्य सहायता और जी-तोड़ परिश्रम के विना यह संस्करण किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकता था। इसी तरह माई रामनारायणकी चौघरी (अध्यक्ष, राजस्थान-हरिजन-सेवक-मध), श्री रुद्रनारायणकी अग्रवाल, माई कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार (सम्पादक साप्ताहिक 'अर्जुन') श्री हरिक्चन्द्रजी गोयल और भाई शिवचरणलालजी गर्मा से भी समय-समय पर वही सहायता मिली, जिनका कृतजता-पूर्वक उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोडे समय में छापने की सुविधा मण्डल को कर दी। वे सब सज्जन भी घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार करने में सहायता पहुँचाई।

मुक्ते विश्वास है कि यह इतिहास, काग्रेस का यह पुण्य-स्मरण, काग्रेस-माता का यह दूघ पाठकों के जीवन को पवित्र, तेजस्वी तथा विलय्ठ वनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की विलवेदी पर अपने आपको चढाने की स्फूर्ति देगा।

## वन्दे-मातरम् !

गांबी-आश्रम हण्डुडी (अजमेर), १५ दिसम्बर १९३५

हरिभाऊ उपाच्याय

## दूसरे संस्करण का वक्तव्य

काग्रेस के इतिहास का पहला सस्करण किस जल्दी और परिस्थिति में निकाला गया था, यह उसमें वताया जा चुका है। मित्रों की सहायता और ईश्वर की कृपा से हम उसे समय पर सर्व-साघारण के सामने रख सके, यह हमार लिए बहुत वही वात थी। लेकिन काग्रेस सो इतनी वडी मस्था है कि हमने उसकी ें जो ढाई हजार प्रतियां छपवाई थी वे बहुत कम साबित हुईं, और छपते के सार ही न केवल वे सबही समाप्त हो गईं बल्कि बहुत-सी मांग बनी ही रही। उत्पुर पाठकों के तकाजें और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे। इघर जिन-जिनने पुस्तक देखी, छोटे से लेकर बड़े-बड़ो तक ने, उसको सब तरह सराहा और हमें जल्दी दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। फलत, लखनऊ-कांग्रेस के इस शुभावसर पर, हम उसका दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के सामने पेश करते हैं।

हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको बहुत वारीकी है संशोधित किया जाय, लेकिन काम इतना बडा था और समय इतना कम कि वह सम्भव नही हुआ। फिर भी श्री हरिमाऊजी ने एक बार सारी किताब के दोहरा लिया है और यथावसर कुछ संशोधन भी किये हैं। प्रूफ में तो पहले भी सावधानी रक्खी गई थी, इस बार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायेगे। हमें आशा है कि जैसे पहल सस्करण हाथो-हाथ विका था वैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम शीझ नये संस्करण को लेकर उपस्थित होगे।

प्रकाशक

#### प्रस्तावना

हमारी राष्ट्रीय महासभा (काग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोडे-से प्रतिनिधियो की उपस्थिति में, वम्बई में हुई थी। जो लोग वहा उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहे जा सकें, परन्तू थे सच्चे जन-सेवक । बस. तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्म में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन हमेशा इसने शासन के ऐसे प्रजातत्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेवार हो और जिसमें इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियो एव श्रेणियो का प्रति-निधित्व हो । इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता और ब्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे उठेगे और ऐसी सस्थाओं की अस्थापना करेंगे जो सचमुच प्रातिनिधिक हो और जिनसे भारतीय जनता को भारत के हित की दिष्ट से भारत का जासन करने का अधिकार मिले। काग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावी और भाषणो से ही भरा हुआ है। काग्रेस की जो मागे है वे भी ऐसे प्रस्तावो के ही रूप में है, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्या तो सुधार होने चाहिएँ और कौनसी आपित्तजनक कार्रवाइया रद होनी चाहिएँ, और उन सब का आधार यह आगा ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयो की इच्छा का भलीभाति पता लग जाय तो वे गलतियो को दूरस्त करके अन्त मे हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत वखशीश दे देंगे। लेकिन हिन्दस्तान और इंग्लैण्ड में ब्रिटिश-सरकार ने जो कार्रवाइया की उनसे यह आज्ञा और विश्वास घीरे-घीरे पर सम्पूर्ण रूप में नष्ट हो चुके है। ज्यो-ज्यो हमारी राष्ट्रीय जागति वढती गई त्यो-त्यो ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया। ब्रिटिश-शासन की सदिच्छाओ पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लॉर्ड कर्जन के, जिन्होने बगला को विभक्त कर दिया था, शासनकाल में धनका लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महानु आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही चोतुक था, जोकि वीसवी सदी के आरम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वन्यापी घटनाशी से कुछ कम प्रभावित नहीं थी। फिर भी अग्रेजो पर से हमारा विश्वास विलक्ल उठ नहीं चका था; इसलिए महायद्ध के समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि वग-मग रद हो जाने से फिर सजीव हो गया था, और कुछ सारी परिस्थित को अच्छी तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-साम्राज्य के सकट के समय उसे सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत ने इस सकट-काल मे जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिज्ञो ने सराहना की, और भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध प्रत्यक्षतः राष्ट्रो के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त तथा प्रजातत्री-शासन को सुरक्षित करने के उद्देश से लड़ा जा रहा है उसके फलस्वरूप भारत में भी उत्तरदायी-शासन की स्थापना हो जायगी। १६१७ में ब्रिटिश-सरकार की ओर से भारत-मन्त्री ने जो घोषणा की. जिसमे थोडा-थोडा करके स्वशासन देने का आखासन दिया गया था. उसपर हिन्दस्तानियो में मतभेद उत्पन्न हुआ; और जैसे-जैसे भारत-मत्री व वाइसराय-द्वारा की गई इस सम्बन्धी जाचो का परिणाम और उस विल का स्वरूप. जोकि आखिर १६२० में भारतीय-शासन-विधान (गवर्नमेण्ट ऑफ डडिया एक्ट) वन गया. प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतुभेद भी उत्तरोत्तर तीव होता चला गया। विल अभी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश-सरकार की जीत रही। तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि युद्ध के कारण युरोप में ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न हो गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चुकि अब वह दूर हो गई है, हिन्द्रस्तान के प्रति उसका रुख वदल गया है और पहले से कही खराव हो गया है। खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानो के प्रति विश्वास-घात कहा गया, और (देशव्यापी सर्व-सम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विलो के स्वीकृत कर लिये जाने से, जीकि रीलट-विलो के नाम से मशहूर है और जिनके द्वारा जन-साघारण को स्वतत्र नागरिकता के मौलिक अधिकारों से विचत करनेवाली भारत-रक्षा-विधान की उन कठोर घाराओ को फिर से अमल में लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय ढीला छोड दिया गया था, इस भावना को और भी पुष्टि और दुढता मिली। इन वातो से स्वभावत देशभर में जोरदार हलचल मच गई और दक्षिण-अफीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेडा व चम्पारन जिलो में जिस सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली वार महात्मा गांघी ने इन तथा अन्य शिकायतो से देश के मुक्ति पाने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्य- वश इस सिलसिले में पजाब और अहमदावाद में जनता की ओर से कुछ उत्पात हो गये. जिससे लोगो के जान-माल का नुकसान हुआ और जालियावाला-वाग-हत्याकाण्ड व पजाब मे फीजी शासन के भीषण दश्य सामने आये। स्वभावतः देशभर में इससे हलचल मच गई और रोष छा गया। इन दुर्घटनाओ की जाच के लिए.हण्टर-किमटी नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हलचल और रोष को शान्त न कर सकी, उलटे पार्लमेण्ट मे उस रिपोर्ट पर जो वहस हुई उससे वह और भी प्रवल हो गया। तब असहयोग-आन्दोलन शरू हुआ। इसमें एक ओर तो सरकारी उपाधियो के त्याग और सरकारी कौसिलो, सरकार-द्वारा स्वीकत शिक्षणालयो, अदालतो तथा विदेशी कपडे के बहिष्कार का कार्यक्रम रक्खा गया, और दूसरी ओर जगह-जगह काग्रेस-कमिटियो की स्थापना, काग्रेस-सदस्यो की भर्ती, तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, राष्ट्रीय शिक्षणालयो की स्थापना, ग्रामवासियों के झगड़े निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना तथा हाय की कताई-बुनाई को पुनर्जीवित करते हुए ऋमश सविनय-अवज्ञा और लगान-बन्दी तक पहुँच जाने का कार्यक्रम रक्खा गया । काग्रेस-विधान मे परिवर्त्तन करके काग्रेस का लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण और उचित उपायो से स्वराज्य-प्राप्त' रक्खा गया। इससे देशभर में जागति की लहर छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-चक्र जारी कर दिया। देखते-देखते १६२१ के अन्त तक हजारो स्त्री-पुरुष, जिनमे देश के कछ अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता भी थे, जेलखानो में जा पहेंचे। सरकार के साथ समझौते की बातचीत भी चली, पर वह सफल न हुई। मगर इसी दिमयान युक्त-प्रान्त के चौरीचौरा स्थान में भयकर उत्पात हो जाने के कारण, वारडोली मे करवन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्थगित कर देना पडा। इसके वाद एक-एक करके असहयोग-कार्यंक्रम की दूसरी वार्ते भी स्थगित कर दी गई और काग्रेसवादी कौसिलो में प्रविष्ट हए।

१६२० के बासन-विधान के अमल की जान के लिए ब्रिटिश-पार्लमेण्ट ने जो कमीशन नियुक्त किया, जोकि साइमन-कमीशन के नाम से मशहूर हैं, उसमें हिन्दुस्तानियों के न रक्के जाने से देश में फिर हलचल मची। तब, अन्य सार्वजिनक सस्थाओं के साथ मिलकर, कांग्रेस ने सरकार की स्वीकृति के लिए, मारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का लक्ष्य ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रक्का गया। लेकिन सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया। तब टिसम्बर १६२६ में, लाहौर के

अपने अधिवेशन में, काग्रेस ने अपना लक्ष्य वदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायो से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्भ मे अनैतिक कानुनो की सविनय-अवज्ञा तथा कर-वन्दी का आन्दोलन संगठित किया। इंग्लैंण्ड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में एक परिपद का आयोजन किया. जिसमें भारत के लिए शासन-विधान वनाने के सम्वन्य मे परामर्श देने के लिए कछ हिन्दुस्तानियो को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवजा-आन्दोलन को कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीपण आहिनेन्सो-सहित दमनकारी उपाय अख्तियार किये गये। मार्च १६३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉड र्आवन और काग्रेस की ओर से महात्मा गाथी के वीच एक समफीता हुआ. जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थगित कर दी गई और १६३१ के आखिरी दिनो में महात्मा गांवी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद में शामिल हर। लेकिन, जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की शुख्यात में ही काग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पडा, जो १९३४ तक चलता रहा। १९३४ मे वह फिर स्थगित कर दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनो बार के आन्दोलनो में हजारो स्त्री-पुरुष और वच्चे तक जेलो में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कण्टो को उन्होंने सहा, और अपनी सम्पत्ति का नुकसान भी वर्दास्त किया । वहत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड पर चलाई गई गोलियो के कारण, मारे भी गये। सत्याप्रहियो ने इस अवसर पर अपने सगठन और कप्ट-सहन की अदस्त शक्ति का परिचय दिया और भारी-से-मारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कुल मिलाकर, पूरी तरह व्यह्मिक ही रहे। काग्रेस-सगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के वावजुद कायम रहकर सिद्ध कर दिया कि वह निर्जीव नहीं है और अपने को समयानकल बनाने की उसमे पर्याप्त क्षमता है। यह ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण स्वराज अभी हमे प्राप्त नही हुआ, परन्त इसमें सन्देह नहीं कि देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा है।

कराची के अधिवेशन में काग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों को उनके कुछ मौलिक अधिकारों का आक्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोषण का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतत्रता में भूखो मरनेवाले करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश हो, और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, वर्म तथा

अन्तरात्मा के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई है। यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानी मे काम करनेवालों के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद परिस्थिति, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी भगड़ों के फैसले के लिए उपयक्त सगठन और वढ़ापे, वीमारी व बेकारी के आर्थिक सकटो से सरक्षण तथा मजदूर-सघ बनाने के उनके अधिकार को कायम रखने के रूप में उनके हितों का खयाल रक्खा जायगा। किसानों को इसने आश्वासन दिया है कि यह लगान-मालगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक जमीनो की छगान-मालगुजारी माफ कराकर तथा छोटी-छोटी जमीनो के मालिको को उस कमी के कारण जो नुकसान होगा उसके हिसाव से उचित और न्याय्य छूट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को हलका करेगी। खेती-बाडी से होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने कमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही एक निविचत रकम से अधिक आमदनी-वाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व मुल्की शासन के खर्चे मे भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियो की तनख्वाह ५००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए कहा है। इसके अलावा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमे विदेशी कपडे का बहिष्कार, देशी उद्योग-धन्धो का सरक्षण, शराव तथा अन्य नशीली चीजो का निषेध, बडे-बड़े उद्योगी पर सरकारी नियत्रण, काश्तकारों का कर्जदारी से उद्घार, मद्रा और विनिमय की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन और राप्ट्-रक्षा के लिए नागरिको को सैनिक शिक्षण देने का निर्देश है।

काग्रेस के अन्तिम अघिवेशन में, जोिक अक्तूबर १९३४ में वस्बई में हुआ था, कौसिल-प्रवेश की नीित को स्वीकार कर लिया गया है और देश के सामने रचनात्मक कार्यं कम रक्खा गया है जिसमें हाथ की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन एव पुनर्जीवन देने, जपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी दस्तकारियो (गृह-उद्योगो) की जन्नति करने, आर्थंक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से ग्रामीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृत्यता का नाश करने, अन्तर्जातीय एकता की वृद्धि करने, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषो में जपयोगी ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानो में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानो का सगठन करने और काग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की वाते भी है। कांग्रेस-विघान का सशोधन करके, नये विघान में, प्रतिनिधियो की सख्या घटाकर

काग्रेस-रजिस्टर में वर्ज जितने सदस्य हो उनके अनुपातानुसार कर दी गई है; साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि काग्रेस-किमटियो के सब निर्वाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने और आदतन खादी पहननेवाले हो।

इस प्रकार काग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढती गई है और राष्ट्रीय हलचल के हरेक क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक कार्य में लगी हुई है जिससे न केवल जन-सावारण की माली हालत ही ठीक होगी, बल्कि उसको पूरा करने से उनमे वह आत्म-विश्वास भी जागत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। एक छोटी सस्या के रूप मे आरम्भ होकर अब यह इतनी प्रशस्त हो गई है कि सारे देश में इसकी शाखाये है और देश के सर्व-सावारण का विश्वास इसकी प्राप्त है। इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए बहत बड़े पैमाने पर बिलदान किया है; और इसके कार्यों व इसकी सफलताओं का राप्ट के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्र की एक महान थाती है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना ,हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए। स्वतत्रता की उस लढाई मे, जो अभी भी हमें लढना बाकी है, निश्चय ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी। यह समय सस्ताने या विश्राम करने का नहीं है। अभी तो बहुत-सा काम करने की वाकी पडा है, जिसके लिए बहुत सब के साथ तैयारी करने, लगातार बिलदान करने और अट्ट दृढ-निश्चय की आवश्यकता है। पर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हर्गिज सन्तोष न करेंगे। आइए, उन सव जाने-बेजाने स्त्री-पूरुष और बच्चो के आगे हम अपना सिर ऋकाये, जिन्होने इसके लिए अपनी जान तक कुरवान कर दी है, तरह-तरह के संकट और अत्याचार सहे है, और जो अपनी मातुम्मि से प्रेम करने के कारण अब भी कृष्ट पा रहे है।

साथ ही, कृतज्ञता और सन्मान के साथ, हमे उन लोगो की सेवाओ का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने कि इस शक्तिशाली संस्था का बीजारोपण किया और अपने निस्स्वार्थ परिश्रम एव अपनी कुरवानियों से इसका पोषण किया। पचास साल पहले जो छोटा-सा बीज बोया गया या वह अव वढकर एक मजबूत वटवृक्ष बन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखायें इस विशाल देश-भर में फैल गई है और अब अगणित नर-नारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें कलिया फूटी है। अब जो लोग वाकी वचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसका पोषण करें, ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको वनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल लगे और उनसे भारतवर्ष स्वतंत्र एवं समद्ध देश वन जाय।

आगे के पूष्ठों में कांग्रेस की प्रगित का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामलो और व्यक्तियों के वारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव वहुत विस्तृत हैं। स्वयं उन्होने भी, उसकी प्रगित के पिछले हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन वह एक दूर बैठे हुए इतिहासकार नहीं हैं, जो खाली घटनाओं का ज्यो-का-त्यों उल्लेख करके निर्जीव तथ्यों के आघार पर निष्कर्ष निकालते। उन्होंने तो यह अपनी आखो देखा है और इसके लिए खुद काम भी किया है। खाली जानकारी से ही उन्होंने काम नहीं किया विक अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया है। अतएव उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं और जो मत व्यक्त किये हैं, वे इनके अपने हैं; उन्हें हर वात में कांग्रेस की कार्य-समिति के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश कर रही हैं, निष्कर्ष और मत न समझ लेना चाहिए। फिर भी, आशा है, इसमें घटनाओं और तथ्यों का विश्वसनीय उल्लेख हैं और वर्तमानकालीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी।

—-राजेन्द्र प्रसाद

१२ दिसम्बर, १६३४ ]

## विषय-सूची

## भाग १

| सुधारों | का | युग१ | 558  | से | १६०५ |
|---------|----|------|------|----|------|
| स्वशासन | का | युग  | १६०इ | से | 2626 |

| १—कांग्रेस का जन्म                              | • •      | • •        | १          |
|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| २१८८५ से १९१५कांग्रेस के प्रस्तावएक             | सरसरी वि | नंगाह      | २४         |
| ३कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका         |          | • •        | ६प         |
| ·<br>४—-क्रिटेन की दमन-नीति व देश में नई जागृति |          | • •        | ৩দ         |
| ५हमारे अंग्रेज हितैषी .                         |          | • •        | <b>দ</b> ७ |
| ६—हमारे हिन्दुस्तानी वृजुर्ग                    | • •      | • •        | ६३         |
| भाग २                                           |          |            |            |
| होमरूल का युग१६१७                               | से १६२   | o          |            |
| १—–फिर मेल की ओर—–१६१५                          | • •      |            | १२५        |
| २संयुक्त कांग्रेस१९१६                           | • •      |            | १३१        |
| ३उत्तरवायी शासन की ओर१६१७                       | • •      |            | १३८        |
| ४—माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना—-१६१८               |          | • •        | १५२        |
| ५अहिंसा मूर्त-रूप में१६१६                       | • •      | • •        | १६३        |
| भाग ३                                           |          |            |            |
| स्वराज्य का युग१६२१                             | से १६२   | <u>'</u> 5 |            |
| १असहयोग का जन्म१६२०                             |          | • •        | १८१        |
| २ असहयोग पूरे जोर में १९२१                      | • •      | • •        | २२०        |
| ३—गांधीजी जेल में—११२२                          |          |            | 583        |

| ४—कॉंसिलों के भीतर असहयोग-<br>५—कांग्रेस चौराहे पर-१६२४<br>६—हिस्सा या साझा ?—१६२४<br>७—कॉंसिल का मोर्चा-१६२६ | • •          |          | ••  | २६७<br>२५०<br>२६२<br>३०६ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|--------------------------|
| प-कांग्रेस का 'कौसिल-मोर्ची'                                                                                  | १६२७         | • •      | • • | च १७                     |
| ६भावी संग्राम के बीज१६२                                                                                       | <b> </b>     | • •      |     | ३३०                      |
| ,                                                                                                             | माग ४        |          |     | · ·                      |
| पूर्या स्वाधीनता का                                                                                           | युग१६१       | १६ से १६ | ₹ ¥ |                          |
| १—तैयारी—१९२९                                                                                                 | • •          | • •      | • • | 38£                      |
| २—प्राणों की बाजी—१८३०                                                                                        | • •          | .:       | • • | ३६८                      |
|                                                                                                               | भाग ५        |          |     |                          |
|                                                                                                               | युद्ध-काल    |          |     | _                        |
| १गांधी-अर्विन-समझौता१६३                                                                                       | 18           |          |     | ४३५                      |
| २समझौते का भंग                                                                                                |              |          |     | ४७५                      |
|                                                                                                               | भाग ६        |          |     |                          |
| g-                                                                                                            | नस्संगठन-काल |          |     |                          |
| १—वयाबान की ओर                                                                                                | ••           |          | • • | प्र२३                    |
| २संग्राम फिर स्थगित                                                                                           | • •          | • •      |     | XXO                      |
| २अवसर की खोज में                                                                                              | • •          | • •      | • • | ४६६                      |
| ४उपसंहार                                                                                                      | • •          |          | • • | ६३६                      |
|                                                                                                               | परिशिष्ट     |          |     |                          |
| १—'१६' का आवेदन-पत्र                                                                                          | • •          |          |     | É86                      |
| २कांग्रेस-छीग-योजना                                                                                           | •            | ••       |     | ६४५                      |
| ३फ़रीदपुर के प्रस्ताव                                                                                         | ••           | ••       | •   | ६६२                      |

## ( २१ )

| ४—क्रीदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र       |           | • •        | ६६५ |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| ५—हिन्तुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक                | • •       |            | ६६८ |
| ६—-जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव              |           |            | ६७१ |
| ७—साम्प्रदायिक 'निर्णय'                            | • •       | • •        | ६९० |
| दगांघीजी के आमरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-ध्यवा          | हार तथा   | पूना-पैक्ट | ७०५ |
| ६—१६३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-            | सन्धि     | ••         | ७२० |
| १०कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मंत्रियों इ | त्यावि की | सूची       | ७२४ |

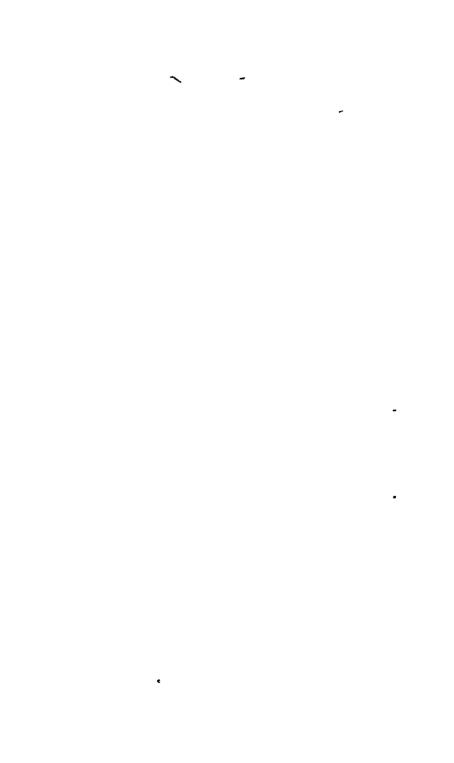

<u>:</u>)23

[पहला भाग: १८८५-१६१४]

#### : 9:

### कांग्रेस का जन्म

काग्रेस का इतिहास सच पूछो तो उस छड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए छड़ी हैं, कई सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ है। इस समय वह जिस गुलामी में फँसा हुआ है उसका आरम्भ भारतवर्ष में एक व्यापारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ है; और उस गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० साछों से काग्रेस प्रयत्न करती चली आ रही है।

### पूर्व परिस्थिति

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौरा भारत में कोई सौ वर्षों तक रहा। इसी बीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सो पर अपना कव्या कर लिया और व्यापारी की जगह अब एक राजशिक्त बन गई। १७७२ के बाद ब्रिटिश-पार्लमेण्ट समय-समय पर उसके कामो की जाच-पड़ताल करने लगी और जब-जब उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब-तब पहले ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामो की जाच कर ली जाती थी। चूकि उसका व्यापारिक कार्ये पीछे पड़ता जा रहा था, यह जाच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होने! लगी। परन्तु इससे यह खयाल करना तो ठीक न होगा किं, उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही हो। हा, ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रक्नो का गहराई के साथ अध्य-यन करते थे। वे कम्पनी के कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आर्खे खोलकर देखा करते थे। वे कम्पनी के कार्य और कार्यक्रम को गौर से और आर्खे खोलकर देखा करते थे और उसे पार्लमेण्ट की निगाह से गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं, रहते थें। १६ वी सदी के चौथे चरण; में एडमण्ड वर्क, शेरिडन और फॉक्स नामक सज्जनो ने इस विषय में बड़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्टो के कारनामो की ओर लोगो का ध्यान खिन गया। हालां कि वारन् हें स्टिंग्स पर चलाये गये मुकदमे का

उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को लोगो की निगाह में ला दिया। नया चार्टर देने के पहले जब-जब जांच-पडताल की गई तब-तब उसके फल-स्वरूप दूरगामी परिणाम लानेवाले कुछ-त-कुछ सिद्धान्तो का निरूपण तो जरूर किया गया, परन्त वे सिर्फ कागज में ही लिखे रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाको की सीमा बढाने की कोशिश न करे. परन्त हरबार कोई-न-कोई ऐसा मौका आ जाता था या पैदा कर लिया जाता था कि जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढती ही चली गई। यहा उस इतिहास मे प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरफ से भारत को हथियाते समय की गई दगावाजियो और काली करततो से भरा हआ है. जिसमे क्षद्र और लोभी मानव प्रकृति ने अपना रग खूब दिखाया है और जिसमे सन्धिया और शर्तनामे कदम-कदम पर तोडे गये है, और न यहा इसी बात की जरूरत है कि हिन्दुस्तानियो ने जो आपस मे दगाबाजिया और नमकहरामिया की है उनका वर्णन किया जाय: न कम्पनी के एजेण्टो के द्वारा काम में लाये गये उन साधनी और तदबीरो पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल पर उन्होने न सिर्फ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरो को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी जेबे भी भर ली। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होने अट्ट घन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली, जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बढी पूजी का काम दिया और जिसके बल पर इंग्लैंड, स्टीम एंजिन चलाने मे तथा १६ वी सदी मे दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्था-पित करने में सफल हो सका।

१७७४ मे रेग्युलेटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ् डाइरेक्टसं (सचालक-समा) के ऊपर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सिहत एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति हुई। तब गोया ब्रिटिश-पार्लमेण्ट ने पहले-पहल हिन्दु-स्तानी इलाको के शासन की कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। घीरे-घीरे यह नियत्रण बढ़ता गया और १७६५ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७६३, १०१३, १०३३ और १०५३ में तहकीकात करने के बाद नये चार्टर विये गये। १०६३ में एक कानून बनाया गया कि "पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के कोई प्रजाजन, जो बहा रहते हो, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वश या वर्ण के कारण कम्पनी में किसी स्थान, पद या नौकरी से विचत न रक्से जायँगे" और कोर्ट ऑफ् डाइरेक्टर्सं ने इसके महत्त्व को इस प्रकार समझाया :—

"इस घारा का आशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन

करनेवाली जाति न रहेगी। जनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसौटिया रमखी जायँ, जाति या घर्म का कोई भेद-भाव नहीं रक्खा जायगा। बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाति के हो, बेसनदी नौकरियों से विचित नहीं रक्खा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही विचित रक्खें जायँगे, यदि दूसरी बातों में वे जनके योग्य हो।"

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने आ गुई।

इसी समय भारत में अग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उठ खडी हुई। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अग्रेजों में मेकाले अग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर अग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धित की नीव पडी जो कि भारत में आजतक प्रचिलत है।

उन दिनो अंग्रेजो के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखबार न थे। इनमें भी वाज-बाज अखबारवालों को देश निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेन्टिक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखबारों के लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने अखबारों पर से पावन्दिया उठा ली। फिर, लॉर्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी में रहे—सिर्फ १८५७ के गदर के जमाने को छोडकर।

### लॉर्ड हलहौजी की नीति व गदर

१८३३ और ५३ के दम्यीन पंजाब और सिंघ जीत लिये गये और लॉड डल-हौजी की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बढ़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आजतक चला आ रहा है। लॉड डलहौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासते जब्त कर ली तथा अवध की रियासत भी शासन ठीक न होने का सबब बताकर ब्रिटिश भारत में मिला ली। इसके सिवा आधिक शोषण भी जारी था, जिससे लोग दिन-दिन कंगाल होते गये। इधर रियासते छिन गई और उनकी जगह विदेशी हुकूमत कायम हो गई। यह बात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कुढ़ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्न किया। हा, इस बगावत में कुछ पार्मिक भाव भी ज़रूर था। परन्तु चूकि एक ओर

दिल्ली के नामघारी सम्राट्, जो कि अकबर और औरगजेब के वशज थे, और दूसरी ओर पना के पेशवाओं के वंशज, इन दोनों के झण्डे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-यद्ध के वाद सौ वर्षों तक भारत मे जो कुछ घटनाएँ घटती रही, उनके परिणाम का द्योतकथा। यही नही विलक्ष वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृ-तिक अभिलापा को भी सुचित करता था कि हम अपने ही लोगो के द्वारा शासित हो, इसरों के द्वारा हरिंग नहीं। हालांकि गदर वेकार गया, परन्त उसके साथ ही ईस्ट इडिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरकार का शासन-सत्र सीघा ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश-पार्लंमेण्ट के हाथो मे आ गया। इस अवसर पर महारानी विक्टो-रिया ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जो कुछ अशान्ति बच रही, अब उसका कोई सहारा बाकी नही रह गया था। राजा और खास करके नवाब बिलकुल तहस-नहस हो चुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह गया था कि जिसके आसपास लोग जमा हो जाते और आगे १८५७ की तरह कोई उत्पात खडा कर देते । अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अप्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन हैं और लोग उसी उदासीन और अलिप्त माव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है।

ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार की गति-विधि पहले की ही तरह जारी रही; हा, एक वात जरूर हुई कि उसका शासन २० साल तक विला खरखशा जारी रहा। इस वीच कोई युद्ध वगैरा नहीं हुआ।

परन्तु इसके यह मानी नही कि कोई रगडा-झगडा और कोई अशान्ति थी ही नही। ब्रिटिश-शासन में वटी वडी खराबिया थी जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अग्रेज अफसर दिखाया भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन तमाम जगहो पर लेने के काविल करार दिये गये, जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते थे। १८५३ में, जविक चार्टर विचाराधीन था, पार्लमेण्ट में यह वात खुले आम कही जाती थी कि १८३३ के कानून ने हालािक भारतवािसयो को नौकरिया देने का रास्ता खुला कर दिया है, फिर भी उनको अभी तक वे कोई जगह नही दी गई है जो कि इस कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थी। जबिक १८५३ में सिविल सिवस के लिए प्रतिस्पर्खी परीक्षायें जारी की गई तब इस वात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि इससे हिन्दुस्तािनयों के रास्ते में वडी क्कावटें पेश आयेगी; क्योंकि उनके लिये इंग्लैंड में आकर अग्रेज लड़को के साथ अग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में बाजी मार लें जाना असम्भव होगा। और यह भी जन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर वहुत हुर्जंभ थी। परन्तु इस बाधा के रहते हुए भी आखिर कुछ हिन्दुस्तानी समृद्र-पार गये ही और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। इतने में ही तकदीर से लॉर्ड सेल्सवरी ने परीक्षा में बैठने की जम्र कम कर दी! इससे हिन्दुस्तानियों को लेने के देने पड गये। क्योंकि उधर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान और इन्लड में साथ-साथ परीक्षा ली जाने की पुकार मचा रहे थे, इधर लॉर्ड लिटन ने देशी-भाषा के अखबारों का मृह बन्द कर दिया, जो कि मेंटकॉफ के समय से लेकर अबतक अग्रेजी अखवारों के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक शस्त्र-कानून भी पास किया, जिसके अनु-सार न केवल भारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया बल्कि हिन्दु-स्तानियों और अग्रेजों के बीच एक और जहरीला मेद-माव पैदा कर दिया।

फिर अकालो का भी दौर-दौरा होता रहा। अनाज की कमी उतनी नहीं थी जितने कि उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालों से देश में हजारो-लाखों आदमी काल के गाल हो गये। इसके अलावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसमें बड़ा खर्च उठाना पडा। इधर तो एक और अकाल और मौत का दौर-दौरा हो रहा था, उधर दिल्ली में एक = दरबार करने की तजबीज मुनासिव समझी गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने भारत-संभ्राजी की उपाधि धारण की।

#### ह्यूम साहब की दूर दृष्टि

किसान मी पीडित थे। उनके कुछ कष्टो का वर्णन मि० ह्यूम ने सर ऑकलैंड कोलिवन को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में किया है। उनकी गहरी शिकायते ये थी— (अ) दीवानी अदालते असुविधाजनक और खर्चीली है। (आ) पुलिस धूसखोर है और बढ़ी ज्यादितयां करती है। (इ) तरीका लगान सख्त है। (ई) शस्त्र और अंगल कानून का अमल चुभनेवाला है। इसिलये लोगो ने प्रार्थनाये की कि (क) न्याय सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी हो कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्षक समझ सके, (ग) तरीका लगान ज्यादा लचीला हो और किसानो के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जगल के कानूनो का अमल कम सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मजूर नहीं हुईं। सन् १८५० की शुक्आत के लगभग दरअसल ऐसी हालत थी। यहा तक कि सर विलियम वेडरवर्न कहते हैं कि नौकर-शाही ने न केवल नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रक्खी,

बल्कि जब-जब मौका मिला पिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये, जैसे कि प्रेस की स्वाधीनता, सभाये करने का अधिकार, म्यूनिसिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतत्रता। सर विलियम लिखते ह--- "एक तो ये अशुभ और प्रतिगामी कानुन, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉर्ड लिटन के समय में भारत में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० ह्यम को ठीक मौके पर सुझी और उन्होने इस काम में हाथ डाला।" इतना ही नहीं, बल्कि राजनैतिक अशान्ति अन्दर-ही-अन्दर बढ रही है, इसका अकाट्य प्रमाण मि० ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टी की ७ जिल्दे लगी, जिनमे भिन्न-भिन्न जिलो के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न-भिन्न गुरुओ के कुछ शिष्यो का धर्माचार्यों और महन्तो से जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके आधार पर वे तैयार की गई थी। यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, सर्थात पिछली सदी के ७० से लेकर ५० साल के बीच का। ये रिपोर्टे जिला, तहसील, सब-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई थी और शहर, कस्बे और गाव भी उनमे शामिल थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सूसंगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगो मे निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे, जिससे सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि सभव है "लोग जगह जगह हथियार लेकर टूट पडे और जिनसे वे नफरत करते थे उनकी खून-खराबी करने लगे, सेठ-साहकारो के यहा चोरी और डाके डालने लगे और बाजारों में लूट मार करने लगे।" यो तो ये कार्य सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी करनेवाले है। परन्तु यदि आवश्यक बल और सगठन का सहारा मिल जाय तो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप मे परिणत हो सकते हैं। वस्वई इलाके के दक्षिण प्रान्त में किसानों के ऐसे दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहव ने इस अशान्ति को प्रकट करने का एक सरल उपाय ढूढ निकाला, जो कि हमारी यह वर्तमान काग्रेस है। इसी समय उनके दिमाग मे यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियो की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय और उन्होने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के ग्रेज्एटो के नाम एक पत्र लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाला था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदिमयों की माग की थी जो, भूले, सच्चे, नि स्वार्थ, आत्म-सयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरो का हित करने की तीव्र भावना रखनेवाले हो। "यदि सिर्फ ५० भले और सच्चे आदमी सस्यापक के रूप में मिल जायें तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है।" और इन छोगो के सामने आदर्श क्या पेश किया गया? यह कि---"समा का विधान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के लोग व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा से परे हो, और उनका यह सिद्धान्त-वचन

हो, िक जो तुममें सबसे बडा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो।" पत्र में उन्होने गोल-मोल वाते नहीं की; विल्क साफ शब्दों में कह दिया, िक "यदि आप अपना सुख चैन नहीं छोड सकते तो कम से कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमुच मौजूदा सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है।"

इस स्मरणीय पत्र का अतिम भाग इस प्रकार है —

"और यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सव ऐसे निर्वल जीव है, या अपनी स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न है कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण कार्य नहीं कर सकते, तब कहना होगा कि वे सही और वाजिब तौरपर ही दबाकर रक्खे और पद-दलित किये गये है. क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक वैसी हीं सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य बह होता है। यदि आप, जो देश के चनीदा छोग है, जो बहत ही उच्च शिक्षा-प्राप्त है, अपने सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड सकते और अधिकाधिक स्वा-धीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके देश-वासियों को अधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो. वे अपने घर का प्रवन्ध करने में अधि-काधिक हिस्सा हों, तब मानना होगा कि हम, जोकि आपके मित्र है, गलती पर है, और जो हमारे विरोधी है उनका कहना ही सही है, तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके हित के सम्बन्ध में जो उच्च आकांक्षाये हैं, वे निष्फल होगी और वे हवाई ठहरेगी: तव कहना होगा कि प्रगति की तमाम आशाये अब नष्ट समझनी चाहिए और हिन्दस्तान सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है। और यदि यही वात सच है तो फिर न तो आपको इस बात पर मह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि हम जंजीरो मे जकड दिए गए है और हमारे साथ वच्चे-कासा व्यवहार किया जाता है; और न आपको इसके विरोध में कोई दल ही खडा करना चाहिए; क्योंकि आप अपनेको इसी लायक साबित करेंगे। जो मनुष्य होते है वे जानते है कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अब से आप इस बात की शिकायत न कीजिएगा कि बड़े-बड़े ओहदो पर आपकी बनिस्वत अग्रेजो को क्यो तरजीह दी जाती है; क्योंकि आपमे वह सार्वजनिक सेवा का भाव नहीं है, वह उच्च प्रकार की परोपकार-भावना नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशो-माराम को छोटा बना देती है, वह देशभिनत का भाव नहीं है जिसने कि अग्रेजो को वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज है। और मैं कहुँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह

तरजीह पाते है और उनका लाजिमी तौर पर आपका शासक बन जाना भी ठीक है; बिल्क वे आगे भी आपके अफसर बने रहेगे, और आपके कन्धो पर रक्खा यह जुआ तबतक दुखदायी न होगा जबतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नही कर लेते और इसके अनुसार चलने की तैयारी नही कर लेते कि आत्म-बिल्दान और निःस्वार्थता ही सुख और स्वातंत्र्य के अचूक पथ-प्रदर्शक है।"

### पहले के महान् व्यक्ति श्रीर संस्थाएँ

काग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफसीली बातो का बयान करने के पहले, यदि हम कांग्रेस-काल के पहले के उन बडे-बूढे लोगो का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित नहीं होगा, जिनके क्रिया-कलाप ने एक तरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद डाली हैं।

सबसे पहले बगाल के बिटिश इण्डियन एसोसिएशन का नाम आता है। १८५१ में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह संस्था है जिसके नाम की छाया में डॉ॰ राजे-न्द्रलाल मित्र और रामगोपाल घोष जैसे व्यक्ति बीसो साल तक काम करते रहे। यह एसोसिएशन खुद भी कोई पचास साल तक देश में एक सजीव शक्ति बना रहा। बम्बई में सार्वजितक कार्य की सस्था थी बाम्बे एसोसियेशन। बगाल के एसोसिएशन के मुका-बले में वह थोडे समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी उसी तरह जोर-शोर से किया। उसके नेता थे—सर मंगलदास नाथूभाई और श्री नौरोजी फल्दंबजी। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी और जगन्नाय शकर सेठ ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मदरास में सार्वजितक सेवा की वास्तिवक शुरुआत 'हिन्दू' के द्वारा हुई, जिसके कि संस्थापको में एम॰ वीर राघवाचार्य, माननीय रगैया नायदू, जी॰ सुबद्धाण्य ऐयर और एन॰ सुब्बाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूना की सार्वजितक सभा का जन्म प्राय उसी समय हुआ जब कि 'हिन्दू' का हुआ था और उसके द्वारा राव-बहादुर नुलकर और श्री चिपलूणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वजितक कार्य करते रहे।

वंगाल मे, १८७६ में, इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मत्री थे आनन्दमोहन वसु। यह ध्यान में रखना होगा कि इस काग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सार्वजनिक जीवन सुसगठित नहीं हो पाया था तथापि उसका असर अधिकारियों पर होने लगा था। हा, अखबार उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था। १८५७ में कोई ४७५ अखबार थे, जिनमे से अधिकांश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्ही दिनो देश के सुदैव से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सिविल सिविल सिविस से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब और युक्त-प्रान्त में राजनैतिक यात्रा की। वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्ली दरवार में भी सिम्मलित हुए थे और वहा देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे। यह माना जाता है कि उसी दरवार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य-मान्य लोगों को एक जगह एकत्र देखकर ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मन में यह प्ररेणा उठी कि एक देश-व्यापी राजनैतिक संगठन बनाया जाय। १८७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वम्बई और मदरास प्रान्त की यात्रा की, जिसका उद्देश यह था कि लॉर्ड सेल्सबरी ने सिविल सिवस की परीक्षा की उन्न घटाकर जो १९ साल की कर दी थी उसके खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-सभा में पेश करने के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय।

#### लॉर्ड रिपन की सहानुभूति

इसी समय लॉर्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शरुआत होती है। उनके जमाने में (१८७८) वर्ताक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बडा खर्चीला दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन का दौर हुआ, जिन्होने अफगानिस्तान के अमीर के साथ मुलह करके, वर्नाक्यलर प्रेस एक्ट को रद करके, स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ करके और इलवर्ट बिल को उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। यह आखिरी विल भारत-सरकार के तत्कालीन लॉ मेम्बर मि० इलवर्ट ने १८८३ में उपस्थित किया था. जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर से यह एकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुकदमे फैसल नहीं कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने बिगडे कि कछ लोगों ने तो गवर्नमेन्ट-हाउस के मन्त्रियो को मिलाकर वाइसराय को जहाज पर विठाकर इग्लैंड भेजने की एक साजिञ्च ही कर डाली। इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था. जिन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि यदि सरकार ने इस विल को आगे बढाया तो वे इस साजिश को कामयाब बना कर छोडेगे। नतीजा यह हवा कि असली बिल उसी साल करीब-करीब हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा-जज को ही ऐसा अधिकार रहेगा। जब लॉर्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोगो ने उन्हें हार्दिक

विदाई दी। अग्रेजो के लिए वह एक ईर्ष्या का विषय हो गई.शी, 'किन्तु उससे बहुतेरे लोगो की आसे भी खुल गई थी।

#### राजनीतिक संस्थाएँ

इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो सफलता मिल गई, उससे हिन्दू-स्तानी जाग उठे और उन्होने बहुत जल्दी इस विल के विरोध का आन्तरिक हेतू पहुचान लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियो का प्रमुत्व है और वह सदा रहेगा। इसने भारत के तत्कालीन देश-सेवको को संगठन के महत्त्व का पाठ पढ़ाया और उन्होने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलबर्ट-हाँल मे एक राज-नैतिक परिषद की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्दमोहन वस दोनों उपस्थित थे। इस सभा में सरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने आरम्भिक भाषण में खास तौरपर इस बात का जिन्न किया कि किस तरह दिल्ली दरवार ने उनके सामने एक राजनैतिंक संस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमुना पेश किया था। इस विषय मे बाबू अम्बिकाचरण मुज्मदार ने अपनी 'दी इण्डियन नेशनल इवाल्यशन' नामक पस्तक में इस तरह लिखा है--- "परिषद का दृश्य अद्वितीय था। मेरी आखो के सामने उस समय के तीनो दिन के उत्साह और लगन का हबह चित्र आज भी खडा है। जव-परिषद खतम होने लगी तो मानी हरेक आदमी को, जो उसमें मौजद था, एक नई रोशनी और एक अद्भुत स्फूर्ति प्राप्त हो रही थी।" इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद हुई जिससे कि, पादरी जान मुडाँक साहब का मत है, अखिल-भारतीय काग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा मिली। १८८१ में मदरास-महाजन-सभा-की स्थापना हुई और मदरास मे प्रान्तीय परिषद् का अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत मे ३१ जनवरी १८८५ को महता, तैलंग और तैयवजी की मशहर मडली ने मिलकर बाम्वे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन कायम किया।

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसी अखिल-भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो अभी तक एक रहस्य ही है कि अखिल-भारतीय काग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क से निकली। १८७७ के दरवार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा थियो-सोफिकल कन्वेन्शन का भी नाम इस विषय में लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८६४ में मदरास में हुआ था। वहा १७-आदिमयों की एक खानगी सभा हुई, जिसमें यह कल्पना सोची गई। मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिविल सर्विस से अवसर प्राप्त

करन के वाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी काग्रेस के जन्म का एक निमित्त बतलाई जाती है। खैर, कोई भी इस कल्पना का मूल उत्पादक हो और कही से यह पैदा हुई हो, हम इन नतीजो पर जरूर पहुँचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रही थी और ऐसे सगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० बो॰ ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदम बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें वताया गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अवतक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पस फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने आ गई।

#### राष्ट्रीय स्वरूप

काग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियां और राजनैतिक गुलामी का भाव ही नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि काग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली सस्था भी थी।

#### राजा राममोहन राय

काग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नव-यौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन यो ठेठ राजा राममोहन राय के काल से लेकर विविध रूपो में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं। उनका दर्शन वडा विस्तृत और दृष्टि-विन्दु व्यापक था। यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धार्मिक अवस्था थी, वही उनके सुधार-कार्यों का मुख्य विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दु खी हो रहा था, उनका भी उन्हे पूरा भान था और उन्होंने उनको शीघ्र मिटाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु जिस्टल में १८३३ में। भारत के दो वडे सुधारों के साथ उनका नाम जुडा हुआ है—एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना,

और दूसरा भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। लॉर्ड विलियम बेन्टिक ने, १८३५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष मे जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया, उसका वहत वड़ा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खद पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनरागी और पक्षपाती थे एवं तत्कालीन लोकमत पर उनका बड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लैंड गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रवल था कि जब वह किप ऑफ गुडहोप' को पहुँचे तो उन्होने फ्रांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिसपर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते थे कि उस झण्डे का अभिवादन करे और ज्यो ही उन्हें उस झण्डे के दर्शन हए उनके मह से झण्डे की जय-व्यति निकल पडी। हालांकि वह इंग्लैंड में मुख्यत मुगल-सम्राट् के राज-दूत बनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होने कामन-सभा की कमिटी के सामने भारतवासियों के कुछ जरूरी कष्ट भी पेश किये। उन्होने वहा तीन निबन्ध उपस्थित किये थे---पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर. और तीसरा भारत की भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक भोज देकर सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेण्ट मे पेश था, उन्होने यह प्रण किया था कि यदि यह विल पास न हुआ तो मै ब्रिटिश प्रदेश मे रहना छोड दुगा और अमरीका जाकर बस जाऊँगा। अपने समय में ही उन्होने अखबारो पर और छापेखानो पर हुआ बहुत बुरा दमन देख लिया था। "लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले समय की कडी च्कावटो को कम करके जिन शुभ दिनो की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल सर्विस के एक सदस्य के थोड़े समय के लिए गवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरे और बादलो से ढकने लगे थे।" फल यह हुआ कि मि० विकिषम नामक कलकत्ते के एक अखबार के सम्पादक दो महीने की नोटिस देकर हिन्द्स्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर विठा दिया गया। यह सब सिर्फ इंसलिए कि उन्होने प्रचलित शासन की कुछ आलोचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेस बार्डिनेंन्स पास किया गया, जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी और गोरे दोनो अखवारो पर जबरदस्त सेंसर बिठा दिया गया और पत्र के प्रकाशको और मालिको के लिए गव-नैर-जनरल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आडिनेन्स, तत्कालीन कान्न के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया गया था।

राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होने

- दो वकील अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहाँ कामयाबी न हुई तो इंग्लैंड के बादशाह के नाम एक सार्वजिनक दरस्वास्त भेजी। परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला। लेकिन इस समय जो बीज वह बो चुके थे उनका फल १८३५ में निकला, जब कि सर चार्ल्स मेटकॉफ ने फिर से हिन्दुस्तानी पत्रो को आजाद करा दिया। जिन दिनो वह इंग्लैंड थे उन्ही दिनो सती-प्रथा के उठाये जाने के खिलाफ की गई अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हे मिल गया था।

अव गदर को लीजिए। यह लॉर्ड डलहीजी की नीति का परिणाम था। उन्हो-ने किसी राजा की विधवाओं को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जब्त कर ली गई थी। यह तो सबको पता ही है कि गदर दबा दिया गया। उसके बाद १८५८ में, विश्व-विद्यालय कायम हए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोट और कौसिलें भारत मे बनाई गईं। गदर के कुछ पहले ही विधवा-विवाह-कानून बना था. जो कि समाज-सुधार की दिशा मे एक कदम था। उसके वाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढता गया। पश्चिमी कानन-संस्थाये और पार्लमेण्टरी तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कौन्सिलो के क्षेत्र में एक नये यग का जन्म हुआ। इघर पश्चिमी सम्यता का ससर्ग भारत के लोगो के विश्वासी और भावनाओं पर गहरा असर डॉले विना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जमाने में धार्मिक सुवार के जो बीज बोये गये थे वे थोडे ही समय में अपनी जाखा-प्रजासाये फैलाने लगे। राममोहन राय के बाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिस्सेवारी था पडी। उन्होने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया और उसके मतो पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होने मचपान-निषेध के आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लैंड के मद्यपान-निषेधकों के साथ मिलकर काम करने लगे। १८७२ के 'ब्रह्म मेरेज एक्ट—३' को पास कराने मे उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन लोगो को जो ईसाई नही ये अन्तर्जातीय विवाह करने की सविधा हो जाती थी।

#### श्रार्य समाज व प्रार्थना समाज

बगाल के ब्रह्मसमाज का प्रतिघात सारे भारत में हुआ। पूना में प्रार्थना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू हुआ। यही रानडे समाज-सुघार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षों तक काग्रेस का एक आनुषिक अंग बनकर चलता रहा। इस सुघार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा और प्राचीन परम्पराओं और विषयों के प्रति वगावृत के भाव भरे हुए थे और इसका

कारण था पश्चिमी सस्थाओ का जादू एव उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिष्ठा। अब इसकी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी-सूचार कार्य होना था, क्योंकि इन स्धार-आन्दोलनो के कारण देश मे राष्टीयता-विधातक भावनाये फैलने लगी थी। उत्तर-पश्चिम में आर्यंसमाज और मदरास में थियोसोफिकल आन्दोलनो ने इस आवश्यक सुधार का कार्य किया तथा अपने धर्म, आदर्श और संस्कृति से दूर ले जाने वाली स्पिरिट को, जो कि पश्चिमी शिक्षा के कारण पैदा हुई थी, दबा दिया। यो तो ये दोनो आन्दोलन उत्कट-रूप मे राष्ट्रीय थे, फिर भी आर्यसमाज मे देशभिनत के भाव बहुत प्रबल थे। आर्यसमाज वेदो की अपौरुषेयता और वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठता का जबरदस्त हामी होते हए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हुमारी पूर्व-परम्परा और आधुनिक वातावरण दोनो के श्रेष्ठत्व का सामजस्य था। जिस तरह कि ब्रह्म-समाज ने बहुदेव-वाद, मृति-पूजा और बहुविवाह के विरुद्ध लडाई लडी, उसी तरह आर्यसमाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित बुराइयो और हिन्दुओ के धार्मिक अन्ध-विश्वासों से लडाई ठानी। यहां भी, जैसा कि भय था, आर्यसमाज मे दो दल खडे हए-एक गुरुक्ल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्थी। गुरुक्ल-पन्थी ब्रह्मचर्य और घार्मिक सेवा के वैदिक आदशों को मानते थे. और वे जो आधनिक ढंग की शिक्षा-सस्थाओं के द्वारा एक हद तक आधुनिक पिंचमी सभ्यता का संचार करके समाज में नवजीवन डालना चाहते थे, कालेज-पन्थी कहलाये। एक के प्रवर्तक थे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी, और दूसरे के ये देश-वीर लाला लाजपतराय। थियोसोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विश्वव्यापी सहातुभृति और अध्ययन की विशेषता थी, तो भी पूर्वीय संस्कृति मे जो कुछ महानु और गौरव-मय है उसके वाविष्करण और पुनरुज्जी-वन पर उसमे खास जोर दिया जाता था। इसी प्रबल भावना को लेकर श्रीमती बेसेण्ट ने भारत के पुष्प-धाम काशी मे एक कालेज शुरू किया। इस तरह थियोसोफि-कल प्रवृत्तियों के द्वारा एक और जहां विश्व-बन्धृत्व की भावना बढने लगी तहा दूसरी ओर पश्चिम के बुद्धिवाद की श्रेष्ठता का दौरदौरा कम हुआ और उसकी जगह संस्कृति का एक नया केंद्र स्थापित हुआ, जहा कि फिर से इस प्राचीन भूमि मे पश्चिमी देशों के विद्वज्जन खिच-खिच कर आने लगे।

राष्ट्रीय पुनस्त्यान का अन्तिम स्वरूप जो कि काग्रेस की स्थापना के पहले भारतवर्ष में दिखाई दिया, वह हैं बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस का युग। स्वामी विवेकानन्द इनके पट्ट-शिष्य थे, जिन्होने इनके उपदेशो का प्रचार पूर्व और पश्चिम दोनो जगह किया। रामकृष्ण-मिशन न तो कोरे योगसाघको की और न केवल मौतिक-वादियो की संस्था है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श रखनेवाली संस्था है जो कि लोकसग्रह या समाज-सेवा के महान् कर्तंच्य की उपेक्षा नहीं करसी। उसने संसार के विभिन्न राष्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए कुजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलचले, सच पूछिए तो, मारत की राष्ट्री-यता के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूतो के समान है, और भारत का यह कर्तंच्य था कि इनमें से एकसा सामजस्य पैदा करे जिससे कि पूर्व-दूषित विचार और अन्ध-विश्वास दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और नवीन युग के राष्ट्रधर्म से उसका मेल बैठ सके। कांग्रेस का जन्म इसी महान् कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। अपने ५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमे कहा तक सफल हुई है, इसका विचार हम आगे करेगे।

#### पहला श्रधिवेशन

जिन स्थितियों में काग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णन ऊपर हो चुका है।

मि॰ ह्यून का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसिएशन,
बम्बई के प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन और मदरास के महाजन-समा जैसी प्रान्तीय सस्थायें
राजनैतिक प्रश्नों को हाथ में ले और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामाजिक प्रश्नों में ही हाथ डाले। उन्होंने लॉर्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो
कि हाल ही में वाइसराय बन कर आये थे। उन्होंने जो सलाह दी वह उमेशचन्द्र
बनर्जी के शब्दों में इस प्रकार है —

"बहुतो को यह एक नई बात मालूम होगी कि काग्रेस का जन्म जिस तरह हुआ और जिस तरह वह तब से अबतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लॉर्ड डफ-रिन का काम था, जब कि वह भारतवर्ष के वाइसराय होकर यहा आये थे। १८८४ में मि० ह्यूम के दिमाग में यह खयाल आया कि यदि भारत के प्रधान-प्रधान राज-नीतिज्ञ पुरुष साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करे और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें तो इससे बड़ा लाभ होगा। वह यह नही चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे, क्योंकि वम्बई, मृदरास, कलकत्ता और अन्य भागो में राजनैतिक मण्डल थे ही; और उन्होंने यह सीचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा होकर राजनैतिक विषयों पर चर्चा करने लगेगे तो इससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्त्व कम हो जायगा। वह यह भी चाहते थे कि जिस प्रान्त में यह सभा हो वहां का गवर्नेर उसका सभापति हो, जिससे कि सरकारी और गैरसरकारी राजनीतिज्ञो में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो। इन खयालों को लेकर वह १८८५ में लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले। लॉर्ड डफ-रिन ने उनकी बातों को ध्यान से और दिलचस्पी से सुना और कुछ समय के बाद मि॰ हाम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, कि गवर्नर समापति वने, उपयोगी न होगी: क्योंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं है जो इंग्लैण्ड की तरह यहा सरकार के विरोध का काम करे-हालांकि यहा अखबार है और वे लोकमत को प्रदर्शित भी करते है, फिर भी जनपर आधार नहीं रक्खा जा सकता; और अग्रेज जो हैं. वे जानते ी नहीं कि लोग उनके और उनकी नीति के बारे में क्या खयाल करते है। इसलिए ऐसी दशा में यह अच्छा होगा और इसमे शासक और शासित दोनो का हित है, कि यहा के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करे कि शासन में क्या-क्या त्रुटिया है और उसमें क्या-क्या सुधार किये जायें। उन्होने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेळन का सभापति स्थानीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिर न करें। मि॰ ह्यम को लॉड डफरिन की यह दलील जैंची और जब उन्होने कलकत्ता, बम्बई. मदरास और दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा तो उन्होंने भी लॉर्ड डफरिन की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मताबिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। लॉर्ड डफरिन ने मि० ह्युम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक मैं इस देश में हैं तबतक इस सलाह के बारे में मेरा नाम कही न लिया जाय। मि॰ ह्यम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया।"

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की छुट्टियों में देश के से आ भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गई। इस बैठक के लिए एक गक्ती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अश नीचे दिया जाता है:---

"२५ से ३१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक परिषद् की जायगी। इसमें बगाल, बम्बई और मदरास प्रदेशों के अंगरेजीदाँ प्रतिनिधि, अर्थात् राजनीतिज्ञ, सम्मिलित होगे।

"इस परिषद् के प्रत्यक्ष उद्देश्य यह होगे—(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से छगे हुए छोगो का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में कौन-कौन से राजनैतिक कार्य अंगीकार किये जार्य इसकी चर्चा करके निर्णय करना। "अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिषद् एक देशी पार्लमेंट का एक बीज-रूप वनेगी और यदि इसका कार्य सुचार-रूप से चलता रहा तो थोडे ही दिनो मे इस आक्षेप का मुंहतोड़ जवाब होगी कि हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन-सस्थाओं के विलकुल अयोग्य है। पहली परिषद् में यह तय होगा कि दूसरी परिषद् पूना में ही की जाय या ब्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देश के प्रधान-प्रधान भागों में की जाय । यह अन्दाज है कि पूना के मित्रों के अलावा बम्बई, मदरास और बंगाल से कोई बीस-बीस प्रतिनिधि आयेंगे और इनसे आधे युक्तप्रान्त और पंजाब से।"

इस तरह अपने को वाइसराय के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यूम साहब इंग्लैण्ड पहुँचे और वहाँ लॉड रिपन, लॉड डलहौजी, सर जेम्स केबर्ड, जॉन म्राइट, मि० रीड, मि० स्लेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मश्चिरा किया। उनकी सलाह से उन्होंने वहाँ एक सगठन किया। जो आगे चलकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पार्लमेटरी कमिटी के रूप में परिणत हो गयां और जिसका उद्देश था पार्लमेण्ट के उम्मीदवारों से यह प्रतिज्ञा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेगे। उन्होंने वहा एक इण्डियन टेलीग्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश था इंग्लैण्ड के प्रधान-प्रधान प्रान्तीय पत्रों को महत्त्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए धन सग्रह करना।

इस पहले अघिवेशन का बडा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फीडम' नामक पुस्तक में श्रीमती बेसेण्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा अश यहां उद्धृत किया जाता है:—

"लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ; क्योंकि वहें दिन के पहले ही वहा हैं जा चुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिषद्, जिसे अब काग्रेस कहते हैं, वम्बई में की जाय। गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कालेज और छात्रालय के व्यवस्था-पको ने अपने विशाल भवन काग्रेस के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के स्वागत करने की पूरी तैयारी हो गई। जो व्यक्ति उस समय वहा उपस्थित थे उनकी नामावली पर एक निगाह डालते हैं तो उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता का प्रयत्न करते हुए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। जो सज्जन प्रतिनिधि नहीं वन सकते थे उनमें थे सुधारक दीवान-वहादुर आर० रघुनाथराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, कौसिल के सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर बम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये और जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला वैजनाथ, आगरा, जो बाद को एक प्रस्थात विद्वान् और लेखक प्रसिद्ध हुए; और

अध्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल भाडारकर। प्रतिनिधियो में नामीनामी पत्रों के सम्पादक थे; जैसे—'ज्ञान-प्रकाश' जो कि पूना सार्वजिनक-सभा का त्रैमासिक पत्र था, 'मराठा-केसरी', 'नव-विमाकर', 'इण्डियन-मिरर', 'नसीम', 'हिन्दु-स्तानी', 'दिव्यून', 'इण्यिन-यूनियन', 'स्पेक्टेटर', 'इन्दु-प्रकाश', 'हिन्दू', 'त्रेसेंट'। इनके अलावा नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनो के नाम भी चमक रहे थे— ह्यूम साहव, शिमला; उमेशचन्द्र वनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन सदािव आपटे और गोपाल गणेश आगरकर, पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनळ; दादाभाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यम्बक तैलग, फिरोजशाह मेहता, वम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलजी वाचा, वहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चन्दावरकर, वम्बई; पी० रगैया नायडू, प्रेसिडेण्ट महाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आनन्दा चार्लू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, एम० वीर राघवाचार्यं, मदरास, पी० केशव पिल्ले, अनन्तपुर। इनमें वे लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खप चुके, और वे भी थे जो अव भी कायम है और उसके लिए यत्नशील है।

"२ दिसम्बर १ ८ ८ १ को दिन के १२ वर्ज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में काग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आवाज सुनाई पड़ी ह्यूम साहव की, माननीय एस० सुब्रह्मण्य ऐयर की और माननीय काशीनाथ त्र्यवक तैलग की। ह्यूम साहव ने श्री उमेश वनर्जी के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था और शेष दोनो सज्जनों ने उनका समर्थन और अनुमोदन। वह एक वड़ा गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा सम्मानित अनेको स्थानत्रयों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासमा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया।

"कांग्रेस की गुक्ता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महो-दय ने काग्रेस का उद्देश इस तरह वतलाया .—

- (क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश-हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्टता और मित्रता बढाना।
- (ख) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी तमाम पूर्वदूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लॉर्ड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काल में उद्मूत हुई, पोषण और परिवर्तन करना।
  - (ग) महत्त्वपूर्णं और आवश्यक सामाजिक प्रश्नो पर भारत के शिक्षित

छोगो में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्व सम्मतियाँ प्राप्त हों उनका प्रामा-णिक सग्रह करना।

(घ) उन तरीको और दिशाओं का निर्णंय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश-हित के कार्य करे।"

इस प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मागो के बनने की शुरुआत होती है। पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की जाच के लिए एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गई। दूसरे के द्वारा डण्डिया कौंसिल को तोड़ देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा घारा-सभा की त्रुटिया दिखाई गई. जिनमे अबतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चने हुए रखने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देने की, यक्तप्रान्त और पजाब में कौसिल कायम की जाने की और कामन-सभा में स्थायी समिति कायम करने की माग की गई—इस आशय से कि कौसिलो में बहमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय। चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैंग्ड और भारत में एक साथ हो और परीक्षार्थियों की उम्र वढा दी जाय। पाचवा और छठा फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता था और सातवे में अपर वर्मा को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलित कर लने की तजनीज का विरोध किया गया था। आठवे के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जायें। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्डलो और सार्वजिनिक समाओ द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली सशोधनो के बाद वे वडे उत्साह से पास किये गये। अन्तिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई।

#### कांग्रेस का दावा

जिस प्रकार एक बडी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार महान् सस्थाओं का आरम्भ भी बंहुत मामूली होता है। जीवन की घुष्आत में वे बडी तेजी के साथ दौड़ती है, परन्तु ज्यों ज्यों वे व्यापक होती जाती है त्यों-त्यों उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती है त्यों-त्यों उनमें सहायक निदया मिलती जाती है और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती है। यही उदाहरण हमारी काग्रेस के विकास पर भी लागू होता है। उसे अपना रास्ता वड़ी-वडी वाघाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रक्खे, परन्तु ज्योही उसे समस्त भारतवासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने

अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हल-चलो का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अवस्थाओ में उसके कार्यों मे एक किस्म की हिचिकचाहट और गका-कुशंकाये दिखाई देती थी; परन्त् जैसे-जैसे वह वालिंग होती गई तैसे-तैसे उसे अपने वल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि व्यापक बनती गई। अनुनय-विनय की नीति को छोडकर उसने आत्मतेज और आत्मा-वलम्बन की नीति ग्रहण की। इघर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने लगे, जिससे देशव्यापी सगठन वन गया—यहा तक कि सीधे हमले तक का कार्य-कम बनाना पड़ा। शिकायतो और अपने दूख-दर्दों को दूरं कराने के उद्देश से शरुआत करके काग्रेस देश की एक ऐसी मान्य सस्था के रूप मे परिणत हो गई जो वहें स्वामिमान के साथ अपनी मागे भी पेश करने लगी। हालांकि शरुआत के दस-पाच वर्षों में शासन-सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की एक सीमा वनी हुई थी, फिर भी शीघ्र ही वह मारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाओं की एक जबर-दस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक वन गई। उसका दरवाजा सब दर्जे और सव जातियो के लोगो के लिए खोल दिया गर्या। यद्यपि शुरुआत मे वह उन प्रश्नो को हाथ में लेती हुई संकोच करती थी जो सामाजिक कहे जाते थे, पर्ने उचित समय आते ही उसने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकडो मे बटा हुआ है। और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रश्नो को सामाजिक और राजनैतिक सीमाओ में बांघ देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किया, जिसमे कि सारा जीवन, यहां से वहा तक, एक और अविभाज्य है। इस तरह काग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है, जहां न ब्रिटिश-मारत और देशी-राज्यो का भेद है, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का। उसमे न उच्च वर्ग या जनता का भेद है, न शहर और गाव का; और न गरीब-अमीर का भेद है, न किसान-मजदूर का; जात-पात और मजहबो का भेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधी जी ने दूसरी गोलमेज-परि-षद् के समय फेडरल स्टूक्चर कमिटी के सामने जो जवरदस्त वक्तुता दी थी और जिसमे उन्होने काग्रेस के वारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अश नीचे दे देना उचित होगा:---

यदि मैं गलती नहीं करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे वड़ी सस्था है। इसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस अर्से में वह विना किसी रुकावट के वरावर अपने वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय

हितो और सव वर्गो की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह वताना सवसे बड़ी खुशी की वात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्टेबियन ह्यूम को काग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान् पारसियो ने — फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने — जिन्हे सारा भारत 'बृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्तता अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ से ही काग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; विक्त मुझे यो कहना चाहिए कि इसमें सब धमं, सम्प्रदाय और हितो का थोडी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। स्वर्गीय वदरुद्दीन तैयवजी ने अपने आपको काग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और पारसी भी काग्रेस के सभापित रहे है। मै इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री उमेशचन्द्र वनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सौभाग्य प्राप्त नही हुआ, अपने को काग्रेस के साथ एक कर दिया था। मै, और निस्सन्देह आप भी, अपने बीच श्री के० टी० पाल का बभाव अनुभव कर रहे होगे। यद्यपि मैं ठीक नही जानता, लेकिन जहा तक मुझे मालूम है, वह अधिकारी-रूप से कभी काग्रेस में शामिल नही हुए, फिर भी वह पूरे राष्ट्र-चादी थे।

"जैसा कि आप जानते है, स्वर्गीय मौ० मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी आज यहा अभाव है, काग्रेस के सभापित थे, और इस समय काग्रेस की कार्य-समिति के १५ सदस्यों में ४ सदस्य मुसलमान है। स्त्रिया भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी है—यहली श्रीमती एनी वेसेण्ट थी और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्य भी है; और इस प्रकार जहा हमारे यहा जाति और मजहव का मेद-भाव नहीं है, वहा किसी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं है।

"काग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में ले रक्खा हैं। एक समय था जब कि काग्रेस अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी सस्था की तरह सामाजिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामों में एक काम बना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी शक्तिया समर्पित की थी। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद् के कार्यक्रिम में अछूतों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। किन्तु सन् १६२० में काग्रेस ने एक वडा कदम आगे उठाया और अस्पृत्यता निवारण के प्रक्त को राजनैतिक मच का एक आधार-स्तम्भ बनाकर राजनैतिक कार्य-क्रम का एक महत्त्वपूर्ण अग बना दिया। जिस प्रकार काग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सव जातियों के परस्पर ऐक्य, को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह

स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआछून के पाप को दूर करना भी अनिवार्य समझने लगी। सन १६२० में कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी वनी हुई है; और इस प्रकार काग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने को सच्चे अर्थों में राप्टीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि महाराजागण मुझे आजा देंगे तो मै यह वतलाना चाहता हैं कि आरम्भ में ही काग्रेस ने उनकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हैं कि वह व्यक्ति 'भारत का वृद्ध पितामह' ही था, जिसने काव्मीर और मैमुर के प्रवन को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया या और मैं अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हैं कि ये दोनो वड़े घराने श्री दादाभाई नौरोजी के प्रयत्नों के लिए कम ऋणी नहीं हैं। अव-तक भी उनके घरेल और बान्तरिक मामलो में हस्तक्षेप न करके काग्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है। मै आजा करता हैं कि इस सक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया जाना मैने आवश्यक समझा, समिति और जो काग्रेस के दावे में टिलचस्पी रखते है, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो टावा किया है, वह उसके उपयक्त है। मैं जानता हैं कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है: किन्तु मै यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप काग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक काग्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, ७,००,००० गांवो में विखरे हुए करोड़ो मुक, अर्ब-नग्न और भूखे प्राणियो की प्रतिनिधि है; यह वात गौण है कि ये लोग ब्रिटिंग भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात देशी-राज्यो के। इसलिए काग्रेस के मत से प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मुक प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हा, आप समय-समय पर इन विभिन्न हितो में प्रत्यक्ष विरोध देखते है। परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो मैं काग्रेस की ओर से विना किसी सकीच के यह बता देना चाहता हैं कि इन लाखो मुक प्राणियों के हित के लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान कर देगी। इसलिए यह आवन्यकरूप से किसानी की सस्या है और वह अधिकाविक उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित इस समिति के भारतीय सदस्यों को भी, यह जानकर आञ्चर्य होगा कि काग्रेस ने आज 'अखिल भारतीय चर्खा संघ' नामक अपनी सस्या द्वारा करीव दो हजार गांवो की लगभग ५० हजार स्त्रियों को (अव यह सख्या १,८०,००० है ) रोजगार में लगा रक्खा है, और इनमें सम्भवतः ५० प्रतिभव मुसलमान स्त्रिया है। उसमें हजारो अछ्त कहानेवाली जातियों की भी है। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गावी में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,०००

गावो मे, प्रत्येक गाव मे, प्रवेश करने का यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है; फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप काग्रेस को इन सब गावो में फैंली हुई और उन्हें चर्ले का सन्देश सुनाती हुई देखेगे।"

काग्रेस कैसी महान राप्टीय सस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन सक्षेप मे गाधी जी ने किया है। यदि काग्रेस ने और कुछ नही किया तो कम-से-कम इतना जरूर किया है कि उसने अपना गन्तव्य स्थान खोज लिया है और राष्ट्र के विचारो और प्रवित्तयो को एक ही बिन्दू पर लाकर ठहरा दिया है। उसने भारत के करोड़ो निरीह और बेकस लोगो के दिलो में एक जागृति पैदा कर दी है; उनके अन्दर एकता, आज्ञा और आत्म-विश्वास की सजीवनी डाल दी है। काग्रेस ने भारतवासियों के विचारों और आका-क्षाओं को एक स्पष्ट राप्टीय रूप दे दिया हैं, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य को, अपने सर्व-सामान्य धन्धो, कारीगरियो और कलाओ को, यहा तक कि अपनी सर्व-सामान्य आकाक्षाओं और आदर्शों तक को खोज निकाला है। परन्त् यहा कहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अबाघ और आसानी से नहीं बीते हैं। उसमें कई उतार-चढाव आये हैं। उसमें लोगों की आशा-निराशाये, उनके बान्दोलनो और प्रयासो में मिली सफलता-असफलता, सब का इतिहास लिया हुआ है। इन पन्नो में हम इस तेजस्विनी, वलवती और प्रवर्शाधनी संस्था के जीवन की वर्ढशताब्दी की घटनाओ का इतिहास लिखेंगे, जिसमे उसके उद्गम की कथा सुनावेगे; उसके जन्म-दाताओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और पालकों की सेवाओं का स्भरण करेगे; उसका जीवन-पिण्ड बनते समय जिन-जिन देश-भक्तो ने उसका लालन-पालन किया उनके कार्यो का दिग्दर्शन करावेगे, अपनी किशोरावस्था मे यह जिन उतार-चढावो में से गुजरी है उनका चित्र खीचेगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदम वढाती गई तैसे-तैसे उसे मिले यश की महत्ता और गौरव का एव उसे जिन सन्ताप-परितापो और शर्मिन्दिगियो का भी सामना करना पडा उसका परिचय करावेगे, और उन सब अवस्थाओं का सिंहावलीकन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और आदर्श, विश्वास एव मान्यताये गुजर चुकी है और अन्त मे जाकर उसने (काग्रेस ने) तमाम शान्तिमय और उचित उपायो से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया है।

# : ?:

## कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह

## [१८८५—१९१५]

हरेक साल के काग्रेस-अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इरादा नहीं हैं। एक-के-बाद-एक होनेवाले अधिवेशनो में जिन महत्त्वपूर्ण विषयो पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि लगमग १६१५ तक काग्रेस की नीति और कार्यक्रम का रुख क्या रहा। क्यों कि इसके बाद तो एकदम नई नीति और थोड़े-बहुत भिन्न उपाय काम में लाये जाने लगे हैं। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्त्वपूर्ण विषयो को भिन्न-भिन्न हिस्सो में बाटकर हमें क्रमशः विचार करना होगा।

## इण्डिया कौंसिल

काग्रेस ने अपने सवसे पहले अधिनेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-मंत्री की कौंसिल (इण्डिया कौसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय! बाद के दो अधिनेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसने अधि-वेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और १९१३ में कराची-काग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह है:----

"इस काग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कौंसिल, इस समय जिस तरह सग-ठित है, तोड दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनस्सगठन किया जाय---

- (क) भारत-मत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाय।
- (ख) कौसिल की कार्यक्षमता और स्वतत्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उसके कुछ सदस्य नामजब हो और कुछ चुने हुए।
  - (ग) कौसिल के सदस्यों की कुल संख्या ६ से कम न हो।

- (घ) कौसिल के निर्वाचित सदस्य कल संख्या के कम-से-कम है हो, जो गैर-सरकारी भारतीय हों और बडी (इम्पीरियल) तथा प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुने गये हो।
- (इ) कौसिल के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सार्वजितिक कार्यकर्ता हो जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेष नामजद-सदस्य वे अफसर हो जिन्होने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष छोडे दो वर्ष से अधिक न हुए हो।
  - (च) कौंसिल सलाहकार हो, शासक नही।
  - (छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पाच वर्ष का हो।"

इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में जो सशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है कि अब कौसिल को तोडने की इच्छा उतनी प्रवल नहीं रहीं, बिल्क यह मावना है कि जब कि इसके जल्दी तोडे जाने की कोई संभावना नहीं है तब इसका कुछ सशोधन ही मले हो जाय। यह कौसिल निरूपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १६१७ में शासन-सुधारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे तोडने के लिए कहा गया है।

### वैवानिक परिवर्त्तन

शुरू से लेकर बहुत समय तक काग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, कि उस पर शायद ही कोई 'गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप लगा सके। काग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ मागा गया वह यही कि "वडी और मौजूदा प्रान्तीय कौसिलो का सुधार और उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यों की सख्या का अनुपात बढा दिया जाय और सयुक्त प्रान्त तथा पजाब के लिये भी ऐसी कौसिलों की स्थापना हो। बजट इन कौसिलों में विचारार्थ पेश किये जाने चाहिएँ और इनके सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में प्रक्त पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कौसिलों के बहुमत को रद करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कभी इन कौसिलों के बहुमत को रद करते तो, उनके (कौसिलों के) द्वारां सरकार के इन कार्यों के बाजाब्ता विरोधों को सुनने और उनपर विचार करने के लिए कामनसमा की एक स्थायी सिमिति नियत की जानी चाहिए।" इसका मतलब यह है कि— बाद में जैसे असेम्बली में बहुतायत से देखा गया है—सरकार बहुमत से स्वीकार की गई

गैरसरकारी मागो को अपने 'विशेषाविकारो' से अस्वीकृत और वहमत से अस्वीकार की कई गई सरकारी मागों को 'स्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने लगती है। नौकर-गाही के ऐसे कृत्यों के खिलाफ १८५५ में कांग्रेस ने पार्लमेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलो के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की। इसमें कोंसिलों के आघे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया. पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था। कहा गया कि प्रान्तीय कींसिलों के सदस्यों का चुनाव तो म्युनिसिपल और लोकल बोडों, व्यापार संघो तथा विश्व-विद्यालयों के द्वारा हो और वड़ी कौंसिल का चुनाव प्रान्तीय कौसिलों के द्वारा हो। यही नही, वर्लिक सरकार को कौंसिलों के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार देने की वात भी इसमें मान ली गई. वगतें कि प्रान्तीय कौंसिलों की अपील भारत-सरकार से और वड़ी काँसिल की अपील कामन-सभा की स्थायी समिति से करने का अधिकार रहे। अस्वीकृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्य-कारिणी समितियों को अपनी कार्रवाई का जवाव अपील-सस्या को भेज देना चाहिए। १८८७. १८८८ और १८८६ में भी यही प्रस्ताव दोहराया गया। १८६० में कांग्रेस ने 'इण्डिया कौंसिल्स एक्ट' में सशोधन करने के श्री चार्ल्स ब्रैंडला के उस विल का सम-र्थन किया जो उन्होने पार्रुमेण्ट मे पेश किया था और कांग्रेस की राय में जिससे काफी मात्रा में भारत के चाहे हए सुवार मिलते थे। लेकिन यह विल वाद में छोड दिया गया। १८१ में कांग्रेस ने अपने इस निञ्चय की फिर से ताईद की. कि "जवतक हमारे देश की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नही होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वा-चित न होगे तवतक भारत का जासन सुचार रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता।" १८६२ मे कौंसिलो के सुवार-सम्बन्वी लॉर्ड क्रॉस का 'डण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास हो गया। तव और वातो को छोड़ कर भारत-सरकार के नियमो और प्रान्तीय सरकारो द्वारा अपनाई हुई, प्रयाओ पर, जिनमें वहत मुघार की जरूरत थी, काग्रेस ने अपना हमला शरू किया।

यहा इस वात का उल्लेख आवश्यक है कि १८६२ के सुघारों में कोंसिलों के लिए प्रतिनिधि चुनने का कोई विचान नहीं था। म्युनिसिपल और लोकल वोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कोंसिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को अविकार प्राप्त था वह सिर्फ नामजद करने के ही रूप में था। यही नहीं, विल्क ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना न करना सरकार पर ही निर्भर था। परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी।

वस्तुत वात यह थी कि लॉर्ड लैसडौन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मी लागू न होने देने की कोशिश की। इस बड़ी कौसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसीके अनुसार की गई थी। उसमें सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कौसिलो (मदरास, वम्बई, कलकत्ता और युक्तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के लिए रक्खी गई थी।

१८६२ में काग्रेस ने 'इण्डियन कौसिल्स एक्ट' को राजभिक्त के भाव से तो स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि "स्वत. उस एक्ट के द्वारा लोगों को कौसिलों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है।" १८६३ में एक्ट को कार्य-रूप में परिणत करने की उदार भावना के लिए सरकार को घन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी वतलाया गया कि यदि वास्तविक रूप में उस पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्त्तन करने आवश्यक है। साथ ही पजाब में कौसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई। १८६४ और १८६७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८६२ के संशोधन से १८६३ में कौसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १८६५ में काग्रेस ने प्रश्न-कर्ताओं को प्रश्नों के आरम्भ में प्रश्न पूछने का कारण वताने का अधिकार मी देने के लिए कहा; लेकिन आजतक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके बाद १६०४ तक कांग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया। १६०४ में प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-समा में भेजने और भारत-वर्ष में कौसिलो का और विस्तार करने एवं आर्थिक मामलो में उन्हें भिन्न मत देने का अधिकार देने की भी माग की गई, हालांकि कौंसिल का निर्णय रद करने का अधिकार शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोडा गया। साथ ही भारत-मत्री की कौंसिल में और मारत के प्रान्तो की कार्यकारिणी समा में भारतीयो की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया। १६०५ में कांग्रेस ने शासन-सुघारो पर पुन जोर दिया और १६०६ में राय जाहिर की कि "ब्रिटिश उपनिवेशो में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी जारी की जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षाएँ केवल इंग्लंड में होती है वे भारतवर्ष में और इंग्लंड में साथ-साथ हो, (ख) भारत-मत्री की कौंसिल में तथा वाइसराय और मदरास तथा वम्बई के गवनंरो की कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयो का काफी प्रतिनिधित्व हो, (ग) वडी और प्रान्तीय कौंसिल इस प्रकार वढाई जाये कि उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहे और देश के आर्थिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों में उनका आर्थिक नियत्रण रहे, और (घ) स्थानीय तथा म्युनिसिपल वोडों

के अधिकार वढाये जायेँ।" १६० द में समय से पहले ही काग्रेस ने मिविष्य में होने-वाले शासन-सुधारो पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया। जसने प्रस्तावित सुधारो का हार्दिक और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आशा प्रविध्त की कि जसकी तफसीली वाते तय करने में भी जसी जदार भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना बनी हैं। लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बदी थी। प्रतिनिधित्व की बात तो एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १६०६ के शासन-कानून के अन्तर्गंत जो नियम स्वी-कृत हुए जनमें तो जतनी भी जदारता नहीं थीं जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले अपने खरीते में प्रविध्तत की थी। इसपर से हमें इसके बाद की जन घटनाओं का स्मरण होता हैं जो अभी हाल में ही हुई हैं। १६३०-१६३३ की गोलमेज-परिषदों ने किस प्रकार लॉर्ड अर्विन की घोषणाओं का रूप बदल दिया, वाद में गोलमेज-परिषद् की योजना किस प्रकार खेत पत्र (व्हाइट पेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, जिसे ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन-सुधारों का विल तो जससे भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून बना वह तो जस बिल से भी बिलकुल गया-गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही है।

यहा यह भी जान लेना आवश्यक है कि मार्ले-मिण्टो के नाम पर दस साल तक जिन शासन-सुघारो का दौर-दौरा रहा वे थे क्या? इन सुघारों के अनुसार वनने-वाली वडी (सुप्रीम) कौसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वा-चित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा २५ सरकारी अफसर थे. और बाकी ४ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियों की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके द्वारा नामजद होते थे जो प्रदेश-विशेष के वजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित सदस्यो में भी वहत कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रो से चुने जाते थे--जैसे सात प्रान्तो मे जमीदार-पांच प्रान्तो मे मुसलमान, एक प्रान्त मे (पर सिर्फ वारी-वारी से) मुसलमान जमी-दार और दो व्यापार-सघ के प्रतिनिधि, इनके वाद जो स्थान वचते उनका चनाव नौ प्रान्तीय कौंसिलो के गैर-सरकारी सदस्यो द्वारा होता था। और लॉर्ड मार्ले ने इस वात को विलकुल छिपाया भी नही कि "गवर्नर जनरल की कौसिल की रचना इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून वनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और निर्वाघ रूप से अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जो कि वैद्यानिक रूप में सम्राट की सरकार एव पार्लमेण्ट के प्रति उसका है तथा सदा बना रहना चाहिए।" स्वय गासन-सुघारों के बारे में लॉर्ड मार्ले का कहना था---"यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-

सुघार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पार्लमेण्टरी (प्रातिनिधिक) शासनव्यवस्था की ओर ले जाते हैं, तो कम-से-कम में तो इनसे कोई वास्ता नहीं रक्खूगा।"
लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टफोर्ड) रिपोर्ट
में दर्ज है, इससे भी अधिक असन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण है—"इनसे (मार्लेमिण्टो-सुघार से) भारतीय जनता का सन्तोष नहीं हो रहा है। इनको और जारी
रक्खा गया तो सरकार और भारतीयों (कौसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बढेगी
और गैर-जिम्मेवाराना टीका-टिप्पणी में वृद्धि होगी।"

इसके पहले कि हम इस विषय के काग्रेस-प्रस्तावो पर विचार करे, हमें इस समय की घटनाओं को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय।

मैंलिं-िमण्टो शासन-सुघारो से इस विषय का दूसरा वरवाजा खुल गया था। इसके अनुसार दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १६०७ में इण्डिया-कौसिल के सदस्य नियुक्त किये गये, एक को १६०६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, और एक-एक भारतवासी १६१० में मदरास व वम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साल बगाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रक्खा गया। वाद को जाकर वह प्रान्त प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढा दिया गया और स-कौसिल गवर्नर के मातहत हो गया। बिहार-उड़ीसा को मिलाकर, १६१२ में स-कौसिल लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर के मातहत एक पृथक् प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहा की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।

१६०६ में काग्रेस ने शासन-सुघारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। पहले प्रस्ताव में मजहब के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी लाहिर की गई और (क) एक विशेष मजहव के अनुयायियों को अनुचित रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देनें, (ख) निर्वाचकों और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच अन्यायपूर्ण, ईर्षास्पद और अपमान-प्रद भेद-माव रखने, (ग) कौसिलों के लिए खडे होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत, मनमानी और अनुचित अयोग्यताये रखने, (घ) नियम-पत्रो (रेगुलेशन्स) के आम-तौर पर शिक्षितों के प्रति अविश्वास के मावों से भरे होने, तथा (इ) प्रान्तीय कौसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों की सख्या इस प्रकार असन्तोषजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमत का कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जायें, असन्तोष प्रकट

किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा सयुक्तप्रान्त, पजाब, पूर्वी बगाल, आसाम और ब्रह्म-देश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थं कार्यंकारिणिया बनाने की प्रार्थंना की गई। तीसरे प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जानेवाले शासन-सुधारों को असन्तोप-प्रद बताते हुए कहा गया कि (क) कौसिल के सदस्यों की जो सख्या रक्खी गई है वह काफी नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की सख्या बहुत कम और विलकुल नाकाफी है, (ग) अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो सिद्धान्त रक्खा गया है वह पंजाब के गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं किया गया है, और (घ) नियम-पत्र जिस तरह बनाये गये है उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमली तौर पर पजाब के गैर-मुसलमान बड़ी कौसिल में न पहुँच सके, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार में कौसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमीदारों और जिला व म्युनिसिपल बोर्डों की ओर से बड़ी कौसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यों के निर्वाचन से वरार को महरून रखने पर असन्तोष प्रकट किया गया।

१६१० और १६११ में अमली तौर पर काग्रेस ने शासन-सुघारो-सम्बन्धी अपनी १६०६ की आपत्तियों एव सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को म्युनिसिपल व जिला-बोर्डो पर भी लागू कर देने का विरोध किया।

१६१२ में काग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित किमया दूर न की जाने पर निराक्षा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बढ़ी तथा समस्त प्रान्तीय कौसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए सजा पानेवालों को जिनमें नैतिक दोष न हो, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और अतिरिक्त प्रक्षन पूछने का अधिकार कौसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय। पजाब में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय सस्थाओं के लिए भी पृथक् निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आश्चर्य की बात है कि काग्रेस के शासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि "जो व्यक्ति अग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।"

#### सरकारी नौकरियां

सरकारी नौकरियो में, खासकर उन उच्च पदो पर, जो सनदी के नाम से मशहूर हैं, भारतीयो की नियुक्ति के प्रश्न को काग्रेस ने हमेशा बहुत महत्त्व दिया है। भारतवासियों ने हमेशा यह मतालवा किया है कि ये परीक्षाएं इंग्लैंड और भारतवर्षं दोनो जगह साय-साय होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयो की कुछ तो कठिनाई दूर हो जाय। अपने पहले ही अधिवेशन में काग्रेस ने दोनो देशो में साय-साय परीक्षा होने की आवाज उठाई थी।

अब जरा विस्तार से हम इस विषय पर विचार करें। यहा यह बता देना ठीक होगा कि पहले-पहल १८८५ में जब काग्रेस का अधिवेशन हुआ तभी से उसने प्रतिस्पर्की परीक्षाये दोनो देशो में साथ-साथ होने की माग रक्खी हैं, हालांकि यो यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही हैं। यही नहीं, बल्कि १८६१ में इण्डिया-कौसिल की एक कमिटी ने मी मही सिफारिश की थी कि यदि भारत के साथ न्याय करना हो और पार्लमेण्ट द्वारा किये गये वादो को पूरा करना हो तो ऐसा करना आवश्यक है।

दूसरे अधिवेशन में काग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस सम्बन्धी विस्तृत व्यौरा तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाये भारतवर्ष और इंग्लैंड में साथ-साथ हो और सम्राट् के सब प्रजाजन विना किसी भेद-भाव के उसमे भाग ले सकें, योग्यता के अनुसार नियुक्तियो की ऋमागत सूची तैयार की जाय, प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेच्यूटरी सिविल सर्विस' बन्द कर दी जाय, परन्तू वे-सनदी नौकरियो तथा उपयुक्त पात्रो के लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिक्त जितनी नियुक्तिया हो वे सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्दी परीक्षाये लेकर की जायें। उस समय प्रचलित प्रथा यह थी, कि कुछ नवयुवको को चुन कर वस सीघा डिप्टी-कलक्टर बना दिया जाता था। चौथे अधिवेशन तक जाकर कही इस सम्बन्धी आन्दोलन में थोडी सफलता मिली। सरकारी नौकरियो (पबलिक सर्विसेज) के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी काग्रेस ने तारीफ की. परन्त उन्हे अपर्याप्त बताया। इसमे सन्देह नही कि काग्रेस के इच्छानुसार इण्डियन-सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १६ से २३ कर दी गई, लेंकिन दूसरी तरह से कमीशन की सिफारिशो पर जारी की गई सरकारी आजा से स्थिति और भी खराव हो गई। क्योंकि उससे भारतीय उच्चाधिकारियों के लिए दो ही उपाय रह गये-या तो जिस स्थिति में स्टेच्यूटरी सर्विस के मातहत वे उस समय थे उसी में वने रहें, या प्रान्तीय सर्विस में सम्मिलित हो जायें जिनके सदस्यों के लिए शासन के सव उच्च पदो पर ताला डाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में श्री गोखले ने, काग्रेस के पाचवे अधिवेशन मे, बहुत विगड कर एक भाषण दिया था। उन्होने कहा---"१८३३ के कानून की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पष्ट्ं है कि जो लोग उस समय

दिये गये आश्वासनों के अनसार सविधाये नहीं देना चाहते उन्हें दो में से एक बात, और वह भी वह द ख के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, कि या तो वे मक्कार है या दगा-बाज, उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि इंग्लैण्ड ने जब वे आखासन दिये थे तब उसने ईमानदारी से काम नही लिया था. या यह कि अब वह हमारे साथ वचन-भग करने पर आमादा हो गया है।" स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्व-भारतीय नौकरियो के लिए प्रतिस्पर्झी परीक्षाये होती थी, इसरे स्टेच्यूटरी सनदी सर्विस भी जिनकी है नौकरिया १८६१ के कानन के अनुसार भारतीयों के लिए रक्षित थी. तीसरे सनदी नौकरिया थी जिन्मे भारतीय ही भारतीय थे। १५६२ में काग्रेस ने पबलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत-सरकार के प्रस्ताव पर असन्तोप प्रकट किया और उसके वारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र भेजा। बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१ नौकरियों में है पद १५० भारतीयों के लिए रक्खे गये थे, परन्तु पबलिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से १० पद उन्हें देने चाहिएँ और भारत-मंत्री ने उस 'चाहिएँ' शब्द को भी वदलकर 'दिये जा सकते हैं कर दिया। और असलियत तो यह है कि १५ द में से. जो कि भारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था. जो १० = पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से भी सिर्फ ६३ ही १८६२ में भारतीयों को दिये गये।

इसके वाद तो स्थिति और भी खराव हो गई। भारत-सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत-मंत्री ने अपने खरीते द्वारा पृष्टि कर दी। फलत. १८६४ में जाति-भेद के आघार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर लग गई, क्यों कि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम-से-कम इतने अग्रेज अफसर तो रहने ही चाहिएँ। २ जून १८६३ को कामन-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने का कम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए, उसका इससे खारमा हो गया। शिक्षा-विभाग की नौकरियों के लिये, जिसमें कि किसी भी ओहदे पर भारतवासी विलकुल अग्रेजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि "भविष्य में वे सव भारतवासी, जो कि शिक्षा-विभाग में प्रवेश करना चाहेगे, आमतौर पर भारतवर्ष में ही और प्रान्तीय सींवस में नौकर रक्खें जायेंगे।" इस प्रकार शिक्षा-विभाग के पुनस्संगठन की योजना में, शिक्षा-विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याय किया गया। भारतवासियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याय किया गया। भारतवासियों को इस विभाग की ऊँची नौकरियों से महरूम कर दिया

गया। शिक्षा-विसाग की ऊँची नौकरियो को दो मागो में बाट दिया गया—वडी अर्थात् आई० ई० एस्० (सर्वमारतीय) और छोटी वर्थात् पी० ई० एस्० (प्रान्तीय)। बडी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैंण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैंण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति मारतवर्ष में होने का नियम रक्खा गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय बगाल में उच्चपदस्य भारतीयों और अग्रेजों को एक-समान वेतन मिलता था। दोनों का प्रारम्भिक वेतन १००) रुपये होता था। पर १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८६ में २५०) ही रह गया हालांकि भारतवासी थे इंग्लैंण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट। भारतवासियों के लिए अधिक-से-अधिक वेतन १८६६ में ७००) था, चाहे कितने ही समय की उनकी नौकरी क्यों न हो जाय; परन्तु अग्रेजों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०००) मिलने लगते थे। नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कॉलेजों के प्रिन्सिपल होने से भी महरूम कर दिया जो अंग्रेजों की पढ़ाई के लिए रिक्ति थे। इस प्रकार जैसे-जैसे काग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाब से नौकरशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लंज और नग्न होता गया हैं।

१८६६ और १८६७ में काग्रेस ने बम्बई और मदरास की कार्यकारिणियों में भारतवासियों को मी स्थान देने की मांग की। सिविल मेडिकल सर्विस (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन तथा इनके बाद के वर्षों में ही कुछ व्यान दिया जाने लगा, । १६०० में काग्रेस ने पी० डब्लू० डी०, रेलवे, अफयून, चुगी (कस्टम) और तार-विभाग की ऊँची नौकरियों पर भारतवासियों के न रक्खें जाने तथा कूपर के इंजीनियरिंग (हिल) कॉलेंज से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतवासियों को नौकरी के योग्य शुमार करने के प्रतिवन्ध की निन्दा की।

#### सैनिक समस्या

इस समय तक, इन तीस वर्षों में, काग्रेस ने कोई दो सौ विषयो पर विचार किया। इन विषयों में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी विलचस्पी ली जाती रही कि वर्षों तक वह सालाना विषय बना रहा, लेकिन काग्रेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भी न तो तत्सम्बन्धी शिकायते दूर हुईं और न उसमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवेशन में ही काग्रेस ने सैनिक-खर्च की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, "यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले तो फिर से तट-कर लगाकर की जाय, दूसरे उन-सरकारी और गैर-सरकारी लोगो पर

लाइसेन्स-टैक्स लगाया जाय जो इस समय इससे वरी है, किन्तू इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि कर निर्घारित करने की निम्नतम सीमा काफी ऊँची हो।" अगले वर्ष इस बिना पर भारतीयो को सैनिक-स्वयसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया. कि यरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्त आ जाय तो वे (ब्रिटेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक सिद्ध होगे। तीसरे साल भारत की राजभिक्त और १८५८ की घोषणा में महाराणी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन के आघार पर, सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी खोलने का मतालवा किया गया। इसके लिए काग्रेस ने देश में सैनिक-कॉलेज की स्थापना करने के लिए कहा। चौथे और पाचवे अधिवेशनो में पहले के प्रस्तावो की पुष्टि की गई। छठे में कोई विचार नहीं हुआ, पर सातवे में इस पर चर्चा हुई और सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह 'भारतीय लोकमत का सम्मान करके भारत-वासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और सरकार की रक्षा कर सके' मतालवा किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा सशोधन करे कि वे घर्म, जाति या वर्ण के भेद-भाव बगैर सब पर एक-समान लागु हो, साम्राज्य के जिस-जिस भाग मे अधिक सैनिक-प्रवृत्ति के लोग हो वहां-वहां अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धति प्रचलित करके उनका संगठन किया जाय और भारत मे सैनिक-विद्यालयो (कॉलेंज) की स्थापना एवं सैनिक-स्वयसेवको की भर्ती की प्रथा प्रारम्भ की जाय। इन प्रार्थनाओं और विरोघों के होते हुए भी सैनिक-व्यय में उलटे असाधारण वृद्धि हुई; तव आठवे अधिवेशन में काग्रेस को यह माग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हिस्सा इंग्लैण्ड को भी वरदाश्त करना चाहिए। नवे अधिवेशन ने इस विषय के सामाजिक पहलू अर्थात् भारत की फौजी छावनियो मे होनेवाली वेश्यावृत्ति एव छुत की बीमारियो पर विचार किया; और दसवे अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १८६४ में वेल्बीकमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक-व्यय को इन्लैण्ड और भारतवर्ष के बीच विभक्त करनेवाला था। ग्यारहवें और वारहवे अधिवेशनों मे इस सम्बन्धी कोई विचार नही हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि इस व्यय में इग्लैण्ड को भी हिस्सा बटाना चाहिए। चौदहवे अधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय किया। परन्तु पन्द्रहवे अधिवेशन ने इसके एक नये पहलु को स्पर्श किया और कहा, "चृकि सैनिको की एक वड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाना उचित समझा जाता है, इसलिए इस काम के लिए रक्खे जानेवाले २०,००० ब्रिटिश-सैनिकों का

खर्च ब्रिटिश-सरकार को वर्दाश्त करना चाहिए।" सीमाप्रान्त की लड़ाई खतम हो जाने पर, सोलहवे अधिवेशन मे, काग्रेस फिर सैनिक-विद्यालय के प्रश्न पर ही जा पहुँची। १६०२ के सत्रहवे अधिवेशन मे काग्रेस ने, अपने पन्द्रहवे अधिवेशन के ही आधार पर, सैनिक-व्यय को मारत और इंग्लैंड के बीच विभक्त करने की माग रक्खी। आखिर १८६४ के वेल्बीकमीशन की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मिली। परन्तु ब्रिटिश-सैनिको की तनस्वाहों में ७,८६,००० पौण्ड सालाना की वढ़ती करके उससे भी ज्यादा भारी नया वोझ भारत के सिर लाद दिया गया। अठारहवे अधिवेशन में इसका विरोध किया गया।

उन्नीसने अधिनेशन में इस प्रश्न पर व्यापक दृष्टि से निचार किया गया और बताया गया कि १८५६ में सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हए कहा गया कि "देशी दूशमनो से रक्षा करने या सीमा पर के छड़ाकू छोगो के आक्रमण से रक्षा करने के लिए नही बल्कि पूर्व में ब्रिटिश-सत्ता को बनाये रखने के लिए वह बरती जा रही है और भारत की सेना में है सख्या बिटिश सैनिको की है, इसलिए इंग्लैंग्ड को उसके खर्च में अवश्य हिस्सा वटाना चाहिए।" लॉर्ड कर्जन की तिब्बत पर चढाई करने की उग्र नीति इस समय अमल में आ रही थी। हालांकि १८५८ के कानन में भारतवर्ष का रूपया भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाहर विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के सिवा दूसरे किसी काम में पार्लमेण्ट की स्वीकृति वगैर खर्च न करने' का नियम था, परन्तु लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत की चढाई को 'राजनैतिक कार्य' वताकर उसकी भी जपेक्षा कर दी। और अब, १६३५ में, हम देखते हैं कि भारतीय शासन-सुधारों के कानून ने बहुत साल से प्रचलित नियम के इस मग को जायज करार दे दिया है। वीसवे अधिवेशन में काग्रेस ने लॉर्ड कर्जन की इस करतूत का विरोध किया और बताया कि सेना का पुनस्सगठन करने की लॉर्ड किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक करोड पौण्ड का अतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक-व्यय वढ़ते-बढते असहनीय होता जा रहा है। लॉर्ड कर्जन के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के आखिरी दिनो में (१९०५) लॉर्ड किचनर और उनके बीच इस बात पर तीव्र मतभेद हो गया कि सेना पर गैर-फौजी अधिकारियो का नियत्रण रहे या नही । लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि नियत्रण रहे और लॉर्ड किचनर इसके सस्त खिलाफ थें।

बनारस के अपने इक्कीसवे अधिवेशन में (१६०५) कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियो पर गैर-फौजी अर्थात् मृत्की अधिकारियों का नियंत्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्त्तन किया जाय और एक बार फिर इस बान की ओर ब्यान आर्कापन किया कि यहां वा सैनिक-व्यय पूर्व में किटिश-साम्राज्य की सत्ता वनाये रखने की विटिश-नीनि को ब्यान में रखते हुए निव्चिन किया जाता है। साथ ही इस बान पर मी जार दिया गया कि मेना पर मुक्की अधिकारियों का नियंत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है जब कि कर-दाताओं को उस नियंत्रण पर असर डालने की स्थिति में रक्खा जाय। १६०६ के राष्ट्रीय नव-चैतन्य के समय भी साल-दर-नाल सामने आनेवाले इस दुस्ताब्य विपय को भुष्टाया नहीं गया। उसमें इस बात की ओर ब्यान आर्कापत किया गया कि पिछले वीस वर्षों में भारत का सैनिक-व्यय १७ करोड़ से बढ़कर २२ करोड़ सालाना, अर्थान् करीव-करीब हुगुना हो गया है—और यह वह समय है कि जिसके अन्दर भारत में ऐसे सत्यानाशी दुर्भिक्ष पड़े कि जैमे पहले शायव ही कभी हुए हों और कम-से-कम २ करोड़ २२ लाख ब्यक्ति भोजन के अमान में काल के ग्रास हुए।

१६० में कांग्रेस ने जोरो के साय २,००,००० पौण्ड के उस नये भार का विरोध किया जो रोमर-किमटी की सिफारिश पर बिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कांप पर छाद टिया था, और ब्रिटिश-सरकार से प्रार्थना की कि "इनने दिनों के अनुभव की महायता से १५५६ की सेना को मिछाने की नीति में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है और इस वात की आवश्यकना है कि इस सम्बन्ध में एक उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्वारित किया जाय, जिसने भारतीय कोप पर से इस तरह का अनुचिन भार उठ जाय।" १६०६ और १६१० में साछ-वर-साछ बढ़ते जानेवाछ सैनिक-व्यय की आलोचना की गई। १६१० और १६१३ के अविवेदानों में सेना-विभाग के उच्च पर भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण व्यान आकर्षित किया गया।

१६१४ में कांग्रेस ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग की ऊँची नौकरियां भारतवासियों को भी मिलनी चाहिएँ, सैनिक स्कूल-काँळेज खोळे जायें और भारतीयों को सैनिक-स्वयंसवक बनाया जाय। द्यूक ऑफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किया। लॉर्ड किचनर कहने हैं, भारतीयों को मेजर तक के पट देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही आधा की गई कि १६११ में सम्राट् इसकी घोण्णा कर देगे। वैसे सैनिक-स्वयंसेवक बनने की उन दिनों भारतवासियों के लिए कोर्ड मुनानियत नहीं थी। काग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल यह प्रक्न उठा तो श्री एस॰ वी० शंकरम् ने बनाया था कि वह नैनिक स्वयंनेवक हैं। स्वयं श्री वी०

एन० शर्मा भी, जो १६२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक-स्वयसेवक थे। परन्तु १८६८ में भारतीय स्वयसेवकों के नाम खारिज कर दिये गये और १६१४ में केवल ईसाइयों को ही स्वयसेवक बनाने का नियम रह गया। इस तरह भारतवासियों के साथ बडा भारी अन्याय किया गया। लेकिन १६१७ में भारतवासियों पर से सेना की 'कमीशन्ड' जगहें मिलने की बाघा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी जगहें दी भी गईं, जिससे उस अन्याय की आशिक पूर्ति हुई।

#### क़ानून और न्याय

काग्रेस मे शुस्त्रात से ही ऊँचे दर्जे के कानूनदाओ का प्राधान्य रहा है। इस-लिए सर्व-साधारण के कानुनी अधिकारो की ओर स्वमावत उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक अनुभव और न नौकरशाही दमन, किसी ने भी हमे इस निष्कर्ष पर नहीं पहेँचाया है कि हमारे देश में जो कानून और अदालते हैं, वे ऐसे है कि जैसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते हैं और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब लोगो में जागृति होकर उन्हें इनसे प्राप्त होनेवाले अधिकारो का मान होता है, अर्थात जब देश या जाति की निद्रा समाप्त होकर उसमे राष्ट्रीय चैतन्य का प्रारम्म होता है, तब उनके बाहरी रूपो और कार्य-विधियो का खोखलापन तूरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। यही वात उस समय हुई, जब कि मुकदमे मे जरी-द्वारा विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के बाद १८७२ मे सरकार ने उसमे यह बन्दिश लगा दी कि जूरी का मत अन्तिम निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसलो को रद कर सकेगे। दूसरी ही काग्रेस मे (कलकत्ता, १८८६) इस वन्दिश को हानिकारक वताकर तूरन्त उठा देने के लिए कहा गया। साथ ही न्याय-प्रया मे प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी फेरफारो का भी विरोध किया गया। इसके वाद समय-समय पर काग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही. लेकिन नतीजा आजतक भी कुछ नहीं निकला।

जूरी के अधिकारों का प्रश्न तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता शासन और न्याय-कार्यों के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों कार्य रहने से वही तो शासक होता है और वही निर्णायक—वही मुकदमा चलाता है और वही जूरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न वन जाता है।

विटिय-भारत में इस सुधार के लिए लान्दोलन राजा राममोहन राय के समय

गुरू हुआ, जिन्होने अन्य विषयों के साथ इस विषय में भी एक आवेदनपत्र पार्लेमेण्ट में पेश किया था और एक पार्लेमेण्टरी कमिटी में गवाही देने के बाद अस्सी वर्ष पूर्व इंग्लेण्ड में ही जिनकी मृत्यु हुई। इस सम्बन्धी इतिहास से यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि ऐसे आवव्यक सुघार भी हम नही करा सकते। और तो और पर गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन, भारत-मत्री, लॉर्ड कॉस तथा लॉर्ड किम्बरली, और भारत-सरकार के होम मेम्बर सर हार्वे एडम्सन ने भी मुस्तलिफ समयो में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात् न्याय और जासन-कार्यों को एक दूसरे से पृथक् करने) का औचित्य स्वीकार किया है, और सर हार्वे एडम्सन ने तो सरकार की ओर से १६०० में यह वादा भी किया था कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया जायगा। लेकिन अवतक भी न्याय और जासन-कार्य सम्मिलित रूप से एक ही अफसर के मुपूर्व है। राजा राममोहन राय के बाद उत्साही कार्यकर्ताओं के एक दल ने, जिसमें श्री दादामाई नौरोजी सबसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया; और इसके लिए बंगाल, वम्बई व मदरास में सघ बनाये गये, जिनमें बगीय राष्ट्र-सघ खास तौर पर उल्लेखनीय है। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर बढा; और १८०५ में काग्रेस ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लेला।

दूसरे अधिवेशन में काग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और न्याय-कार्यों का शीघ एक-दूसरे से पृथक् होना आवश्यक हैं। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा करने में खर्च बढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें देरी न की जाय। अगले साल यह विषय और जूरी-प्रथा का प्रश्न, दोनो एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि एक सर्वाशयी प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेश हो जायगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल-दर-साल काग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८६३ में तो यहां तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यों का सम्मिश्रण "भारतवर्ष के ब्रिटिश-शासन के लिए एक वड़ा कलंक है, जिससे देश-भर के समस्त जाति और समाजवाले लोगो को वेहद तकलीफ उठानी पड़ती है।" यही नहीं, "किसी दूसरे जिरये की आशा न देखकर, नम्रतापूर्वंक भारत-मंत्री से प्रार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त मे एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें।" भला काग्रेस कितनी भोली-भाली थी, अथवा कहना चाहिए कि आपे से वाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुघार करने को ही तैयार नहीं थी, उससे भी यह आशा की कि वह उत्त सुधार-सम्बन्धी विस्तृत योजना को तैयार करने के लिये कमिटी वनायेगी! इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी

शून्यता अनुभव करने लग गये थे और उनकी आखो के सामने कैसा बँघेरा छा गया था।
१६० मतक कोई अमली तरक्की नही दिखाई दी; क्योंकि उसी साल काग्रेस ने इस बात
पर सन्तोष प्रकट किया कि वंगाल प्रान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस
बात को स्वीकार कर लिया है—लेकिन, वारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि काग्रेस
को अपनी निराशा का पता लग गया, 'क्योंकि अमली कार्रवाई इस दिशा में कुछ भी नहीं
की गई।' इसके वाद लगातार दो अधिवेशनो में इसी निराशा का राग अलापा गया।

जरी के अधिकार कम करने और न्याय व जासन-कार्य सम्मिलित रखने के पूराने घाव अभी हरे ही थे और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नही आ रहें थे, कि १८६७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन (बगाल), १८१६ का दूसरा रेग्युलेशन (मदरास) और १८२७ का पच्चीसवाँ रेग्युलेशन (बम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश में आये, जिनके मातहत हर किसी को मुकदमा चलाये वगैर ही जलावतन किया जा सकता था। सरदार नातू-बन्धुओं पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८६७ के काग्रेस-अधिवेशन होने के वक्त ५ महीने से अधिक समय से जेल में थे। काग्रेस यह देखकर दग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नही दिया गया था जो कि इन रेग्युलेशनों के मातहत भी देना जरूरी था।

१८६७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराघ में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे हुए नही थे। पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहे फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) घाराओं में ऐसा संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गई। काग्रेस ने सर्वसाधारण के अधिकारो पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत् विद्रोध किया। श्री सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने अपनी विशेष शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था:—

"अग्रेजो ने अपने लिए मैंग्नाचार्टा और हैवियस कार्पस प्राप्त किये है। इनके द्वारा उन्हें जो सुविधाय प्राप्त है वे सिद्धान्त-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सिम्मलित है। पर मुझे यह कहने में कोई हिचिकचाहट नहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा भी पैदायशी हक है। हम ब्रिटिश-प्रजा है, इसिलए ब्रिटिश-प्रजाजमों को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार है। इन अधिकारों को हमसे कौन छीन सकता है? हमने निश्चय कर लिया है और काग्रेस इस वात का प्रण करेगी, आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेगे। इस सभा-भवन से निकल

कर उसकी घ्विन मारत-भर की जनता में फैलेगी कि हम इस वात के लिए तुल गये हैं, इस वात पर जोर देने में हम किसी भी वैध उपाय को वाकी नहीं छोडेगे, कि ईश्वर की छत्र-छाया में ब्रिटिश-प्रजाजन की हैंसियत से हमारे भी वहीं अधिकार है जो अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतत्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।"

## दायमी बन्दोबस्त, आवियाना, गरीबी और अकाल

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही हैं कि काग्रेस ने सबसे पहले नहीं तो भी अपनी शुक्तात में ही थोंडे-थोंडे समय के लिए होनेवाले जमीन के वन्दोबस्त पर ज्यान दिया, जिसमें सदा लगान-वृद्धि होती रहने से रैयत को वडी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में (१८८८)होनेवाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी (स्टैण्डिंग) समिति को यह काम सौपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८६ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करें। १८८६ में बावू वैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में द्विभक्ष के कारणों की जाच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने दायमी वन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारतमंत्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह मी बताया कि कभी-कभी तो लगान में बढाई हुई रकम गाव में पैदा होनेवाली फसल से भी वढ़ जाती है जैसा कि मि० (बाद में सर) ऑकलैण्ड कॉल्विन के सामने आये एक मामले से मालूम पडता है। डॉ० बेसेण्ट ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी यह मनो-रजक उदाहरण दिया है —

"वर्तन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था, परन्तु अव उसमें पानी निकलने के एक की जगह छ. छेद हो गये हैं।

"हमारे पास पशुको की कमी नहीं हैं, चरागाहों की और उनकी तन्दुक्स्ती के लिए आवश्यक नमक की भी बहुतायत हैं, परन्तु अब जगलात के महक्मे ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया हैं, जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहे और यदि भूखों मरते पशु चारे की जगह अनाज के खेत में भटक कर चले जाते हैं तो उन्हें काजीहाउस में वन्द करके हम पर जुर्माना किया जाता है।"

"अपने मकानो, हलो तथा हर तरह के खेती के सभी कामो के लिए हमारे पास लकडी की बहुतायत है; लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पडा हुआ है। जहा हमने उसे विला इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकजे में आये नहीं। अब तो हमें एक भी छकडी चाहिए तो उसके लिए हपते-भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जगह खर्च-ही-खर्च करना होगा; तब कही जाकर वह मिलेगी।

"पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुँचानेवाले जगली जानवरों को हम मार या भगा सकते थे; पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विधान हैं, जो विदेशों से यहा आनेवाले एक हन्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसानों को अपने गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत हैं उन्हें कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता।"

१८६२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, "जिससे कि देश की कृषि को उन्नत करने के लिए पजीपति और मजदूर मिलकर काम कर सके." और कृषि-सम्बन्धी बैको की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल भारत-मंत्री द्वारा दिये गये उन वचनो की पूर्ति करने के लिए कहा गया, जो उन्होने अपने १८६२ और १८६५ के खरीतों में दायमी वन्दोवस्त के लिए दिये थे। १८६६ में कांग्रेस ने अपने रुख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के वाद दूसरा बन्दोबस्त करने मे कम-से-कम ६० साल का फासला तो रक्खा ही जाय-अर्थात, मियादी वन्दोवस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। २२ दिसम्बर १६०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्य और कृषि-विभाग के द्वारा, इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया. जिसके चौथे पैरेग्राफ पर प्रकट किये गरे प्रान्तीय सरकारो के विचार प्रकाशित करने के लिए काग्रेस ने कहा ।१६०३ में काग्रेस इससे भी आगे बढ़ी और लगान अधिक न लगाँया जाय, इसके लिए काननी व अदालती रकावटे लगाने के लिए कहा। १६०६ में काग्रेस ने लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन की नीति से, जो उन्होने कमश. १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में प्रतिपादित की थी, १६०२ मे एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित लॉर्ड कर्जन की नीति की तुलना करके दोनो को परस्पर-विरोधी वताया और इस विचार का विरोध किया कि भारतवर्ष मे जमीन का लगान 'कर' नही वल्कि 'किराया' है। १६०८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश होकर अपने आप काग्रेस ने इस विषय को छोड दिया।

१८६६ के दुर्भिक्ष की परिस्थिति के कारण काग्रेस को सरकार की आर्थिक नीति का सिहावलोकन करना पडा। उसने सरकार पर अन्धाधुन्ध सैनिक-व्यय करने का दोष लगाया और दुर्भिक्षो को, उस खर्च की पूर्ति के लिए, लोगो पर लगाये जाने-वाले अत्यधिक कर और भारी लगान का बाइस वतलाया। दूसरा कारण सरकार की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-घघो का प्राय. नष्ट हो जाना बतलाया गया। सरकार से कहा गया कि वह अकालरक्षक कोष बनाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्णं करे। दायमी बन्दोवस्त और कृपि सम्बन्धी बैको तथा कला-कौशल-सम्बन्धी स्कुलो की स्थापना को गरीबी दूर करने का असली उपाय बतलाया गया। इसके वाद ही एक अकाल-कमीशन वैठाया गया। इसी वीच अकाल-पीडितो की सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुई उदारतापूर्ण रकमो के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए काग्रेस ने १,००० पीण्ड की रकम लन्दन के लॉर्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की कृतज्ञता का सुचक एक स्मारक बना दें। यह १८६ की बात है। लेकिन ऐसा करते हुए, काग्रेस ने उन असली उपायो की उपेक्षा नही की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रही थी, और १८६६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धो की उन्नति की जाय, और जमीन का लगान तथा दूसरे करो में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रका पर सीर भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की माँग पेश की<sup>,</sup> गई कि भारत-वासियो की आर्थिक अवस्था की जाच कराई जाय। इसके बाद के अधिवेशनो में हम इस विपय पर और कुछ नहीं पाते है, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में काग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था।

#### कानून जंगलात

जगलात के कानूनो से हुए नुकसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझर हैं। उनका मुकावला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होने लोगों पर असहा वोझ डाल दिया। जैसा कि १०६१ के नागपुर-अधिवेशन में मि॰ पाल पीटर पिल्ले ने वताया था, कलम की एक ही रगड में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके ग्रामीण समाज-व्यवस्था में उलट-पलट कर दी। जैसा कि डॉ॰ वेसेण्ट नें कहा, इस वात में सन्देह की वहुत कम गुजाइश है कि देहातियों को ब्रिटिश-शासन के विखलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने नहीं। एक उत्तरी आर्काट के ही जिले में, १०६१ में, नौ महीने के अन्दर ३,००,००० पशु मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलनेवाली सर्वोत्तम सौगाते इनके द्वारा

उनसे छिन गईं। "आपकी जमीन है तो पहाडी पर, पर आप वहां के झाड-झड्कों-जैसी जंगली चीजो का उपयोग नहीं कर सकते—यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तियां तक आप की नहीं है।"

१८६२-६३ में बड़ी नम्रता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात के कानूनो से जो कठिनाइया उत्पन्न हुई है--खासकर दक्षिण-भारत और पजाब के पहाडी इलाको में 'उनकी जाच कराई जाय। पंजाब सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये वे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण ये कि नवे अधिवेशन मे पं० मेघनराम ने उन्हें 'अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सभ्य सरकार के लिए कलक-रूप' बतलाया। इनके अनुसार अगर कही आग लग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिक हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेवार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काविज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो उसने जान-बुझकर कानून की परवाह न की हो । जिन पहाडी लोगो के लिए पहाडो पर पैदा होनेवाली घास और लकडी ही सव-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का दारोमदार था. उनके हिए उसे छेने की मनाही कर दी गई। यहां तक कि जगल में तापने के छिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर १८६४ को भारत-सरकार ने नं० २२ एफ का एक गक्ती प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें जगलो के प्रवंध मे रैयतो की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रक्नो को कम महत्त्व देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था।

इसपर काग्रेस ने, अपने दसवे अधिवेशन में, आग्रह किया कि "तीसरे और वौथे वर्ग के जगलो में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजे, मकान और खेती के बौजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जगली चीजें आदि—उचित प्रतिबन्धों के साथ—हर हालत में मुफ्त दी जायें; और जगलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिसमें किसानों को इस महकमें के कर्मचारियों से तम हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों के उपमोग करने की छूट रह।" ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया कि जगलात के कानूनों का उद्देश जगलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं बल्कि किसानों और उनके पशुओं के लिए उन्हें रिक्षत रखेना हैं। लेकिन १८६६ के बाद के अधिवेशनों में, जगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सिर्फ एक वड़ा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अश के रूप में इसका उल्लेख रहता था।

वात असल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के तो लोग आदी ही हो चके थे, उनके अलावा जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खीच लिया, फिर बीसवी सदी की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से विलकुल भिन्न प्रकार की थी। अलावा इसके, बोअर-युद्ध और रूस-जापान की लडाई ने भी अवस्य ही काग्रेसवालों के दृष्टिकोण को वदला और जगलात व आवियाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रक्नों से हटाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता एव स्व-शासन के बडे प्रक्नों की ओर आकर्षित कर दिया।

#### व्यापार श्रौर ख्योग

त्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्याये हैं, उनके खास-खास मुद्दों को काग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञों ने भली-भाति समझ तो लिया था; परन्तु वे समस्याये ऐसी थी कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पडता था। यह बात वे जान गये थे कि लकाशायर के मुकावले में भारतीय हित छोटे और गौण समझे जाते थे; साथ ही यह बात भी उन्होंने बखूबी जान ली थी कि ग्रामीण दस्त-कारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और खापड़ें के साथ लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे, वम्बई में हुए काग्रेस के बीसवे अधिवेशन (१६०४) में इस विषय पर मि॰ आर्थर बालफोर के आयलैंड पर दिये एक भाषण का नीचे लिखा अश उद्धत किया था —

"एक-के-वाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोट दिया गया, या उसे दूसरो (विदेशियो) के हाथ में सौप दिया गया, अथवा इंग्लैंण्डवालों के हित में उसे नियंत्रित कर दिया गया, और जवतक कि सम्पत्ति के तमाम स्रोतों को सीमेण्ट लगाकर बन्द नहीं कर दिया गया और सारा राष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तवतक यहीं ऋम जारी रहा।"

इससे अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण वह जवाव है जो मुसलमानी-राज से ब्रिटिश-राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था— "रक्षा, शिक्षा और रेलो के लिहाज से तो अग्रेजी राज्य अच्छा है, मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी-राज्य उससे अच्छा था; वयोकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी वन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत हिन्दुस्तान में ही रही, लेकिन अग्रेज लोग यहाँ का घन देज से वाहर ले जाते हैं।" यही वात काग्रेस के नवे अधिवेशन में, राजा

रामपारूसिंह ने अपने मजाकिया ढग पर, इस प्रकार कही थी, कि "अग्रेज सिविलियनो ने तो हिन्दुस्तान को मीज-मजा करने का अपना शिकारगाह वना रक्खा है।"

१८६४ में काग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि "इस कर का निश्चय करते वक्त लकाशायर के हितों के सामने भारतीय हितों का बिलदान किया गया है।" इसमें सन्देह नहीं कि अन्यायी कानून के आगे सिर झुकाकर उसकी सिस्तयों को कम करने का प्रयत्न करने की मनीवृत्ति देश में सदा रही है। अत इस विषय में भी काग्रेस ने कहा —

"यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करनेवाला विल कानून वन जाय तो, उस हालत में, काग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार विना विलम्ब के विल के अनुसार मिले हुए अपने उन अधिकारों से काम लेने की भारत-मत्री से अनुमति ले जिसके द्वारा २० से २४ न० तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से वाहर हो जाता है।"

ग्यारहवे अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० न० से नीचे के भारतीय सूती माल को कर से मुक्त रखने पर लकाशायरवालों ने जो आपित की हैं वह वे-बुनियाद है। १९०६ में, दादामाई नौरोजी के सभापितत्व में, कलकत्ता में काग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें पं० मदन मोहन मालवीय ने कहा, कि "हमारे देश का कच्चा माल देश से वाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सव देश अपने उद्योगों की शैशवावस्था में करते है।"

लो॰ तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे ज्यादा खपत मध्य-श्रेणीवालों में ही हैं। उन्होंने कहा, "हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृढ-निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए।" स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर, और १६०६ तथा उसके बाद के वर्षों में वहिष्कार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुनर्जीवन की ओर खिचा। १६१० में श्री सी॰ वाई॰ चिन्तामणि ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रानडे का नीचे कि खा उद्धरण दिया —

"भारतवर्ष इंग्लैण्ड का ऐसा वगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा करके ब्रिटिश एजेण्टो की मार्फत ब्रिटिश जहाजो मे इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिटिश मजदूरो और ब्रिटिश प्जी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टो हारा भारत के ब्रिटिश-त्र्यापारियों के पास उसे भेज दिया जाय।"

गाव और उनके उद्योग-घंघों एवं खेती की वरवादी की ओर भी भारतीय राजनीतिज्ञों का घ्यान गया। १८६६ में ही पं० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रक्खा था, कि "सरकार को देशी उद्योग-घघों एवं कला-कौशल की उन्नति करनी चाहिए।" और यह वात तो इससे भी पहले (१८६१ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जगलात के कानूनों ने गांववालों को वडी किंतनाइयों में डाल विया है। सारे ग्रामीण-समाज में उथल-पुथल होगई है, गाव की कारीगरी नष्ट हो गई है और पन् मर रहे हैं — ३ लाख तो सितम्बर १८६१ में ही मर चुके थे। १८६१ की नागपुर-काग्रेस में, उर्दू में भाषण करते हुए, ला० मुरलीघर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बड़ी जोरदार अपील की थी।

काग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८६३) पं० मदनमोहन मालवीय ने अपनी स्वाभाविक शैली में कहा था :---

"आपके जुलाहे कहां हैं? वे लोग कहां हैं जिनका निर्वाह भिन्न-भिन्न उद्योग-घर्चा एवं कारीगरियों से होता था? और जो कारीगर साल-दर-साल वढी-बड़ी तादाद में इंग्लैण्ड तथा दूसरे यूरोपीय देशों को भेंजे जाते थें, वें कहां चलें गये? ये सब भूत-काल की वातें हो गर्डं। आज तो यहा वैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के वने कपड़ों से ढका हुआ है और जहां कहीं भी आप जायें, सब जगह विलायती-ही-विलायती माल आपको दिखाई देगा। लोगों के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि खेती-बाड़ी के द्वारा वरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार बाकी रहा है उससे टका-बेला पैदा कर लें। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो कुछ मिलता था अब उसका सौवा हिस्सा मी हमारे देशवासियों को नसीव नहीं होता। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है?"

यह विषय कितना महत्त्वपूर्ण रहा है, यह इस वात से स्पष्ट है कि सर एस० सुन्नह्मण्य ऐयर ने हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के वाद १९१४ में 'गांवों के पुनर्जीवन और कर्जा-संस्थाओं की आवश्यकता' पर बहुत जोर दिया था। १८६६ में ला० लाजपतराय की प्रेरणा पर काग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धंघों के विचार में लगाया और इसके लिए एक उप-समिति कायम की। इस सव कार्रवाई के फलस्वरूप बौद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता-काग्रेस के साथ १६०१ में हुई। इसके वाद कमशः इसमें उन्नति होती गई और अब खद्र एवं स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग-बंघों की ओर

काग्रेस का ध्यान १८६४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही आर्काषत हुआ, जिसका उसी समय उसने विरोध किया; लेकिन हम देखते हैं कि स्वय गवनंर-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नहीं गया। उसे उठाना तो दूर, उलटे लॉर्ड सेल्सबरी ने यह निर्देश किया बताते हैं कि "भारतीय माल की प्रतिस्पर्द्धा से ब्रिटिश माल को बचाने के लिए उपाय किये जायें।" गावो की गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ व्यक्तियों को रोज एक वक्त खाना नसीब होता है, यह सिर्फ खयाली बात नहीं हैं। श्री वाचा और मुघोलकर ने बडी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणों से इस बात को सिद्ध कर दिया है। सर चार्ल्स ईलियट के कथनानुसार, "बाधे किसानों को साल की शुक्खात से अन्त तक यह भी पता नहीं होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते हैं।" लगान का यह हाल था कि एक छोटे-से जिले में १८६१ में ६६ फी सदी बढा, दूसरे में ६६ फी सदी तक बढा, जब कि इसके साथ-साथ फौजी खर्च भी बेशुमार वढता रहा है।

जर्मनी मे भी सैनिक १४४) सालाना खर्च पडता है, फास मे १८४) और इंग्लैंग्ड मे २८४), परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७४) सालाना खर्च किया जाता है, और यह उस हालत में जब कि भी आदमी की औसत-आमदनी इंग्लैंग्ड में ४२ पौण्ड, फास मे २३ पौण्ड और जर्मनी मे १८ पौण्ड है और हिन्दुस्तान में सिर्फ १ ही पौण्ड है। ये अक १८६१ के है।

अकालो के बारे मे बार-बार प्रस्ताव पास हुए है और मजदूरी के सिलसिले मे सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ मे ही प्रस्ताव किया जा चुका है।

## स्वदेशी, बहिष्कार श्रीर स्वरांज्य

१६०६ के वाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फैल गया था उसका मूल कारण वग-भग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह जागृति इस वग-भंग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर गर्म में वढ रही थी। पुण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १६०५ ईसवी में हुआ तब उसमें वग-भंग पर विधिवत् विरोध प्रदिश्त किया गया और कहा गया कि वह रद कर दिया जाय। कम-से-कम उसमें ऐसा संशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा बंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वंग-भंग आन्दोलन

को टवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था; क्योंकि एक ओर जहा, उसके द्वारा बंगाल में जारी किये गये दमनकारी उपायो का जोरदार और तत्परता-पूर्वक विरोध किया गया, तहां साथ ही उसमें एक टकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि "जव अंगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुओ का वहिष्कार करना पड़ा और वंगाल के लोगो की प्रार्थना और विरोध का खयाल न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेट करने पर जिस तरह तुली थी, उसे, ब्रिटिश-छोगों के ध्यान में लाने का, जब एकमात्र यही नैय उपाय रह गया था.....।" इससे यह साफ नहीं मालूम होता, और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि काग्रेस विदेशी माल के वहिष्कार को पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे कि लोगों के पास आयद दूसरा उचित उपाय वाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दल के लोगों को वडी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे भी कम स्पष्ट होता। परन्तु जैसा-कृष्ठ प्रस्ताव हवा, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपतराय ने एक वलन्द आवाज उठाई, "हमने अव गिडगिडाने की नीति छोड़ दी है। हम उस साम्राज्य की प्रजा है जहा लोग उस पद की प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, लड्-झगड रहे है।" १६०५ में जिस साहस का अभाव या वह १६०६ में आ गया। वग-भंग पर एक प्रस्ताव करने के वाद काग्रेस ने वहिष्कार-आन्दोलन का भी समर्थन किया। "यह देखते हए, कि देश के शासन में यहां के छोगों का कुछ भी हाथ नही है और वे सरकार से जो प्रार्थनाएँ करते है उनपर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय-संगत था और है।" इसके बाद काग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-वंद्यो को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताद पास किया। वस, गाड़ी यही रुक्ते गर्ड। स्व-शासन की कल्पना कुछ शासन-सुवार-विषयक सूचनाओं से आगे नही बढी; जैसे--परीक्षाओं का भारत और इंग्लैण्ड में साय-साय होना, कींसिलो का विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिधियो की संख्या का वढाया जाना, भारतमत्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कौंसिलों में हिन्दुस्तानियो की नियुक्ति की जाना । वस, १९०६ में भारत की राप्ट्रीय आकांसाओ का खात्मा इसी में हो जाता थि। दूसरे माल सुरत में कांग्रेस के दो ट्रकड़े हो गये और नरम-दल-वाली काग्रेस ने तो बागे के साली में वहिएकार को कतई छोड़ दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रक्जा; और स्व-जासन सम्बन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ मिण्टो-मॉर्ले मुघार-

योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १६१० में नये वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग आये। उसी वर्ष काग्रेस ने राजनैतिक कैंदियों को छोडने की अपील उनसे की। दूसरे साल फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १६१४ में जब मदरास में काग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसने साहस करके सरकार से यह मतालबा किया, कि "तारीख २५ अगस्त सन् १६११ के खरीते में प्रान्तीय पूर्णीधिकार के सम्वन्ध में जो वचन दिया गया है उसे पूरा करें, और भारतवर्ष को संघ-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जायें।"

#### साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

कोई येह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रक्त आजकल ही खडा हो गया है। नहीं, सर ऑकलैण्ड कॉल्विन (१८८८) जब संयुक्तप्रात के लेफ्टिनेन्ट गवर्नेर थे तबसे इसकी बुनियाद पड चुकी है। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान काग्रेस के विरोधी है। यहा तक कि खूम साहब ने भी इसे महत्त्वपूर्ण समझा और इसके विषय मे एक लम्बा जवाव उन्होंने सर ऑकलैण्ड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि काग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों की सफलता ने नौकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम लेफ्टिनेन्ट गवर्नेर महोदय ने कर दिया। मुसलमानो पर भी इस विचार का असर तुरन्त ही हुए विना न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियों का बुजुर्गाना रवैया जरूर अखरा होगा, जैसा कि एक घटना से जाहिर होता है। काग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी हुआ। उनमें शेख रजाहुसेन खां ने मि॰ यूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए काग्रेस के हक मे एक फतवा पेश किया, जो कि लखनऊ के सुन्नियों के शम्सुल्उल्मा से प्राप्त किया गया था। उन्होंने घडल्ले के साथ कहा, कि "मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक—सरकारी हुक्काम—है जो कांग्रेस के मुखालिफ है।"

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खयाल ने मूर्त-रूप घारण किया। हां, इससे पहले लॉर्ड कर्जन ने जरूर जान-बूझकर वग-भग के द्वारा और पूर्वी वंगाल और आसाम को अलग प्रान्त वनाकर, जिसमें कि मुसलमानो का बहुमत हो, यह कलुषित जाति-गत भावना जाग्रत की। यद्यपि लॉर्ड मिण्टो उस घोडे को आराम पहुँचाने के लिए भेजे गये थे जिसपर लॉर्ड कर्जन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीव-करीव निकाल चुके थे, फिर भी जाति-गत भेद

और अलगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन सवार रहते थे. घोडे की पीठ पर ज्यो-की-त्यो कायम रही। मिण्टो की शासन-सुघार-योजना में मुसलमानो के लिए अलग निर्वाचन-संघ की तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही सयक्त-निर्वाचन मे भी राय देने का उनका हक ज्यो-का-त्यो कायम रक्खा गया था। सकीर्ण बुद्धि के राजनीतिज्ञो ने उस समय यह बताया कि बगाल, आसाम और पजाब की छोटी हिन्दू जातियो को ऐसा विशेषाधिकार नही दिया गया। परन्तु यह तो असल मे सही रास्ता छोडकर भटक जाना था। जो वडी अजीव वात थी वह तो यह कि मिन्न-मिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार रक्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रूपये साल की आमदनी वाला जहा मतदाता हो सकता था वहा एक गैर-मुस्लिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था। मुसलमान ग्रेजुएट को मतदाता वनने के लिए यह काफी था कि उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जायेँ; परन्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रूपये और दूसरी तरफ तीन लाख रुपये 1 एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल। जवतक कोई सार्व-जिनक वालिय मताधिकार नहीं मिल जाता है तवतक हम अक्सर ऐसे मतावलम्बो की प्रतिष्विन सुना करते है। मुसलमान दोनो जातियो के लिए मताविकार के भिन्न-भिन्न स्टैण्डर्ड चाहते है जिससे कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे।

१६१० में हालत बहुत नाजुक हो गई। सर डबल्यू० एम० वेडरवर्न काग्रेस के समापित हुए थे। आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानो की एक परिपद् की जाय, जिससे इस जातिगत प्रश्न पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियो और लोकल-बोर्डो में पृथक् निर्वाचन का तरीका जारी होने की बात चल रही थी। युक्तप्रात मे, जहां कि पृथक् निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि सयुक्त निर्वाचन में मुसलमानो की संख्या कुल आबादी की है होते हुए भी जिला-बोर्डो में मुसलमान १८६ और हिन्दू ४४५ चूने गये और म्युनिसिपैलिटियो में मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२। यहा तक कि सर जॉन ह्यूबेट जैसा प्रतिगामी संयुक्तप्रांत का लेफिटनेण्ट गवर्नर भी उस प्रात में दोनो जातियो के मेल-मिलाप में खलल डालने के हक मे नहीं था। हा श्रीयुत जिन्ना ने जरूर स्थानिक सस्थाओ में पृथक् निर्वाचन प्रचलित करने की निन्दा की थी। एक 'वर्न' सरक्यूलर निकला था, जो कि स्थानिक संस्थाओ में जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमे यह प्रतिपादन किया गया था कि मुसलमानो को पृथक् निर्वाचन के अलावा संयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनो जातियो में कच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद

मिलेगी। इसपर प० बिशननारायण दर ने, जो कि १६११ में कलकत्ता-काग्रेस के सभापित थे, कहा था कि "मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी एकता बढाने की यह उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना है।" उन्होने यह भी वताया, कि "जब सर डब्ल्यू० एम० वेडरवर्न और सर आगाखां की सलाह के मुताबिक-दोनो जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जायँ, तब एक गोरे अखबार ने जो कि सिविल सर्विसवालों का पत्र समझा जाता है, लिखा था-कि 'ये लोग क्यो इन दोनो जातियों को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके कि दोनो जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिफत की जाय ?' उसका यह वाक्य भारत की राजनैतिक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है।"

१६१३ में नवाव सय्यद मुहम्मदवहादूर ने, जो कराची काग्रेस (१६१३) के समापित थे, "युरोप मे तुर्क-साम्राज्य की नीव उखाडने और ईरान के दम घोटने के प्रयत्नो" की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य को लगे उस धक्के को जिस द ख के साथ मसलमानो ने महसस किया उसीको उन्होने वहा प्रदर्शित किया। अन्त में उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानो को अपनी मातुभूमि के लिए कन्धे-से-कन्धा लडाकर काम करने पर बहुत जोर दिया। यह हमे १६२१ के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-मुसलमान-सम्बन्धो पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के रोगी (१६वी सदी तक के तुर्किस्तान को यही कहा जाता था) ने अवतक हिन्दस्तान की राजनीति की गति-विधि को बनाने में बडा भाग लिया है। ये स्थितिया थी जिन में १६१३ की कराची-काग्रेस में हिन्दू और मुसलमानो ने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियो को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानो के वीच मेल एवं सह-योग का भाव बढाने के मुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। काग्रेस ने मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता राप्ट्रीय हित के तमाम मसलो पर मिलकर एक साथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगों से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश की पूर्ति में हर तरह से सहायता करे।

उस समय कांग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उन वक्ताओं के भाषणों की वढी-चढी भाषा 'से लगता है जो कराची में (१९१३) इस विषय के प्रस्ताव पर बोले थे। स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ बसु के भाषण के कुछ अंश हम यहां जबूत करते है—"हम हिन्दू-मुसलमान सबको अपना ध्यान एक ही ओर—सयुक्त आदर्श की ओर—लगाना चाहिए, क्योंकि आज का हिन्दुस्तान न तो हिन्दुओं का है, न मुसलमानों का, और न अघगोरों का। तब यूरोपियनों का तो और भी दूर। बिक्त यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमें हम सब हिस्सा रखते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलतफहिमया हुई हो, तो हमें अब उन्हें भूल जाना चाहिए। भविष्य-काल का भारत अबसे ज्यादा बलवान्, ज्यादा घरीफ, ज्यादा महान्, ज्यादा ऊँचा, होगा; नहीं-नहीं, वह तो उस भारतवर्ष से भी कही उज्ज्वल होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था और अकबर ने अपने मनोराज्य में जैसा कुछ चित्र भारत का खीच रखा था उससे भी कही बेहतर वह भारत होगा।"

एक वार जहां घाव हुआ कि फिर उसमें से मवाद वहता ही रहा। अगर हिन्दुओं ने चुपचाप और राजी-रजामदी से मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न कभी का हल हो गया होता। हां, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाते जायेंगे नैसे-नैसे मुख बढती जायगी; परन्तु उसके साथ यह भी सत्य हैं कि ज्यो-ज्यो ज्यादा खायेंगे त्यो-त्यो भुख मरती जाती है। जातिगत प्रतिनिधित्व-संबन्धी मिण्टो-मॉर्ले-योजना हिन्दुस्तान के मत्ये जबरदस्ती मढ़ दी गई थी। लोगो से इसके बारे में कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया। इसलिए १९१६ में, जब सुघारों के नये टुकड़े देने की तजवीज चल रही थी, देश ने सोचा कि हिन्दू-मुसलमानो का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए काग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनो के प्रतिनिधि (नवम्बर १९१६) कलकत्ते मे इडियन एसोसियेशन के स्थान पर मिले-इस उद्देश से कि १९१५ में काग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय। इसी समय मुस्लिम-लीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश बना लिया था। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की भावनायें जगह-जगह फैल रही थी। युरोपीय युद्ध भी खुद छोटे और पिछडे हुए राष्ट्रो पर इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए ही लडा जा रहा था। ऐसी दशा में कलकत्ते में जो बात हो रही थी उसके लिए बातावरण अनुकूल था। परन्तु काग्रेस के हलके में जो बड़े-वृढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से कुछ करने मे आगा-पीछा करते थे। फलत यह काम युवको पर आ पडा। गायद उम्र में सबसे छोटे लोगो ने, जो उस समय मौजूद थे, आगे कदम वढाया। सर सैयद अहमद ने कहा था--"हिन्दू और मुसलमान हिन्दुस्तान की दो आखे है। और दो में से एक भी न हो तो मा का चेहरा वदसुरत हो जायगा।" शीघ्र ही देन-छेन की भावना की विजय हुई। जिन

प्रान्तों की संख्या १५ फी सदी से कम हो उनमें कम-से-कम १५ फी सदी प्रतिनिधि कौसिल में रखना तय हुआ। अब रह गये पंजाब और बगाल। हमेशा की तरह इनका मामला है तो पेचीदा, परन्तु १६१६ में लखूनऊ में सुलझाया गया।

#### प्रवासी भारतवासी

जहा मारत में भारतीयों की स्थित काफी खराव थी, तहा दक्षिण-अफीका-स्थित भारतीयों की हालत वद से वदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह कातून बना कि नेटाल, दक्षिण-अफीका, के शर्तवन्द प्रवासी अपने इकरारनामें की अविध के समाप्त होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नये सिरे से शुरू करावे—कुली बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी वाधिक आय के आधे माग के वरावर मनुष्यकर (पाँल टैक्स) दें। इस प्रसग पर डाँ० मुले के शब्द दोहराना असगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १६०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्वुलेस-कोर के साथ की गई अफीका-यात्रा के बाद वहा से आकर कहे थे—"हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते।" इसी प्रसंग में श्री वी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी कि साझाज्य में एक जाति की उन्नित या प्रभुता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की २१ वी कांग्रेस (१६०५) में कहा था—"यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े बड़े दार्शनिको, महान् राजनीतिज्ञो और वीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली जाति छोटी-छोटी बातो के लिए दूसरी जाति के पान नहीं पड़ सकती।"

अखिल भारतीय काग्रेस के सामने सबसे पहले श्रीं मदनजीत ने दक्षिण अफीका का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफीका जाते थे और वहा के पूरे समाचार यहां की जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ष इसी उद्देश से आते थे। अपने नारगी कपडो, ठिगने कद तथा लम्बी लाठी के कारण वह काग्रेस में कमी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में बुढापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति को उठा दिया है। दक्षिण-अफीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुत. पहला विरोध १-६४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष ने इस आश्रय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह बिल रद कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर काग्रेस में दक्षिण अफीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्त्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि "हमें किस तरह बिना पास के यात्रा करने की और ६ बजे रात के बाद धूमने तक की आजादी

नहीं है, किस तरह हमें ट्रासवाल में उन वस्तियों में भेजा जाता है जहां कूड़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेलों के पहलें और दूसरे दर्जे के डिट्यों में बैठने की इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से वाहर निकाल दिया जाता है, फुटपाय से धक्के दे दिये जाने हैं, होटलों से वाहर रक्खा जाता है, सार्वजनिक वाग-वगीचों का लाम हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर थूका जाता है, हमें धिक्कारा जाता है, गालिया दी जाती है और उन अमानुप तरीकों से अपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य बीरता-पूर्वक सहन नहीं कर सकता।"

१८६८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानुन पास किये जा चके थे और उसी समय गांघीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्टोलन गरू किया। इसमें भी सबसे अधिक अफसोस की बात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड एलिंगन ने इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी और उस समय के मारत-मत्री लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन हमें 'जगलियो की जाति' कहकर सतुप्ट हुए थे। १६०० में मृतपूर्व बोखर जनतत्र ब्रिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें अधिवेशन (१६००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतत्र वोबरो पर नियंत्रण करने में सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए अब नेटाल में प्रवेश-सम्बन्धी पावन्दियां और डीलर्स लाइसैन्स-कानून उठा देने चाहिएँ। १६०१ की १७ वी काग्रेस (कलकत्ता) में गाघी जी ने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी लाखो भारतीयो की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था १६०२ में भारत-मंत्री से इस प्रश्न पर एक शिप्ट-मंडल भी मिला, लेकिन कोई नतीजा न निकला। काग्रस ने १६०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावो को दोहराया। व्रिटिश-सरकार के जिम्मेवार हलको में वोबर-युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक यह भी था कि "विटिश सम्राट् की भारतीय प्रजा के साथ जनतत्र में दुर्व्यवहार किया जाता है " और यह माग की गई थी कि "भारतीय प्रवासियों के साय भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय।" काग्रेस ने इस वक्तव्य की और भी सवका ध्यान खीचा। लेकिन १६०५ में हालत और भी खराव हो गई। बोअर-शासन में जिन कानुनो का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शासन में और भी सख़्ती से होने लगा। काग्रेस ने इसका भी तीव्र विरोध किया और गर्तत्रन्दी कुछी-प्रथा तथा अन्य प्रतिबंघक कानुनो को हटाने की मांग की। सरकार ने ट्रान्सवाल में इस आडिनेंस को 'फिलहाल' चालु करने की बाजा नहीं दी। इससे भारतीयों को मनोप हुआ। लेकिन १६०६ में दक्षिण अफ्रीका के लिए जो शासन-

विधान स्वीकृत किया गया, उसमे एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट समावना थी। १६० में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनो दक्षिण-अफीका के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी। काग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि इसको बनाते हुए भारतीय हितो की भी पूरी रक्षा की जाय। १६० म की २३वी काग्रेस (मदरास) में श्री मुशीरहुसेन किदवई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमे उपनिवेशों में उच्चकुलीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपमानजनक और कूर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया था और यह चतावनी भी दी गई थी कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के हितो को भारी हानि पहुँचेगी।

१६०६ में काग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सार अनुरोध, विनय आदि का कोई परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की काग्रेस में श्री गोलले ने प्रस्ताव पेश करते हुए "अधिकारियों के विश्वास-घात और गाधीजी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-सग्राम" का वर्णन किया। अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह)का महान् सग्राम शुरू हुआ। उसी स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया। इसके आलावा सर जमशेदजी ताता के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २५,०००) विये। काग्रेस ने २४ वे अधिवेशन (लाहौर १६०६) में इस उदारता के लिए श्री रतन जे० ताता को धन्यवाद दिया। काग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १६१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का सम्राम अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। काग्रेस ने. ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्यांग की प्रशसा की, जो अपने देश के लिए वीरतापूर्वक केंद्र भोगते हुए, अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी, अपने प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्ण और स्वार्थहीन लढाई लढ रहे थे।

कांग्रेस का २७ वा अधिवेशन (१६११) अधिक आशामय वातावरण में सम्पन्न हुआ, क्यों कि इसमें रिजस्ट्रेशन और गिरिमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनों को रद कराने पर ट्रासवाल के भारतीय समाज और गांधीजी को हार्दिक धन्यवाद दिया जा सका था। लेकिन कांग्रेस ने "हाल ही में हुए प्रान्तीय वस्तियो सम्बन्धी भावी कानून की समावना में" यह प्रस्ताव पास किया था। वगले साल (१६१३) में भी गिरिमिट-कानून की अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचनों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश सम्राट् से कांग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिंग

वाइसराय थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई का रुख लिया और उन्हें और अधिक बलवाली बनाने के लिए कराची कांग्रेस ने १६१३ में शर्तंबदी कुली-प्रथा को नष्ट करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद शीघ्र ही यह प्रथा तोड़ दी गई और कांग्रेस ने दक्षिण अफीका के आशिक समझौते के लिए लॉर्ड हार्डिंग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १६१६ और १६१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार करना पडा। कराची-अधिवेशन में गांधीजी तथा उनके अनुयायियों के वीरतापूर्ण प्रयत्नों और भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रशसा में एक प्रस्ताव पास किया गया।

कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने 'लगातार यात्रा-घारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा देकर भी भारत के लिए। एक मनोरजक समस्या उत्पन्न कर दी थी। कराची-काग्रेस ने १९१३ के २८ वें अधिवेशन मे इस आघार पर इसका विरोध किया।

"कनाडा की प्रिवी कौसिल के हुक्म (न० १२०) के अनुसार जो आमतौर पर 'लगातार यात्रा-घारा' कहलाता है, वहा जाने की जो मनाही है उसका यह काग्रेस विरोध करती है; क्यों कि उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही हो जाती है जो वहां रहने न लग गया हो। क्यों कि दोनो महाद्वीपों के बीच कोई सीधा जहाज नही आता-जाता और जहाजवाले सीधा टिकट देने से इनकार करते हैं, जिससे वहां रहनेवाले भारतीय अपने बाल-बच्चों को नहीं ला पाते हैं, इसलिए यह काग्रेस साम्राज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युक्त 'लगातार यात्रा-घारा' रद कर दी जाय।"

गत महासमर छिड़ने के बाद जल्दी ही मारत के इतिहास में एक मजेदार, नवीन और अद्भृत घटना हुई। आनेवाळी सतित को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए। कनाडा की इस घारा को तोडने के लिए बाबा गुरुदत्तिंसह नामक एक सिक्ख सज्जन ने 'कोमागाटामारू' जहाज किराये पर लिया और हागकाग या टोकियो बिना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्खो को कनाडा ले गये।

कोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को भारत में लौटना पड़ा। वापसी पर यात्रियों को बजबज से, जहां वे उतरे थे सीघा पजाब जाने की आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियों ने सीघे पजाब जाना पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी बात तो सुन ले; हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता है और इसमें हमें आर्थिक हानि भी बहुत होगी। सीघे पजाब जाने के बजाय उन्होंने गिरफ्तार हो जाना अधिक अच्छा समझा। कोमागाटामारू के आदिमियो की, जिनमे सिन्च के प्रो॰ मनसुखानी (अब स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेष कहानी—दंगा कैसे हुआ, कितने आदमी मारे गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तिसह ७-५ साल तक कैसे गुम रहे और उडीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड और सिन्च मे किस तरह १६१५ तक घूमते रहे, उसके बाद कैसे बम्बई जाकर महाल बन्दर मे बल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर हो गये, कैसे वह अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १६२१) में गांधीजी से मिले जिन्होने उन्हे गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी, कैसे उन्होने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २५ फरवरी १६२२ को वह लाहौर-जेल से उस आर्डिनेन्स की अविध समाप्त होने पर छोडे गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे, आदि—इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर की चीज है।

#### नमक

१६३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति में खास तौर पर महत्त्वपूर्ण हो गया है। जो छोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-कमीशन की सिफारिशें जानते हैं, उन्हें यह जान कर बहुत आरुचयें होगा कि १८८८ में कांग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायपूर्णं या और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात-स्थापार को बढ़ाना था; विल्क इस आधार पर किया, कि "नमक-कर मे हाल ही मे की गई वृद्धि से गरीब लोगो पर भार और भी बढ़ गया है; और इसके द्वारा सरकार ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोष में से खर्च करना शुरू कर दिया है, श्रो सास मौको के लिए साम्राज्य की एकमात्र नििष है।" १८६० में काग्रेस ने नमक-कर में की गई वृद्धि को वापस छेने की-न कि नमक-कर को हटाने की- मांग की। बाठ दूसरे भौको पर काग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ केंदर को और एक दफा १८८८ के दर को कायम रखने की माग की। १६०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम बार विचार करते हुए काग्रेस ने यह भी कहा, कि "इस समय जो बहुत-सी वीमारिया फैल रही है उनका एक खास कारण (नमक-कर के कारण) नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है।" इसके बाद 'नमक' काग्रेस से चठकर कौंसिलो में पहुँच गया और वहा श्री गोखले खास तौर पर इसमे दिलचस्पी लेते रहे।

# शराव श्रौर वेश्यावृत्ति

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि काग्रेस उसपर ध्यान दिये विना न रह सकी। गराव की वढ़ती हुई खपत को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न की उपस्थित किया और १८८६ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हवा। कांग्रेस ने भी कामन-सभावाले प्रस्ताव को 'कार्य-रूप में परिणत करने' का अनरीव किया। १८६० में कांग्रेस ने गराव पर बायात-कर की बृद्धि, हिन्दुस्तानी घराव पर कर छगाने, बंगाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निष्चय तथा मदरास-सरकार के (१८८६-६०)७,००० शराव की दूकानें वन्द करने पर हर्प प्रकट किया; लेकिन इस वात पर खेद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के खरीते की इन हिटायतों पर अमल नहीं किया कि "स्थानीय जनता के भाव की जानने का प्रयत्न किया जाय और मालम होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय।" इसके बाद दस साल तक काग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया। १६०० में जाकर कांग्रेस ने सस्ती विकने के परिणाम-स्वरूप घराव की वढती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना की, कि "वह अमरीका के 'मेन लिकर-लॉ के समान कोई कानून बनावे और सर विलफीड लॉसन के 'परिमिसिव विल' या 'लोकन आप्नान एक्ट' के समान कोई विल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगावे।" इस प्रसंग में यह याट करना क्षत्रिकर होगा कि कुमार एन० एम० चौघरी ने कांग्रेस में थी केंगवचन्द्र सेन की इस गिकायत की भी उद्भुत किया था, कि विटिश-सरकार जहां हमारे लिए शैक्सपीयर और मिन्टन लाई है बहां शराव की बोतर्ले भी लाई है।

राज्य-नियंत्रित वेश्या-वृत्ति का छोप समाज-सुघार से सम्बद्ध एक विषय था। यह सब जानते हैं कि सरकार अपने मैनिको के लिए छावनियों में या युद्ध-यात्राओं में स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गई तो बहुत भीपण मालूम हुई, लेकिन ज्यो-ज्यो उनका सहवास बढ़ने लगा त्यो-त्यों क्षोम कम होना गया। कांग्रेम के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता में उन भारत-हितैपियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की ओर से बननेवाले कानूनों और नियमों को पूर्णतया रट कराने के लिए इंग्लैण्ड में कोशिश कर रहे थे। कैप्टन बैनन ने अपने एक ओजस्त्री भाषण में कहा था कि २,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने बेध्यावृत्ति के कृत्सित उद्देश से

इक्ट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असयत जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए। इलाहावाद में हुए आठवे अधिवेशन (१८६२) में कामन-सभा को "भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पवित्रता-सम्बन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए" धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक कार्यों का विरोध किया गया।

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-किमटी के पार्लमेण्ट के सदस्यों ने छावनियों की वेश्यावृत्ति तथा छूत रोगो-सम्बन्धी नियमो, आज्ञाओं और प्रथाओं के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की। काग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वर्णित कारनामें और आज्ञायें कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थी और इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एकमात्र उपाय, स्पष्ट कानून, बनाने की मांग की।

# क्षियाँ श्रौर दलित जातियाँ

मि॰ माण्टेगु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारो के सम्बन्ध में स्त्रियों का दावा भी देश के सामने पेश हुआ—और, वस्तुत. यह बहुत बारचर्यंजनक हैं कि भारत में कितनी जल्दी पृश्वों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। कलकत्ता-काग्रेस ने १६१७ में यह सम्मति प्रकट की थी, कि ''शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित-सस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार खड़े होने की, स्त्रियों के लिए भी, वही शर्ते रक्खी जार्यें जो पृश्वों के लिए है।" इसीसे मिलते-जुलते दलित-जातियों के प्रश्न पर भी, इसी काग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार किया.—

"यह काग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पूर्वक कहती है कि परम्परा से दिलत जातियों पर जो रकावटें चली का रही है वे बहुत दु स देनेवाली और क्षोभकारक है, जिससे दिलत जातियों को बहुत कठिनाइयो, सिस्तियों और असुविधाओं का सामना करना पहता है; इसलिए न्याय और भलमसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बन्दिशे उठा दी जायें।"

### विविध

इस अविध में काग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयो की ओर ध्यान दिया। शिक्षा के विविध पहळुओं—-प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कौशल- सवंघी शिक्षा में काग्रेस ने बहुत दिल्चस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी-कर, आयकर और विनिमयदर के मुआवजे आदि आर्थिक विषयो पर भी कांग्रेस प्रायः घ्यान देती रही। स्थानिक स्वराज्य-सस्थाओं और विशेषत मदरास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के सबंघ में प्रतिगामी कानूनों से काग्रेसी बहुत रुष्ट हुए। स्वास्थ्य और विशेषत. प्लेग और क्वारण्टीन-सवधी, बेगार वगैरा पर भी कभी-कमी विचार हो जाता था। राजभित्त की श्रपथ मी कई वार ली गई। १६०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १६१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर काग्रेस को अपनी राजभित्त फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम के (१६०५ में युवराज और १६१० में सम्राट् की हैसियत से) स्वागत-सवधी प्रस्ताव भी पास किये गये।

## ब्रह्मदेश

आज हम देखते हैं कि वर्मा के पृथक्करण को लेकर एक वडा संघर्ष-सा चल पड़ा है। एक क्षण के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली काग्रेस (१८६५) ने वर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था— "यह काग्रेस उत्तरी वर्मा के बिटिशराज्य में मिलाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में — यि सरकार दुर्माग्यका उसे मिलाने का ही निश्चय कर ले तो— पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-क्षेत्र से अलग रक्खा जाय और एक शाही उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस देश के शासन से अलग रक्खा जाय।"

### कांग्रेस का विधान

कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-संबंधी इतने क्रान्तिकारी परिवर्त्तन हुए है कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते है कि काग्रेस की स्थापना किसी ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह 'आर्टिकल्स' या 'मेमो-रेण्डम आफ एसोसियेशन' बनाकर या १८६० के २१ वें कानून के अनुसार 'रजिस्टर्ड सोसाइटी' की तरह पहले से ही नियमादि बनाकर नही हुई है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊँचे उद्देश की प्राप्ति नैतिक बल से ही कर सकती थी। इसने घीरे-घीरे अपने नैतिक बल से अपने आकार-प्रकार और शक्ति में वृद्धि प्राप्ति की है। और इसी नैतिक बल पर इसने अपने महान् उद्देश की पूर्ति का

दारोमदार रक्खा है। शुरू में १८८६ में काग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर गंभीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए किमटी तो बना दी गई, लेकिन विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड दिया, जब तक काग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय तथा वह अन्य प्रान्तो में भी घूम आवे। १८८६ में काग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या में आये कि काग्रेस को प्रति दस लाख जन-सख्या के पीछे पाच प्रतिनिधियों की सख्या सीमित कर देनी पडी। भारत में काग्रेस का एक सहायक-मत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की किमटी को भी एक वैतनिक मत्री दिया गया। इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्बी, सी० आई० ई० नियुक्त हुए।

वह काग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८८) था, जब यह निश्चित किया गर्या कि "जिस प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्वसम्मति से या लगभग सर्वसम्मति से आपत्ति करेगे, वह विषय-समिति मे विचार के लिए पेश नही किया जा सकेगा।" यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विचान मे भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगडे के बाद १६०८ मे बनाया गया था; फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व सम्मति के बजाय है कर दिया गया। प्रतिनिधियो की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८६ में पास हुआ, लेकिन अमल मे वह दूसरे वर्ष (१८६० मे) ही लाया गया।

इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्त्वपूणें समझा जाता था, यह इसीसे मालूम होता है कि १८६२ में ६०,०००) की मारी रकम ब्रिटिश-किमटी और काग्रेस के पत्र 'इडिया' के खर्च के लिए पास की गई। १२ वे अधिवेशन (१८६६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८६८ में काग्रेस के विधान को बनाने का नया प्रयत्न किया गया। वस्तुतः मदरास-काग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह-जगह मेंजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक किमटी भी नियत की। दूसरे साल (१८६६) लखनऊ में एक सपूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १६०८, १६२० और १६२६ के वर्षों में काग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना वडी मनोरंजक होगी। लखनऊ में काग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित हुआ था.—

"वैष उपायो से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हित को बढाना अखिल-भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस का ध्येय होगा।"

सारी वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकने के लिए पाठको को १६०=

में स्वीकृत संस्थाओ जैसे स्व-शासन, १६२० मे समिथित शान्तिपूर्ण और उचित उपाय तथा लाहौर (१६२६) मे स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के घ्येय की ओर घ्यान देना चाहिए। लखनऊ-विघान के अनुसार कार्य-संचालन के लिए काग्रेस-द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों की एक किमटी बनाई गई। साल के खर्च के लिए ५०००) म्वीकृत किये गये। स्थायी काग्रेस किमटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनों के आयोजन द्वारा काग्रेस का काम सारे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इडियन काग्रेस किमटी करती थी। सात ट्रिस्टयों के नाम पर काग्रेस के लिए एक स्थायी कोष भी स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी काग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० मे ४५ सदस्यों वाली इंडियन काग्रेस कमिटी और बडी कर दी गई। पद की हैसियत से इतने व्यक्ति और सदस्य मान लिये गये—सभापित, मनोनीत सभापित, जिस दिन से नामजद किया जाय; पिछली काग्रेसों के सभापित, काग्रेस के मत्री और सहायक मत्री तथा स्वागत-समिति द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मत्री।

लन्दन में कार्य का सगठन १६०१ मे शुरू किया गया। 'इडिया' पत्र को और सचार रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापिया विकने का इस तरह प्रवन्ध किया कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत सख्या में 'इडिया' खरीदे। 'इडिया' और ब्रिटिश-कमिटी का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अलावा १०। और लेने का भी निक्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनो काग्रेस भारत और इन्लैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न करती थी। बम्बई के २० वे अधिवेशन (१६०४) में यह निश्चय किया गया कि पार्लमेण्ट के चनाव से पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्टे किये जार्ये। काशी में (१६०५) काग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी किमटी बनाई गई। १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने काग्रेस का उद्देश एक शब्द में रख दिया--- "हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्वराज्य (जैसा इन्लैण्ड या उपनिवेशो में है) मे वा जाता है।" तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप में रखने का प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। काग्रेस का प्रस्ताव यह था--''स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशो में जो शासन-प्रणाली है. वही भारत मे भी जारी की जाय" और इसके लिए अनेक सुघारो की भी मांग की गई।

कलकत्ता-काग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था, इसमें

सन्देह नही, इसलिए राष्ट्र को सगिठत करने की दिशा में एक और कदम बढाया गया और निश्नुय किया गया कि — "प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी मे उस तरह से प्रान्तीय काग्रेस कियी ना सगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन मे निश्चय किया जाय। काग्रेस के तमाम विषयों मे प्रान्तीय काग्रेस कियी प्रान्त की ओर से कार्ये करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम बराबर चलाते रहने के लिए जिला-संस्थाएँ सगिठत करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।" काग्रेस के सभापित की निर्वाचन-प्रणाली भी बदल दी गई। प्रान्तीय काग्रेस किमटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत-समिति अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापित चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना वहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४६ सदस्यों की वनाई गई नई सिति) इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करे।

विषय-निर्वाचन-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। किमटी के ५५ सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिये जायेंगे जिसमें काग्रेस हो। उस वर्ष के सभापति, स्वागत-समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के सभापति और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, काग्रेस के प्रधान मंत्रीगण और काग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने पद के अधिकार से विषय-निर्वाचिनी समिति के सदस्य माने गये।

काग्रेस-विघान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुत. युग-प्रवर्त्तक था। सूरत के झगडे के कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद में 'कन्वेन्शन' खडा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विघान बनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित सभापित बदल नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डॉ॰ रासिवहारी घोष के चुनाव पर ही बडा झगडा हुआ था। इसके बाद लोगों के विचार का वास्तिवक विषय था—काग्रेस का कीड यानी घ्येय। सूरत-काग्रेस के भग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१६०७) को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया—"काग्रेस का उद्देश है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगों के लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बरावरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और जिस्मेवारियों में सिम्मलित होना।"

१६०८ के विघान के अनसार विभिन्न प्रान्तो से महासमिति (आल इडिया काग्रेस कमिटी) के सदस्य इस तरह चुने जाते थे —

(१) मदरास १५, (२) वम्बई १५, (३) सयुक्त वंगाल २०, (४)संयुक्त प्रान्त १५, (५) पजाब या सीमाप्रान्त १३, (६) मध्यप्रान्त ७, (७) विहार उड़ीसा\* १४, (८) वरार ४, (६)वर्मा २,

यह भी तय हुआ कि यथासंभव कुल सस्या का ५ वा हिस्सा मुसलमान सदस्य चुने जायें।

इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले काग्रेस के सभापित और प्रधान-मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जायें। कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका भी प्रधान मंत्री समझा जाय।

इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी वहुत वढ़ गई। महा-समिति के सभी सदस्य और कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे।†

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गये—(१) वैष उपाय का अवलम्वन, (२) वर्तमान-शासन प्रवन्ध में कमशः स्थायी सुषार करना, (३) राष्ट्रीय एकता को वढाना, (४) सार्वजिनिक सेवा की भावना को उत्तेजना दैना, और (५) राष्ट्र के बीद्धिक, नैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक साधनों का संगठन व विकास। १६०० के विधान में पहली वार यह घारा भी रक्खी गई कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिनके विख्द तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि हो। पुराने कागजात देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस घारा का पालन होता था। काग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ १०६६) में 'पंजाव लेण्ड एलीनेशन विल्ल' की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था। यह विल उन दिनो वडी कौसिल के सामने पेश था और इसका बाशय यह था कि किसानों के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न वन्धक रक्खी जा सके। लेकिन आगामी १६वें अधिवेशन (लाहौर, १६००) में हिन्दू-मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विषय-समिति ने इस कानून

<sup>\*</sup> इस विघान में बिहार, जो अवतक पश्चिमी बंगाल का भाग माना जाता था, पहली बार एक पृथक् प्रान्त के रूप में माना गया। १९०८ में ही बिहार की पहली प्रान्तीय परिषद् श्री० (पीछे सर) सैयद अलीइमाम की अध्यक्षता में हुई।

<sup>†</sup> महा-सिमिति की संख्या पीछे और भी बढ़ा दी गई। १९१७ तक इसके सदस्यों का चुनाव इस तरह होता था—१४ मदरास, ११ आंछ्र, २० वम्बई, ५ सिंब, २५ बंगाल, २५ युक्तप्रांत, ५ दिल्ली, ३ अजमेर-मेरवाड़ा, २० पंजाव, १२ मध्य-प्रान्त, २० विहार व उड़ीसा, ७ वरार व ५ वर्मा। विषय-सिमिति में प्रत्येक प्रान्त की ओर से इतने ही सदस्य और प्रतिनिधियों हारा चुने जाते थे।

(बिल अब कानून बन चुंका था) पर विचार करना स्थगित कर दिया, ताकि एक साल तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय।

संयुक्त-बंगाल-प्रान्तीय काग्रेस किमटी ने काग्रेस के विघान मे कुछ परिवर्त्तन सुझाये, जो इलाहाबाद (१६१०) में एक उप-सिमिति को सौंपे गये। १६११ में कल-कत्ता के अधिवेशन में इस सिमिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं और आगे सशोधनों के लिए वह महासिमिति के सुपूर्व किया गया। इसके बाद ५ सालो तक कोई परिवर्त्तन नही हुआ। १६१४ में जब यूरोप का महासमर छिड गया, तव श्रीमनी एनी बेसेण्ट ने अपना महान् राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमरूल-लीग की छत्रच्छाया में आरम्भ किया।

# १९१८ तक सरकार द्वारा श्रस्तीकृत मांगें

मारत की राष्ट्रीय माग केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पक्ष में प्रबल और व्यावहारिक युक्तिया है, और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए यहां उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेखमात्र कर देना काफी होगा, जो काग्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिनपर ३२ साल से भारत-सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और १६१८ तक भी वे हमारी मागे बनी रही —

- (१) इण्डिया कौसिल तोड दी जाय (१८८५)
- (२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैंग्ड और भारत दोनों जगह परीक्षायें ली जायें (१८५५)
  - (३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-व्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८४)
  - (४) जूरी-द्वारा मुकदमो का सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६)
  - (५) जूरी के फैसले अन्तिम समझे जायें (१८८६)
- (६) वारण्टवाले मामलो मे अभियुक्तो को यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा मजिस्ट्रेट के सामने पेश न होकर दौरा-जज की अदालत मे पेश हो (१८८६)
  - (७) न्याय और शासन-विभाग अलहदा किये जाये (१८८६)
  - (५) भारतीय सैनिक-स्वयसेवको मे भर्ती किये जायँ (१८८७)
- (१) सैनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजो की स्थापना की जाय (१८८७)
  - (१०) शस्त्र-कानून व नियमो मे सशोधन किया जाय (१८८७)

- (११) औद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमली नीति काम में लाई जाय (१८८८)
  - (१२) लगान-नीति में सुघार किया जाय (१८८६)
  - (१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८६२)
  - (१४) स्वतत्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८६३)
  - (१५) विनिमय-दर मुझावजे का बन्द करना (१८६३)
  - (१६) बेगार और जवर्दस्ती रसद की प्रया बन्द करना (१८६३)
    - (१७) 'होम-चार्जेज' में कमी करना।
    - (१८) सूती कपडे पर से उत्पत्ति-कर हटा लिया जाय (१८६३)
- (१६) वकीलो में से ऊँचे न्याय-विमाग के अफसर नियुक्त किये जायेँ (१८६४)
  - (२०) उपनिवेशो में भारतीयों की स्थिति (१८६४)
- (२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसो के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन (१८६१) वापिस लिया जाय (१८६४)
  - (२२) किसानो की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जायें (१८६५)
  - (२३) तीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८६५)
  - (२४) प्रान्तो को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाय (१८६६)
- (२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियो का इस तरह पुनः सगठन हो जिससे भारतीयो के साथ न्याय हो सके (१८६६)
- (२६) १८१८, १८१६ और १८२७ के क्रमशः वगाल, मदरास और वम्बई के रेग्युलेशन वापस लिये जायें (१८६७)
  - (२७) १८६८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विषय मे (१८६७)
  - (२८) १८६८ के ताजिरात हिन्द व जाव्ता फीजदारी के विषय मे (१८६७)
  - (२६) १८६६ के कलकत्ता म्यूनिसिपल एक्ट के विषय में (१८६८)
  - (३०) १६०० के 'पजाव लैण्ड एलीनेशन एक्ट' को रद करना (१८६८)
  - (३१) भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति की जाच की जाय (१६००)
- (२२) छोटी सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय (१६००)
- (३३) 'पिटलक वर्क्स डिपार्टमेण्ट' में ऊँचे पदो पर भारतीयो की नियुक्ति सम्बन्धी पावन्दिया उठा टी जायेँ (१६००)

- (३४) इंग्लैंग्ड में होनेवाली पुलिस-प्रतिस्पर्द्धा-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व पुलिस के ऊँचे ओहदो पर उनकी नियुक्ति की जाय (१६०१)
- (३५) भारत-स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर, ७,५६,००० पौण्ड प्रतिवर्ष का जो खर्च लादा गया, उसके विषय में (१६०२)
  - (३६) इण्डियन युनिवसिटी कमीशन की सिफारिशो के सम्बन्ध में (१६०२)
  - (३७) इण्डियन यूनिवर्सिटी एक्ट १६०४ के विषय में (१६०३)
  - (३८) आफीशियल सीकेट्स एक्ट १६०४ के बारे में (१६०३)
- (३६) इण्डिया आफिस के खर्च तथा भारत-मत्री के वेतन के विषय में (१६०४)
- (४०) भारत के राजकाज की पार्लमेण्ट-द्वारा समय-समय पर जाच की जाय (१६०५)
  - (४१) स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१६०५)
  - (४२) १६०८ के किमिनल लॉ अमेडमेण्ट एक्ट के बारे में (१६०८)
  - (४३) १६०८ के अखवार-कानून के विषय में (१६०८)
  - (४४) मफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१६०८)
  - (४५) लेजिस्लेटिव कौंसिल रेग्युलेशन में सुधार किया जाय (१६०६)
  - (४६) युक्त-प्रान्त के शासन-प्रवन्य की जाच की जाय (१६०६)
- (४७) लॉ-मेम्बर का पद एडवोकेटो, वकीलो और एटर्नियो के लिए खोल दिया जाय (१६१०)
  - (४८) राजद्रोही सभाबन्दी कानून के विषय मे (१६१०)
  - (४६) इंडियन प्रेस-एक्ट के बारे में (१६१०)
  - (५०) बढते हुए सार्वजनिक व्यय की जाच की जाय (१६१०)
  - (५१) राजनैतिक कैदियो की आम रिहाई की जाय (१६१०)
  - (५२) श्री गोखले के प्रारंभिक शिक्षा-बिल के विषय में (१६१०)
  - (५३) संयुक्त-प्रान्त के लिए सपरिषद् गवर्नर मिलने के विषय में (१६११)
  - (५४) पजाब में कार्यकारिणी कौसिल रखने के सबघ में (१६११)
  - (५५) इण्डिया कौंसिल में सुघार किया जाय (१९१३)
  - (५६) इंग्लैंग्ड में रहनेवाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१९१५)

# कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका पुराने कांग्रेसियों का दृष्टिकोगा व नीति

काग्रेस को स्थापित हुए अबतक ५० वर्ष हो गये। इस लम्बे अरसे में भारत के राष्ट्रीय विकास की कई मूमिकाओ से वह गुजर चुकी है। हा, आगे जाकर उसके अन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे। परन्तु पिछला जमाना तो १८८५ से १६१५ बल्कि १६२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायो और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए प्राय एक ही कार्यक्रम तजवीज किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनो भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं हुए थे, विल्क यह कि वे गिनती में आने लायक न थे।

युद्ध का निर्णय करने में या लडाई की रचना में सबसे बडी किठनाई है युद्ध-क्षेत्र का चुनाव और व्यूह-रचना। दोनो तरफ के लोग हमला करे या वचाव, प्रार्थना करे या विरोध, युद्ध रोककर शत्रु को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दे या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हींकी उधेंड-बुन में लगे रहते हैं। युद्ध-क्षेत्र में इन्ही प्रश्नो पर सेनापितयों के दिमाग परेशान रहते हैं। इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहा नेताओं को यह तय करना पडता है कि आन्दोलन महज लफ्जी और कागजी हो या कुछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह निक्चय करना पडता है कि लडाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। यो तो ये प्रश्न बडी तेजी से हमारी आंखों के सामने दौड जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चक्कर काटते हैं, परन्तु राजनैतिक लडाइयों में वीसो वर्षों में जाकर कही एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है और जो काम पचास वर्षों की जवर्दस्त लडाई के बाद आज बडा आसान और मामूली दिखाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि काग्रेस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता। जरा खयाल कीजिए कि विदेशी माल के या कौसिलों के, अदालतों या कालेजों के बहिष्कार या कुछ कानूनों के सिवनय सग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र वनर्जी या सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, सर फीरोज- शाह मेहता या प० अयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष, सुब्रह्मण्य ऐयर या जानन्दा चार्लू, ह्यूम साहब और वेडरवर्न साहब के सामने रक्खा गया है। अब यह सोचने में जरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भड़क उठे होते और न ऐसे उग्र कार्यक्रम, वग-भग के. कर्जन और मिण्टो की प्रतिगामी नीतियो के. या गाधीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियावाला वाग के हत्या-काण्ड के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालो के लडाई-झगडो में जो काग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-वैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे. जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्द्स्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजो और पार्लमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक सगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होने राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना की। उसके द्वारा वे राष्ट्र के दू लो और उच्च आकाक्षाओं को प्रदर्शित करते रहे। जब इस बात की याद करते है कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को बनाया और उसे प्रभा-वित किया, इनके विश्वास क्या थे, तव वे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते है जिनमें कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षों में बँट गया है । वह जमाना और हालते ही ऐसी थी कि अपने दु.ख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमो के सामने सिवा दलील और प्रार्थना करने के और नई रिआयतो और विशेषाधिकारो के लिए मामुली माग करने के और कुछ नहीं हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीघ्र ही एक कला के रूप में परिणत हो गई। एक ओर कान्त-प्रवीण वृद्धि और दूसरी ओर खब कल्पनाशील और भावना-प्रघान वक्तत्व-कला, दोनो ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। काग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और काग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमे दो बाते हुआ करती थी-एक तो प्रभावकारी तथ्य और आकड़े, दूसरे अकाट्य दलीले। उनके उद्गारों में जिन बातों पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये है-अंग्रेज लोग वडे न्यायी है और अगर उन्हें ठीक तौर पर वाकिफ रक्खा जाय तो वे सत्य और हक के पथ से जुदा न होगे, हमारे सामने असली मसला अग्रेजो का नहीं वल्कि अघगोरो का है; बराई पद्धति में है, न कि व्यक्ति में, काग्रेस वडी राजभक्त है, ब्रिटिश-ताज से नहीं विलक हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका झगडा है, ब्रिटिश-विघान ऐसा है जो लोगो की स्वाघीनता का सव जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश-पार्लंमेण्ट प्रजातन्त्र-पद्धति की माता है; त्रिटिश-विधान ससार के सब विधानों से अच्छा है; काग्रेस राजद्रोह करनेवाली सस्या नहीं है: भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगो तक और लोगो का सरकार तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन है, हिन्दुस्तानियों को सरकारी नौकरिया अधिकाधिक दी जानी चाहिएँ, ऊँचे पदो के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए. विश्व-विद्यालय, स्थानिक सस्थाये और सरकारी नौकरिया ये हिन्दस्तान के लिए तालीम-गाह होनी चाहिएँ; घारा-सभाओ में चने हए प्रतिनिधि होने चाहिएँ और उन्हें प्रश्न पुछने तथा वजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए, प्रेस और जगल-कानन की कडाई कम होनी चाहिए, पुलिस लोगो की मित्र बनके रहे: कर कम होने चाहिए: फौजी खर्च घटाया जाय. कम-से-कम इंग्लैंग्ड उसमें कछ हिस्सा ले, न्याय और शासन-विभाग अलहदा-अलहदा हो; प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियो और भारत-मत्री की कौसिल में हिन्दूस्तानियों को जगह दी जाय; भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लंमेण्ट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिळे और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायें: नॉन-रेग्य-लेटेड प्रान्त रेग्यलेटेड प्रान्तो की पक्ति में लाये जायें: सिविल सर्विसवालो के वजाय इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अग्रेज गवर्नर बनाकर भेजे जायें: नौक-रियो के लिए भारत और इंग्लैंग्ड में एक-साथ परीक्षायें ली जायें. इंग्लैंग्ड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-धघी को तरक्की दी जाय: लगान कम किया जाय और बन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। काग्रेस यहा तक आगे बढी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण वतलाया, सुती माल पर लगे उत्पत्ति-कर को अनुचित वतलाया और सिविलियन लोगो को दिये जानेवाले विनिमय-दर-मुआवजे को गैर-काननी बतलाया तथा ठेठ १८६३ में मालवीयजी महाराज की दृष्टि यहा तक पहेंच गई थी कि उन्होने ग्राम-उद्योगो के पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया था।

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की और गया था उनका एक-निगाह में सिहावलोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार हुई थी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पय-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो छल अल्ल्यार किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नीव में छ फीट नीचे जो ईंट, चना और पत्यर गडे हुए है क्या उनपर कोई द्वोष लगाया जा सकता है विभोक्त वहीं तो है जिनके ऊपर सारी इमारत खडी हो सकी है। महले उपनिवेशों के ढग का स्व-शासन, फिर साम्राज्य के अन्तंगत होमरूल, उसके वाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मजिले एक-के-वाद-एक वन सकी है। उन्हें अपनी स्पष्ट वात के

भी समर्थन में अग्रेजों के प्रमाण देने पहते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनु-सार, उन्होंने बहुत परिश्रम और मारी कुर्बानिया की थी। आज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे उन्ही पुरखाओं की बदौलत है कि जिन्होंने जगल-झाडियों को साफ करने का कठिन काम किया है। अतएव इस अवसर पर हम उन तमाम महापुरुपों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदिशत करें जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मजिलों में प्रगति की गाडी को आगे बढाया था।

# व्रिटिश राज्य में युद्ध

काग्रेसियो के दिलो में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोष के भाव आ गये हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १००५ तक काग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ और अंग्रेजो की न्याय-प्रियता पर अटल विश्वास ही। इसी भाव को लेकर १८६३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयालसिंह मजीठिया ने काग्रेस के विषय में कहा था कि "भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।" आगे चलकर उन्होने यह भी कहा कि "हम उस विघान के मातहत सुख से रह रहे है जिसका विरुद है आजादी, और जिसका दावा है सहिष्णुता।" काग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) के प्रतिनिधि ने लॉर्ड रिपन का यह विचार उद्धत किया था---"महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलह-नामा नही है, न वह कोई राजनैतिक लेख ही है, बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तो का घोषणा-पत्र है।" लॉर्ड सेल्सबरी के इस वचन पर कि "प्रतिनिघियों के द्वारा शासन की प्रया पूर्वी लोगों की परम्परा के मुआफिक नहीं है", जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८६० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो यहा तक कह दिया था कि "मुझे इस बात का कोई अन्देशा नही है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अत में जाकर हमारी पुकार पर अवब्य घ्यान देंगे।" बारहवे अघिवेशन (१८६६) के अध्यक्ष पद से मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने तो और भी असदिग्घरूप में कहा कि "अग्रेजो से वढकर ज्यादा ईमानदार और मजबूत कौम इस सूरज के तलें कही नहीं हैं।" और जब कि उस कौम ने हिन्दुस्तानियो के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब उलटा दमन से दिया, तब भी मदरास-काग्रेस (१८६८) के अध्यक्ष आनंदमोहन वसु ने जोर देकर कहा था, कि "शिक्षत-वर्ग इंग्लैंण्ड के दोस्त है, दुश्मन नही । इरलैण्ड के सामने जो महान् कार्य है उसमे वे उसके स्वाभा-विक तथा आवश्यक मित्र और सहायक है।" हमारे इन पूर्व-पूरुपो ने अग्रेजो और

इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रक्खा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालुम होता है; परन्त हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझें। डॉ॰ सर रास-विहारी घोष के शब्दों में (२३ वी काग्रेस, मदरास, १६०८) "अपने कोमल विचार उन तक भेजें जिन्होने अपने समय मे अपने कर्तव्य का भरसक पालन किया है, फिर चाहे वह कितना ही अपूर्ण और त्रुटि-युक्त क्यो न हो, उनके बारे में अच्छी-बुरी रायें भी क्यो न हो। हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दवा हुआ हो, परन्तु मै विना शेखी के कहगा कि वह उत्साह सच्चा और शृद्ध भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे देखकर नौजवानो के दिल हिल उठते है और अनुप्राणित होते रहते है।" काग्रेस के इतिहास में जो पहला जवरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षों (१६०६ से १६११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायो का सामना करना पड़ा जो उस समय जगली समझे गये। हालांकि उसमें इघर-उघर मार-काट भी हो गई. मगर अंत मे उसमे पूरी सफलता मिली। आखिर १६११ मे शाही घोषणा कर दी गई कि वंगभग रद कर दिया गया। किन्तु यह विटिश-सरकार की भारी प्रशसा का विषय वन गया। इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगो के मन मे नया विश्वास पैदा हो गया और धुआवार वक्तुताओ द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा। श्री अम्विकाचरण मुजुमदार ने कहा -"विटिश ताज के प्रति श्रद्धा-भिन्त के भावों से भरा प्रत्येक हृदय आज एक तान से धडक रहा है: वह ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। हममे से कुछ लोगों ने तो कभी-अपनी मुसीवतो के अन्धकार-मय दिनो मे भी--विटिश न्याय के अन्तिम विजय की आशा नही छोडी थी, उसपर से अपना विश्वास नही उठने दिया था।"\* परन्तु इसी के साथ काग्रेसियो ने उन दू खदायी

<sup>\*</sup> पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभिक्त की परेड दिखाने का शौक था। १९१४ में जब लॉर्ड पेण्टलंड (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के पण्डाल में आये सो सब लोग उठ खड़े हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वागत किया। यहां तक कि श्री॰ ए॰ पी॰ पेट्रो, जो कि उस समय पर एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये और उनकी जगह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजभिक्त का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समृद्ध भाषा में पेश किया।

ऐसी ही घटना लखनऊ-कांग्रेस (१६१६) के समय भी हुई थी, जब कि सर जैम्स मेस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था।

कानूनो की तरफ से भी अपना घ्यान नहीं हटाया था, जो कि १६११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे। काग्रेस के बड़े-बूढ़ो ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने में लगाई थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ मारतीय प्रश्न के अशो का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। १८६६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था—"स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है, प्रकृति ने अपनी पुस्तकं में स्वय अपने हाथों से यह सर्वोपिर व्यवस्था लिख रक्खी है—अत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।" २० वें अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी काँटन ने भारत के संयुक्त-राज्य अथवा भारत के स्वतंत्र और पृथक् राज्यों के सघ' की कल्पना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्र किया था।

# सरकार द्वारा कांग्रेसियों का सम्मीन

काग्रेस के पहले पच्चीस सालो में जिनके ऊपर काग्रेस की राजनीति का दारो-मदार रहा, वे सरकार के दूश्मन नहीं थे। यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही है, बल्क स्वय सरकार भी उनके साथ रिआयर्तें करके और जब-जब हिन्द्स्तानियो को ऊँचे पद व स्थान देने का मौका आया तब-तब उन्हीको उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च पदो के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावत सबसे उपयुक्त था। मदरास के सर एस॰ सुब्रह्मण्य ऐयर तो काग्रेस के पहले ही अघिवेशन में सामने आये और श्री वी० कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ में हुई मदरास की पहली कन्वेन्शन-काग्रेस के एकमात्र कर्त्ता-वर्त्ता थे, जो बहुत कडे विघान के मातहत हुई थी और जिसके लिए तत्कालीन मदरास गवर्नेर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियो और काग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थें कि जो अंग सड-गल कर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए। सर शकरन् नायर अमरा-वती में हुए अधिवेशन (१८६७) के सभापति हुए थे। और तो और पर श्री रमेशन् (सर वेपा सिनो) १८६८ से काग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयो की कठिनाइयो के सम्बन्घ में पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके वाद जिनका नम्बर आता है वे है (१) श्री टी० वी० शेषगिरि ऐयर, जो १६१० की काग्रेस में सामने आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम् ऐयर, जो १६०६

में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहो मदरास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौसिल के सदस्य भी हो गये---एक मदरास में और दूसरा दिल्ली में। इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १८६६ में काग्रेस के सभापति होनेवाले थे परन्तू हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। श्रीमती बेसेण्ट द्वारा चलाये गये होमरूल-आन्दोलन के समय, १६१४ में, यह फिर काग्रेस के क्षेत्र में आ गये। यही नहीं, बल्कि अपनी नाइटहड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि॰ माण्टेग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनो ही इनपर नाराज हो गये। कहते है कि भ्तपूर्व जज की हैसियत से जो पेन्शन इन्हे मिलती थी उसे बन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्त बाद मे कछ सोचकर फिर ऐसा किया नहीं गया। और आगे चले तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी काग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की काग्रेस मे सामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के नये रगरूट लेकिन रहे सदा पहलो से भी ज्यादा उत्साही, क्योंकि डा॰ बेसेण्ट और उनके साथियों की नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिज्ञापत्र पर मी हस्ताक्षर कर दिये थे। सच तो यह है कि १६१७ और १६१६ के बीच काग्रेसी क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे चमकते हए सितारे थे जिन्होने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज मे चका-चौष कर रक्खी थी। ये दोनो ही बाद मे कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही हाल सर मुहम्मद हबीबुल्ला का हुआ, जिन्होने पहले-पहल १८६८ मे काग्रेस के मच पर प्रकट होकर अपने बृद्धि-कौशल एव वक्तत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये। मदरास-सरकार के लॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४ की काग्रेस मे बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० बी० रेड्डी तो १६१७ मे जस्टिस-पार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एव सुप्रसिद्ध काग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रराव बहुत समय त्तक काग्रेस मे रह चुके है। और असलियत यह है कि १९२१ में मदरास की कार्य-कारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्त पर विचार बदल दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अकेले मदरास के काग्रेसमैन ही हो चुके थे। और हाल मे टैरिफ-बोर्ड मे श्री नटेसन की जो नियुक्ति हुई है उससे तो गैरमामुली क्षेत्रो में भी काग्रेसियो के पसन्द किये जाने के उदाहरण की वृद्धि हुई है, यही नहीं बल्कि सर पण्मुखम चेट्री को भी न्याय या शासन के विभागों में ही कोई पद देने के बजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी बात का

पोषक है। जो काग्रेसमैन इस तरह पुरस्कृत हुए उनमें सबसे पहले सम्भवत श्री सी॰ जम्बुलिंगम् मुदालियर थे जो मदरास-कौसिल के एक चुने हुए सदस्य थे और १८६३ में वहा के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे। बम्बई में श्री बदरुद्दीन तैयबजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनो, जो कमश १८८७ की मदरास-काग्रेस और १६०० की लाहौर-काग्रेस के सभापित हुए थे, तथा श्री काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग बम्बई-हाईकोर्ट के जज बनाये गये। श्री समर्थ और भूपेन्द्रनाथ वसु भारत-मत्री की (इण्डिया) कौसिल के सदस्य बनाये गये और सर चिमनलाल शीतलवाड को बाद में बम्बई की कार्यकारिणी कौसिल का एक सदस्य बना दिया गया।

कलकत्ता में श्री ए० चौघरी, जिन्होंने वग-भग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन मे प्रमुख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहा की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। १६० में जब लॉर्ड मिण्टो ने भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति लॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालम पडता है कि, दो नाम उनके सामने थे-एक तो श्री आशुतीष मुकर्जी का, "जो भारत के एक प्रमुख कानुनदा थे, पर थे सच्चे दिल से पुराणपन्थी, और सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था," और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह का, जिनके बारे में लॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हैं कि "उनके विचार तो सौम्य है परन्तु है वह काग्रेसी।" सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह १८६६ की कलकत्ता-काग्रेस में, देशी नरेश को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते है कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह काग्रसमैन को ही दी गई। इसी प्रकार १६२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई तब भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१६२०) ने तो महाराजा बर्देवान को रखना चाहा पर मि० माण्टेग ने बडी कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० माण्टेगु ने श्री श्री-निवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चिक ऐन मौके पर उन्होने साथ नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री बी० एन० धर्मा को रक्खा--जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमतसर-काण्ड के वक्त भी सरकार के पुष्ठ-पोषक बने रहे।

वगाल में काग्रस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी ओहदे मिले उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य है। इनमें श्री दास, जो १९०५ की काग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रक्न पर वोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय बगाल की कार्य-कारिणी के सदस्य।

युक्तप्रान्त में सर तेजबहादुर सपू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया गया। विहार के सय्यद हसनइमाम १६१२ की काग्रेस को पटना में आमित्रत करने के बाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सिन्चदानन्द सिंह को विहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहां यह भी वतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहदो का देना ही नहीं रहा है। फिरोजबाह मेहता को १६०५ में 'सर' की उपाधि दी गई—और वह भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालकृष्ण गोखले ने तो 'सर' की उपाधि मंजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य वनते—यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीचे-सादे, भारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ई० की उपाधि भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते।

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉर्ड पेण्टलैण्ड ने मदरास-कौसिल का सदस्य नामजद किया था। माण्ट-फोर्ड शासन-सुघारों का अमल शुरू होने पर उन्हें असेम्बली में नामजद किया गया, १६२१ में महाराजा कच्छ के साथ उन्हें साम्राज्य-परिपद् के लिए 'मारत का प्रतिनिधि' नियुक्त किया गया और उनके वाद ही वह प्रिवी-कौसिलर बना दिये गये। इसके वाद वह अमरीका में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साम्राज्यान्तर्गत सभी उपनिवेशों ने उन्हें व्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफीका ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस यात्रा के लिए सरकार ने, ६०,०००) रु० का खर्च मंजूर किया था। १६२७ में शास्त्रीजी को ही दक्षिण अफीका का सर्वप्रथम एजेण्ट-जनरल बनाकर सरकार ने मानो उस कमी की पूर्ति की, जो दक्षिण अफीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्राज्य का आधार-स्तम्भ वन गया।

यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख काग्रेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार-द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। लेकिन इसपर से किसी को यह खयाल नहीं बना लेना चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च चारित्र्य का किसी मी प्रकार उनमें सभाव था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह वतलाने की ही गरज से दिये

गये हैं कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी काग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी हैं; और उनके राजनैतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेवारी के ओहदों के लिए नाकाविल मान लेती।

# ब्रिटेन की दमननीति श्रीर देश में नई जागृति

भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्बी कहानी है। जव-जव कुछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब-जव जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तब-तव जोरो का दमन किया गया और उसमें यह नीति रक्खी गई कि जवतक लोग आन्दोलन करते-करते बिलकुल थक न जाय तवतक उनकी मागो पर कोई ध्यान न दिया जाय। लॉड लिटन का १८७० का प्रेस-एक्ट जो जल्दी ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व-सूचना थी। राष्ट्र के बढते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा जवाब शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने ग्राष्ट्र के दु ख-रूपी फोडे को और भी पका दिया। १८६६ में इन्कमटैक्स एक्ट बना। उसका भी तीन्न विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे काग्रेस हर साल बढती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। जिन लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह काग्रेस का क्षेत्र के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजदोही कहने लगे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन लेपिट-नेन्ट गवर्नर सर ऑकलैण्ड कॉल्विन के साथ इस विषय पर ह्यूम साहव की जो खतो-किताबत हुई थी, वह ध्यान देने लायक है।

यद्यपि ह्यूम साहव के लिए यह आनन्द की वात है कि १८८६ में वाइसराय लॉड डफरिन ने कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गवर्नर ने काग्रेस का स्वागत किया लेकिन वाद के सालों में युक्त-प्रान्त के सर ऑकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे शक्नु-भाव से देखने लग गये। इन महाशय ने काग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी। सर ऑकलैण्ड की सम्मति में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मदरास के अधिवेशन से जग्र-रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि काग्रेस का सरकार की निन्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति घृणा पैदा करेंगा और देश में राजभक्त और देशभक्त ऐसे दो भेद खडे हो जायेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि काग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जो

दावा करती है वह ठीक नही है। ह्यूम साहव ने इसका मुहतोड जवाव दिया।

इलाहाबाद के चौथं अधिवेशन में काग्रेस को अकथनीय कठिनाइया हुईं। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली। श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपनी काग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के खिलाफ मदरास (१८८०) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,०००। की जमानत मागी गई थी। हालत तेजी से खराव होती गई और १८६० में सरकार का विरोध बहुत वढ गया। वगाल-सरकार ने सब मित्रयों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गक्ती-पत्र मेंजा, जिसमें उन्हें यह हिदा-यत दी गई थी कि "भारत-सरकार की आजा के अनुसार ऐसी सभाओं में दर्शक-स्थ में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग लेने की भी मनाही की जाती है।" काग्रेस ने गवर्नर के प्राइवेट-सेक्रेटरों के पास सात 'पास' भेजे थे, वे भी लौटा दिये गये। २५ जून १८६१ को भारत-सरकार ने देशी रियासतों के प्रेसो पर अनेक पावन्दिया लगाने के लिए एक गक्ती-पत्र जारी किया। काग्रेस ने १८६१ में इसका विरोध किया था।

### दमन नीति का प्रारम्भ

१८६३ में काँसिले और वही कर दी गईं और जनता के थोडे से प्रतिनिधि— ७ मदरास में, ६ वम्बई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ वगाल में— उनमें ले लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की संख्या वढ जाने पर सरकार ने यह जरूरी समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जायें। (विस्तार के लिए दूसरे अध्याय का सरकारी नौकरियों सम्बन्धी प्रस्तावों के साराशवाला प्रकरण देखें।) होम-चार्जें का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पौण्ड से वढकर १३० लाख पौण्ड हो गया। १८६७ में १२४ए और १५३ए घारायें बनाई गईं। इनसे सरकार के प्रति सचमुच असतोष पैदा हो गया। यह एक ध्यान देने योग्य वात है कि १०८ और १४४ घाराओं का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर ही किया गया। १८६७ में पूना के प्लेग-सम्बन्धी दंगे के प्रसग में नातू-बन्धु विना मुकदमें के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८६६ में रिहा हो गये। फिर इसका आक्रमण बगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये। २० वी सदी के पहले पाच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी, सरकारी गृप्त समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, मारतीयों के चरित्र को 'असत्यमय' वताना, वारह सुवारों का वजट, तिब्बत आक्रमण (जिसे पीछे से तिब्बत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त में वंग-विच्छेद ये सब लॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई स्पिरिट पैदा हो गई।

## वंगभंग

वंग-भग ने वंगाली सापासाषी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रान्तों में वांट दिया था। इसके परिणामस्त्ररूप जहां जनता में एक व्यापक और जबर्दस्त भान्दोलन उत्पन्न हुआ, वहां सरकार ने भी उन्नता से दमन गुरू कर दिया। जलस. समा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे---और उवर सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़-तालें होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों के नियम और भी सस्त कर दिये गये तथा विद्यायियों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया गया। पूर्वी वंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर वैमुफील्ड फुलर ने बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नागरिको को वला कर घमकी दी कि "सम्मव है खुन-खरावी करनी पड़े।" इसके साय ही पूर्वी वंगाल में गुरखा पलटन के आने की घोषणा भी की गई। यह सब नब हुआ, जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार 'जनता में हिसा की मावना का चिह्न तक नहीं पाया जाता था।' लेकिन जैसे गेंड को जितने जोर से जमीन पर फेंको वह उतनी ही जोर से ऊँची उठती है और ढोल को जितना ही पीटो उतना ही अविक आवाज करता है, ठीक उसी तरह सरकार की उत्तरोत्तर उप और नग्न रूप वारण करनेवाकी दमन-नीति के कारण नवजाप्रत चेतना भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी। सरकार का प्रत्येक दमन-कार्य देश में उलटा असर करता था। सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रवन के साथ अपनी सनस्याओं को और जोड़कर सान्दोलन को ज्यादा गहरा रंग डे दिया। 'कैनल कालोनाडनेशन विल ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तुफान खड़ा कर दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजपतराय और सरवार अजितसिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता-कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पितामह दादामाई नौरोजी को अपना समापति चना। दादामाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अघगोरो की रोप-ज्याला को और भी प्रचण्ड कर दिया।

# राष्ट्रीय शिचा

राजनैतिक सभाओ व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सिम्मिलत होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का विहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ। केवल पूर्वी-वंगाल में २४ राष्ट्रीय हाई-स्कूल खुल गये और भूतपूर्व जिस्टस सर गुरुदास वनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'बग-जातीय विद्या-परिषद्' की स्थापना की गई। वावू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्री-यता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर शोर से प्रचार करने लगे। १६०७ में आन्ध्र देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय संग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की वेरोक दमन-नीति ने देशभक्तों और वीर सिपाहियों को पैदा किया।

# स्वदेशी और वहिष्कार

१६०७ मे राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, विह्ष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस कियात्मक प्रस्तावो पर जोरो से अमल भी किया। जहा कि वंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव व आन्द्रा में राष्ट्रीय स्कूलो और विश्वविद्यालयो का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, तहा स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपडे का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इस बार करघे में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओं के विह्ष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का सचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अम्युत्थान उलटा बढने लगा।

## बंगाल के नेता

इस समय वंगाल से दो व्यक्तियो ने भारतीय इतिहास के रगमच पर आकर बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया। उनमे से एक विपिन बावू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द वावू भारत के रज्जनैतिक आकाश मे वरसो तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण मे ही पले और अग्रेजी स्कूलो और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। घूड-सवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण डिण्डयन सिविल सर्विस में वह कोई जगह न पा सके थे। वह वड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहा प्राय. युरोपियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एक बाढ की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई।

वंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये—कुटँणकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, स्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अध्वनीकुमार दत्त, मनोरजन गृहु, सुवोवचन्द्र मिल्लक, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। ये नेता वंगाल को और विशेषकर युवक वगाल को सगठित कर रहे थे। पराक्रम और शौर्य उस समय के आदर्श थे। दूसरी तरफ सर वैम्फील्ड फुलर का आदर्श 'गुरखा सेना' व 'यदि आवश्यक हो तो खून-खरावी' थे। १६० में स्थिति चरम सीमा को पहुँच गई थी। अखवारों पर मुकदमे चलाना एक आम वात हो गई। 'युगान्तर', 'सच्या' 'वन्देमातरम्' नई जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सव वन्द कर दिये गये। 'सच्या' के सम्पादक देशमक्त सहावाचव उपाच्याय अस्पताल में मर गये। अनेक कठिनाइयो और तीन मुकदमो से गुजरने के बाद श्री अरविन्द विटिश-मारत ही छोडकर पाडिचरी चले गये और वहा आश्रम स्थापित करके रहने लगे।

### पहला वम

३० अप्रैल १६०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियो—श्रीमती और कृमारी कैनेडी—पर दो वम गिरे। ये वम स्थानीय जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिये वनाये गये थे। इस अपराध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम वमु को फांसी की सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलनेवाले 'युगांतर' के कालमों में हिसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस युवक को लम्बी सजा मिली, तो उसकी वूढी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्ष प्रकट किया और 'वगाल' की ५०० स्त्रियाँ उसे वघाई देने उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत में यह घोपणा की कि मेरे पीछे अखवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड आदमी मीजूद है। इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूला-फला। राज-डोह

या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानुनी साधन अपनी बरीयत या छुटकारे के लिए इस्ते-माल में लाते। 'वन्देमातरम्' में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरविन्द पर जो मकदमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम मे अपवाद न था। महाराष्ट्र मे १३ जुलाई -१६०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्छ मे भी हरि सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकडे गये। पांच दिनो की सुनवाई के वाद लोक-मान्य तिलक को छ साल देश-निकाले की सजा मिली। १८६७ में छूटी हुई छ. मास की कैद भी इसके साथ जोड़ दी गई। आन्ध्र के श्री हरि सर्वोत्तमराव को नौ महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोडी सजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा वढाकर तीन साल कर दी। राजद्रोह के लिए पांच साल सजा देना ती उन दिनो मामुली वात थी। इसके वाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायव हो गया। वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह वम व पिस्तौल ने ले ली। १६०८ मे राजद्रोही सभावन्दी-कानून व 'प्रेस-एक्ट' नाम के दो कानुन जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल वाद किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी बिल पर बहस करते हए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि "युवक हाथ से निकले जा रहे है और यदि हम उन्हें वश में न रख सके, तो हमें दोप मत देना।"

कभी-कभी इनके-दुक्के राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमे सबसे साहसपूर्ण खून १६०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन वाइली का हुआ था। यह खून मदन-लाल विगडा ने किया था, जिसे बाद में फांसी दी गई। अभियुक्त को बचाने की कोशिश करनेवाले डॉ॰ लालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फासी की सजा दी गई। लाहौर (१६०६) में होनेवाले काग्रेस के २४ वे अधिवेशन के सभापति प॰ मदनमोहन मालचीय ने इन घटनाओ तथा नासिक के कलक्टर मि॰ जैक्सन की हत्या पर दु.ख प्रकट किया। लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थंक थे। मिण्टो-मॉर्ले सुवारो, या भारत-सरकार और मदरास व वम्बई की सरकारों की कौसिलों में भारतीयों के लेने से भी यह बढा-चढा वैमनस्य शान्त न हआ।

### वंगमंग रद

जवतक वग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तवतक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रोव जाता था। यदि वह आन्दोलन के कागे एकबार भी झुक जाय, तो उसकी शान किरिकरी होती थी। उसे डर था कि यि एकबार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब वग-भंग के कारण जो साप-छळूदर की सी हालत होगई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूढा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हार्डिंग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड कू भारत-मत्री वने, भारत मे बिटिश-नरेश जार्ज पचम के राज्याभिपेक-महोत्सव का लाभ उठाकर बग-भग रह कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठा-कर दिल्ली ले आये।

जव यह कहा जाता है कि वग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि स्थिति यथापूर्व कर दी गई। पहले पिक्निमी वंगाल और आसाम-सिहत पूर्वी वगाल के रूप मे वंग-भंग किया गया था। अब उसका रूप वदल दिया गया। पहले विहार को पिक्निमी वगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और उहीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त वना दिया; अर्थात् आसाम के साथ पूर्वी और पिक्निमी वगाल के दो प्रान्तों के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये—वगाल एक प्रान्त, विहार छोटा नागपुर और उहीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्या-भिषेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को पृथक् प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया है। कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका में शर्तवन्दी कुली-प्रथा को नष्ट कर तथा वंग-भग को रद करके अपना शासन-काल स्मरणीय वना दिया, लेकिन वस्तुतः जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय वनाया वह २५ अगस्त १६११ का खरीता था। यह खरीता ही मानी सुघारों का आधार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पूर्नानर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को विना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया था।

इन सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय काग्रेस को था, यह स्वामाविक था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन (कलकत्ता, १६११) बहुत खुनों के साथ मनाया जाता। श्री सुरेन्द्रनाय वनर्जी ने, बगाल को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च आशा प्रकट की थी कि "भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ-साम्राज्य का एक अभिन्न अंग वनेगा।" लेकिन इन सब आशाओं और खुशियों में भी लोग राजद्रोही सभावदी कानून १६०६, प्रेस-एक्ट १६०६ और किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट (१६१०) को भूले नही थे। इन्हींके द्वारा तो जनता की आजादी की जड पर कुल्हाडा चल गया था। इन सबसे बढ़कर १६१६ का रिग्युलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तों के रेग्यलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रू से १६०६—६

के देश-निकाले जगह-जगह दिये गये थे। भारत में वननेवाले कपडे पर 'उत्पत्तिकर' भी अवतक मौजूद था। इनकी वदौलत जानं-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग-धंधों के हित खतरे में थे। इन सबसे भी बढ़कर अवतक राजनैतिक कैंदी जेलों में वन्द थे। लोकमान्य तिलक मधुमेह रोग में ग्रस्त होकर अकेले और विना किसी भित्र के लेकिन बृढता और धैर्य के साथ मडाले के किले में कैंद थे। इस समय श्री गोखले के प्राथमिक शिक्षा-बिल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की उम्मीद बहुत कुम थी। दक्षिण अफीका में भारतीयों की बुरी हालत थी जिसके लिए देशन्यापी आन्दोलन की जरूरत थी।

१६११ में यह हालत थी। १६१२ मे राजनैतिक खिचाव कुछ-कुछ कम हो गया था। लेकिन इसी वर्ष मे एक भारी दुर्घटना हो गई। लॉर्ड हाडिंग जब जुलूस के साथ हाथी पर नई राजघानी दिल्ली मे प्रवेश कर रहे थे, किसीने उनपर वम फेंका, और वह मरते मरते वचे। इसपर वाकीपुर मे काग्रेस ने, सभापित के भापण के वाद, वरखास्त होने के रिवाज को तोडकर, इस घटना पर दुख तथा आक्रमण पर रोप-प्रकाश का तार लॉर्ड हाडिंग के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के वाद प्रेस का और कठोरता से नियत्रण होने लगा, जिससे प्रेस-एक्ट को रद करने की लगातार आवाज ने भी १६१३ मे जोर पकड लिया। काग्रेस कई सालो तक इसका विरोध करती रही। १६०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक खराव था, जिसे १६१० मे स्थायी कानून वना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत-सरकार के लॉ-मेम्वर थे।

माण्टफोर्ड-सुधारों के बाद किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोडकर वाकी सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये। वग-भग के रद किये जाने और हिंसाबाद के ज्ञान्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एक्ट से लोगों को सस्त तकलीफे झेलनी पडती थीं। इघर राजनैतिक वातावरण में जो एक स्तब्धता और ज्ञान्ति आ गई थी, उसकी जगह १६१४-१८ के महासमर की हलवल ने ले ली और इस भीपण विश्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोपजनक घटना हो गई। वग-भग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदर्शों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्खा था। १६१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के घ्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियो (हिन्दू और मुसलमानो) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" काग्रेस ने १६१३ में मुस्लिम-लीग के घर प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

# यूरोप में महासमर प्रारम्भ

जुलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का दरवाजा खटखटा रहा था, लॉर्ड हार्डिंग ने वड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज वाहर भेज दो। इंग्लैण्ड वडी आफत में था। हिन्दुस्तान में फौज इमलिए रक्खी गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खूद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई येना से लाम ही क्या? लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया। मासेंल्स में एक दिन भी आराम किये वर्गर हिन्दस्नानी फीज फ्लांडर्स-रणक्षेत्र में, जहां अग्नि-वर्षा हो रही थी, भेज टी गई। उस फीज ने मित्र-राष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया. जो उसके न पहेँचने पर १६१५ के फरवरी-मार्च में उनपर आ जाती। १६१४ की काग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया—"वर्तमान आपत्ति के बक्त हिन्द्रस्तान के छोगो ने जिस उत्क्रप्ट राजभित्त का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह काग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजभिन को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहा और बाहर सम्राट् की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेपजनक भेटमाव है उसे दूर करने, २५ अगस्त १८११ के ख़रीते में प्रान्तीय स्वतंत्रता के बारे में जो बाटे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को संव-साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस हैमियत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जन्री हो वह सब करे।" हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धन किया है कि जिसमें यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैनिक आकांआओ की कक्षा कितनी केंची थी।

# : Y :

# हमारे अंग्रेज हितैषी

भारत के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यो और बड़े-बडे अग्रेजो ने भी अच्छा भाग लिया है। ह्यम साहव ने काग्रेस का सगठन तो बहुत बाद में किया था। इससे पहले ही पार्लमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नो में दिलचस्पी लेने लग गये थे। भारत के विषय में पार्लमेण्ट में जो चर्चा होती थी उसमें इन लोगो की भावना नि स्वार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का खुब पक्ष-समर्थन किया। उन्होने १८४७ में पार्लमेण्ट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग में बहुत उतार-चढाव आये, पर ब्राइट साहव का भारत-प्रेम बराबर बना रहा। इनके वाद फॉसेट साहव की बारी आई। यह १८६५ में पार्लमेण्ट के सदस्य हए और १८६८ में ही इन्होने प्रस्ताव किया कि भारत की बडी-वडी नौकरियो की परीक्षाये केवल विलायत में न होकर भारत और इंग्लैण्ड दोनों में साथ-साथ हो। १८७५ में इंग्लैण्ड में भारतवर्ष के खर्च से तुर्की के सुलतान के लिए लॉर्ड सेल्सबरी ने जो नाच करवाया था इसकी फॉसेट साहब ने निन्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल मे यह हृदय से भारत के हितैंं वन रहें। इन्हीं विरोध से अबीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारत के मत्थे न मढा जाकर आधा इग्लैण्ड पर पडा। डच्क ऑफ एडिन-वर्ग ने भारतीय नरेशो को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोष से दिये जाने का भी इन्होने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश युवराज की भारत-यात्रा के खर्च के ४,५०,०००) के भार से भी इन्होने हमारे देश को बचाया। लॉर्ड लिटन ने कपडे का आयात-कर वन्द कर दिया, दिल्ली मे दरवार किया और अफगान-युद्ध मोल ले लिया था। इन करत्तो का फॉसेट साहव ने विरोध किया। कृतज्ञ भारत ने भी इन उपकारो का बदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ते की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पार्लमेण्ट के चुनाव में हार गये तो आगामी चुनाव के लिए सहायतार्थ उन्हें १०,००० ६० से अधिक की थैली भेट की गई।

# ए० ऋो० ह्यूम

ह्यम साहब ने पार्लमेण्ट की भारत-समिति और काग्रेस के संगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी और गैरसरकारी हैसियत से मारत की मलाई के लिए जो परि-श्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस मे अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-मजिस्टेट रहे. इन्होने साघारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेध, देशी-मापाओं के समाचार-पत्रो की उन्नति, बाल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए परिश्रम किया। इन्हें किसी बात में रस था तो गाव और खेती में। इन्हें किसी बात की चिन्ता थी तो जनता की। इन्होंने घोषित किया था कि "सरकार तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तू स्वतंत्र और सभ्य सरकार की पायदारी और स्थायित्व तो इसीमें हैं कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमें सरकार की अच्छाइयो की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय।" ह्मम साहब के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन् १८५६ के अपने एक गक्ती-पत्र में दिया। इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगो को पाठशालाओ मे अपने वालकों को भेजने की या पाठवालाओं की सहायतया करने की प्रेरणा न करें। ह्यम साहव ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्के की चीज है। ह्युम साहव का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुघार। उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को विलकुल अलग-अलग कर दिया जाय। आवकारी के वारे में वह लिखते हैं :---"जहा एक ओर हम अपनी प्रजा का आचरण भ्रष्ट करते है, तहा दूसरी और हमे उसकी वरवादी से कोई आर्थिक लाम भी नहीं होता। यह सारी आय पाप की कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती है कि पाप की कमाई यो ही जाती है। आबकारी से हमे एक रुपया मिलता है तो उसके बदले मे एक रुपया प्रजा का अप-राघों के रूप मे खर्च हो जाता है और एक सरकार को इन अपराघो के दमन में लगा देना पडता है। अभी तो मुझे इस दिशा में सुघार की कोई आशा नहीं दीखती, किन्तु मुझे जरा भी सन्देह नही है कि यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे भारतीय शासन के इस वड़े भारी कलक को सच्चे ईसाई तरीके पर पुला हुआ देख सक्गा।"

१८५६ के अन्त में ह्यम साहब की सहायता से 'पीपुल्स-फ्रेण्ड' (लोक-मित्र)

नामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया। इसकी छ. सौ प्रतिया संयुक्त प्रान्त की सरकार खरीवती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमत्री के मार्फत महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता थाँ। १८६३ में ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-गृह बनाये जायेँ। चुगी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुगी की लम्बी-चौड़ी रकावटों को घीरे-धीरे दूर करवा दिया।

१८७६ ई० में सूम साहव ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की। लॉर्ड मेयो की उसके साथ सहानुमूति भी थी। परन्तु वह योजना यो ही गई। मुकदमेवाजी के वारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाको में किसानो को महाजनो की गुलामी में जकड़ने की सीघी जिम्मेवारी दीवानी अवालतो पर है। उन्होने सिफारिश की कि ग्रामवासियों के कर्ज के मुकदमें जल्दी-से-जल्दी और जहा-के-तहा निपटाने चाहिएँ, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गाव-गाव भेजना चाहिए और वे लोग सव प्रकार के लेनदेन के मुकदमें गाव के वहे-बूढों की सहायता से तय कर दिया करे। इन न्यायाधीशों पर कोई जाब्ते या कानून-कायदे की पाइन्दी नहीं होनी चाहिए।

१८७० ई० से १८७६ तक ह्यूम साहव भारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहा से इसी अपराघ पर निकाल दिया गया कि वह वहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निन्दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई। लांडें लिटन ने ह्यूम साहव को लेफ्टिनेण्ट गवर्नर वनाने का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहव को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें खान-पान और राग-रंग की जितनी झझट है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूसरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) वना दिया जाय। यह बात इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री लांडें सेल्सवरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि ह्यूम साहव वाइसराय नॉर्थबुक को इस बात के लिए पक्का कर रहे थे कि कपडे पर से आयात-कर न उठाया जाय। ह्यूम साहव ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। उन्होंने लग-भग तीन लाख रुपया पक्षियों के अजायवघर पर और लगभग साठ हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी नामक ग्रथ की तैयारी में खर्च किया था।

#### सर विलियम वेडरबर्न

सर विलियम वेडरवर्न की सेवाये तो इतनी प्रख्यात है कि उनका वर्णन करने

की भी जरूरत नहीं हैं। ब्रिटिश काग्रेस किमटी को चलाने में वर्षों तक उन्हीं का मुख्य हाथ रहा। काग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वार्षिक खर्च करती थी। वेडरबर्न साहब वम्बई में १८७६ ई० में, और इलाहाबाद में १९१० ई० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासमा के दो अधिवेशनों के समापित हुए। जार्ज यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापित हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और काग्रेस के अधिवेशनों पर उप-स्थित रहने लगे। इन प्रसिद्ध लोगों में से रूनशा-निषेध के महान् प्रचारक डब्स्यू० एस० केइन साहब, जिसका कोई हिमायती न हो उसके हिमायती चार्ल्स ब्रैंडला साहब, सेम्यु-अल स्मिथ साहब और डाक्टर रुदरफोर्ड और क्लार्क साहब के नाम उल्लेखनीय है।

रैमजे मैवडॉनल्ड साह्व तो १६११ में काग्रेस-अधिवेशन का सभापित-पद भी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त हो जाने से उन्हें वापस छौट जाना पडा। केअरहार्डी, होलफोर्ज, नाइट, मैक्स्टन, कर्नेल वैजबुड, वेनस्पूर, चार्ल्स रॉवर्ट-सन और पैथिक लॉरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और काग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८६ ई० में चार्ल्स बैंडला साहब का जो स्वागत किया गया वह शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने ने राजभित्त की जो व्याख्या की वह वड़ी मार्के की थी। उन्होंने कहा, "जहां आख मूदकर आज्ञा-पालन करने की वृत्ति होती है वहा सच्ची राजभित्त का अर्थ तो यह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए कुछ करने को वाकी न रहे।" परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभित्त की दूसरी ही है। उसके ख्याल से प्रजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए।

बैडला साहब ने १८८६ में कौसिलों के मुघार के लिए एक कानून का मस-विदा (विल) वनाया और उसे लोक-मत-सम्रह के लिए प्रचारित किया। इस मस-विदे में काग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था और काग्रेस ने भी बैडला साहब के इच्छानुसार कुछ सूचनाये पेश की जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदिश्ति होता था। आगे चल कर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पार्लंभेण्ट में बैडला साहब की स्थिति इतनी मजवूत थी कि लॉर्ड कॉस का पहला मसविदा भी बैडला साहब के विरोध के कारण वापस लेना पडा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मजूर हुआ जब उसमें प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सही, कौसिलों में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

# विलियम राबर ग्लैंडस्टन

विलियम रावर्ट ग्लैंडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता।
भारत में ग्लैंडस्टन साहब बडे लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी काग्रेस आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहमति। उन्होंने १८८८ में कहा था, "इस महान् राप्ट्र की उठती हुई आकाक्षाओं के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।" लगातार कई वर्ष तक ग्लैंडस्टन साहब की वर्षगाठ पर काग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ६२ वी जयंती २६-१२-१८६१ के दिन थी और काग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ के प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने आयर्लेंड की माति मारत के अधिकारो का भी पक्ष-समर्थन किया था। ग्लैंडस्टन साहब भारत के एक हितैषी समझे जाते थे और अर्डले नॉर्टन साहब ने १८६४ की दसवी काग्रेस के अवसर पर उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था—"मेरा विश्वास है कि पार्लमण्ट की अनजान में, देश को वताये विना ही कौसिल के एकान्त कमरो में, अकस्मात् एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतत्रता सर्वथा नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून विटिश-साम्राज्य के लिए कलक है।" जब १८६८ में ग्लैंडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो काग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया।

लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८६३ के अपने नवे अधिवेशन में कृत-ज्ञता प्रकट की। इन्होंने पार्लमेण्ट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम-चार्जज' के नाम पर जो विशाल धन-रािश किंची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय। यह घन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख डचूक ऑफ आर्जाइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि "भारत में साम लोगो को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट हैं, पहले ही वह कष्ट दूर कर दिया जाना चाहिए।" सार्वजिनक प्रक्त पर डचूक साहव वडे प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। वाचा महोदय ने कांग्रेस के १७ वे अधिवेशन में उनके इस कथन को दोहराया था कि "ग्रामीण भारत की विशाल जन-सख्या में जितना चिर-दारिद्रध फैला हुआ है और उनके जीवन-साधनो का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाहरण पाक्चात्य जगत् में कही नहीं मिलता।" इन्ही डचूक महोदय ने १८८८ में कहा था कि "अग्रेजो ने अपने दिये हुए वचनो और किये हुए करारनामो का पालन नहीं किया।"

इन हितैषियो में एक ये एल्डले के लॉर्ड स्टैनले। उन्होने अपने जीवन का उत्तम

भाग भारत में ही व्यतीत किया और भारत के अम्युत्थान के लिए परिश्रम किया। १८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कौसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यदि भारत-मंत्री पर कौसिल का नियंत्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा दो। यदि कौंसिल पर भारत-मंत्री का नियंत्रण रहे तो कौसिल को मिटा दो। यह दिविद्य-शासुन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और वाधक है।" उन्होंने भारत-मंत्री कौर उसकी कौसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये।

#### सर हेनरी काटन

इस संक्षिप्त विवरण में सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओ का उल्लेख किये विना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सम्बन्ध रहा था। ज्योही आसाम के इन चीफ कमिक्नर साहब ने पेशन ली त्योही काग्रेस ने अपने १६०४ वाले बम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने को इन्हें आमित्रत किया। इन्हींने पहले-पहल भारत के सयुक्त राज्य की कल्पना की थी।

# हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग

काग्रेस की नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने से पहले हमें उन महानुमावों के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलिया अपित करनी चाहिएँ, जिन्होने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन की शुरुआत की और काग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर तैयार किया। आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत सगठन और महान् राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखलाई पड़ता है, हम शायद यह समझे कि यह सब हमारे ही वक्त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्क्ष्प हुआ है। काग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न हो, इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद पसन्द भी न हो, इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता। लेकिन हमें यह होंगज न भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी कर सके है और करने की आकाक्षा रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान् बिल्दानों के फलस्वरूप ही। इसलिए उन बुजुर्गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये है और जो ईववर-कृपा से आज भी हमारे बीच मौजूद है उनकी महान् सेवाओं और कुरवानियों का यहां उत्लब्ध किये बिना हम आग नहीं चल सकते।

# दादाभाई नौरोजी

काग्रेस के बडे-वूढो की सूची में सबसे पहला नाम दादामाई नौरोजी का आता है, जो काग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और काग्रस को सर्वंसाधारण की शासन-सम्बन्धी शिकायते दूर कराने का प्रयत्न करनेवाली जन-सभा से वढ़ाते-वढाते स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १६०६) के निश्चित उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिषद् पर पहुँचा दिया। १८८६,१८६३ और १६०६ मे—तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और वराबर काग्रेस के साथ रहते हुए इंग्लैंग्ड और हिन्दुस्तान दोनो जगह उन्होंने कांग्रेस के झंग्डे को ऊँचा रक्खा। दूसरी वार उन्हों जो कांग्रेस का समापति चुना गया, वह सेण्ट्रल फिन्सबरी से उनके

कामन-सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी मे था; क्योंकि उस समय इस वात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दु ख दर्द दूर कराने के लिए लन्दन में आन्दोलन जारी किया जाय। १८६१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश हुआ, कि जबतक लन्दन में अधिवेशन न हो ले तवतक कांग्रेस को स्थगित रक्खा जाय, . लेकिन वह अस्वीकृत होगया । ठीक इसी समय ह्युम साहव इग्लैण्ड जानेवाले थे, और इसी समय के लगभग कामन-सभा में भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजेजाने की माग भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दादासाई नौरोजी दूसरी वार काग्रेस के सभा-पति चने गये, जिन्होने इस अवसर से लाभ उठाकर ब्रिटेनवालो को इस वात की प्रेरणा की, कि वे "इस गिनत (शिक्षित भारतीयो) को अपनी ओर खीचने के वजाय अपने से दूर न फेके-अपना विरोधी न बनावे।" ब्रिटिश-राज्य की न्यायपरायणता में दादाभाई का वहत विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा। १९०६ में दादाभाई कलकत्ते के अधिवेशन के सभापति हुए। उस समय हिन्दुस्तान मानो एक खीलते हुए कढाव मे था; १६ अक्तूवर १९०५ को जो वग-भग किया गया था, उससे देश-भर मे एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी बगाल असन्तोष से जबल रहा था। हिन्दू-मुसलमानो को एक-दूसरे के खिलाफ उभाडा जा रहा था। विशेष कानुनो (ऑर्डिनेन्सो) का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी पुलिस की तैनाती का नया कम चला। दादाभाई ने वताया कि १८६३-६४ के वाद जन-सख्या तो १४ प्रतिशत ही वढी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिशत बढ गया है, और १८५४-५५ से लें तब तो जहा जन-सख्या १६ प्रतिशत बढी है वहा यह खर्च ७० प्रतिशत वढा है। १७ से वढकर ३२ करोड तो अकेला सैनिक व्यय ही वढ गया. जिसमे का ७ करोड खर्च इंग्लैण्ड में किया जाता था। इस अस्सी बरस के बृढे ने ६,००० मील दूर (इंग्लैण्ड) से यहा आकर स्वदेशी, बहिष्कार और राप्ट्रीय-शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा कर दी, यह देखकर 'इंग्लिंगमैन' इनपर उवल पडा था। लेकिन भारतीय मागो के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप साफ हो रहा था। १६०५ में गोखले ने स्व-जासन की ओर प्रगति करने के लिए चार उपाय वताये थे. जो १६०६ के मख्य प्रस्ताव में शामिल कर लिये गये।

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवामे अपनी सारी जिन्टगी लगा दी, भारत की मुक्ति के लिए अविश्वान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छुट्टी नहीं दी, और जिसे विधार्ता ने ५५ वर्ष से अधिक समय तक हमारे वीच वनाये रक्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोडे-से स्थान में नहीं किया जा सकता। दादाभाई तो

हमारे ऐसे बुजुर्ग है जिन्होने अपनी जिन्दगी में तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मवलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण विल्क अपनी पोतियों के रूप में उसका सजीव रूप वहूं हमारे सामने छोड़ गये हैं—क्योंकि, उनकी पोतिया उनके द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी मलीमाति कायम रक्खे हुए हैं।

# श्रानन्द चार्लू

काग्रेस के पहले अधिवेशन मे, जो १८८५ में वस्बई में हुआ था, सम्पादक जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और श्री आनन्द चार्लू, काशीनाथ तैलंग और दादामाई नौरोजी नरेन्द्रनाथ सेन और उमेशचन्द्र वनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रगेया नायडू, फिरोजशाह मेहता और डी० एस० व्हाइट—इन सब प्रमुख व्यक्तियों ने, जोिक काग्रेस के जनक और वहे-बूढे थे, अपने भाषणों में उन शक्तियों का परिचय दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में, इन्होंसे भारत का नरम-दल बना। आनन्द चार्लू ने जो बाद में १८६१ की नागपुर-काग्रेस के सभापित हुए थे, अपनी विशेष वक्तूत्व-शक्ति के साथ काग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर में हुए ७ वे अधिवेशन (१८६१) का इन्होंने सभापितत्व किया, जिसमें सभापित-पट से वहा जोरदार माषण किया।

दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई ज्योति रहे। हालाकि न तो इनके अनुयायियों का कोई दल था और न यह किसी राजनैतिक मत के प्रवर्त्तक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्वशक्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है।

### दीनशा एदलजी वाचा

हमारे इन आदरणीय बुजुर्ग का खास विषय कौनसा था, जिसपर इन्हें विशेष प्रेम और अधिकार था, यह कहना किन है, क्यों कि प्राय सभी विषयों में इनका एक समान अवाध प्रवेश था। इनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन में सलकने लगे थे, जविक इन्होंने अपने महान् भाषणों में का पहला भाषण करते हुए सैनिक परिस्थिति का योग्यतापूर्ण विस्तृत सिहावलोकन किया। दूसरे अधिवेशन में इन्होंने भारतवासियों की गरीवी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर साल ब्रिटेन को जानेवाले उस खराज की ओर सर्वसाधारण का ध्यान खीचा जिससे ब्रिटेन तो समृद्ध हो रहा था पर हिन्दुस्तान कंगाल वनता चला जा रहा था।

"भारत की विशाल जन-संख्या में लगातार बढती जानेवाली गरीवी" का उल्लेख करके, इन्होंने बताया कि "१८४८ से वरावर इसी प्रकार रैयत की हालत विगडती गई है—यहां तक कि ४ करोड़ लोगों को दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन नसीव होता है, और वह भी हमेशा नहीं।" इसका मुख्य कारण, इन्होंने वताया था देश की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों में चला जाना।

वाचा इतने चतुर थे कि अवसे बहुत पहले १८५५ में ही, इन्होंने लंकाशायर का प्रश्न उठा लिया था। इन्होंने कहा था कि "अगर सैनिक-व्यय कम न किया जाय तो इसके लिए वाहर से आनेवाले माल पर फिर से तट-कर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मानो दिखता-प्रस्त भारत लुटा जा रहा है। और वह भी इसलिए कि माल-दार लंकाशायर और समृद्ध बनाया जाय।"

१८६४ में फिर वाचा ने "लकाशायर के लिए भारतीय हितो का विलंदान करने के अभिप्राय से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग की कुचलने के लिए भारतीय मिलो के (सती) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय" पर नजर डाली। उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) विल का विरोध करने के लिए इन्होने भारत-सरकार की प्रश्नसा की और भारत-मत्री को इस अन्याय-पूर्ण कार्य के लिए दोपी ठहराया। सैनिक-व्यय की जाच के लिए नियुक्त शाही कमीशन के सामने, जो कि आमतौर पर वेल्वी-कमीशन के नाम से मशहर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्धि वढी जिसके लिए काग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। १८६७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया। काग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ १८६६) में भी इन्होने मुद्रा-नीति पर अपना हमला जारी रक्खा और भारत मे सुवर्ण-मान जारी करने की निन्दा की। "हिन्दस्तान की गरीबी का मल-कारण तो," इन्होने कहा, "यहा के धन का हर साल यहा से वाहर चला जाना है। फायदेमन्द तो सिर्फ यहा की देसी दौलत ही है। रूपये में चादी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका म्लय वही रहने दिया गया है। जहा पहले १) तोला चादी विकती थी वहा अब सिर्फ । या ।। हा तोला विकने लगी है। "१६०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में राष्ट ने वाचा को काग्रेस का सभापति वनने के लिए आमित्रत किया।

१८६६ से लेकर १९१३ तक वाचा काग्रेस के सयुक्त प्रघान-मन्नी रहे हैं। : इसके बाद उसके काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे। १९१५ की वम्बई काग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्वागताध्यक्ष थे, वस्तुत. यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह काग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक समस्या जैसे दुरूह विषयो एवं सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओं की भर्छी-भाति जानकारी में इनसे बढकर तो कोई था ही नहीं, इनके जोड के भी थोडे ही बादमी थे।

#### गोपाल कृष्ण गोखले

गोखले पहले-पहल १८८६ में काग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होने वहतेरे तथ्य और आकडे पेश किये थे। उन्होने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पाच आने हो जाती है। फिर भी उनमे कडी-से-कडी बात को बहत ही मधुर भाषा में कहने का बडा गुण था। अपनी आलोचना में गोलले यद्यपि मध्र और मज्ल होते थे तथापि वह कहते थे वात खरी; गोलमोल वाते करना उन्हें पसन्द न था। "नगे, भूखे, झूरियो पड़े हुए, ठिठरते और सिकडते हुए, सबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मेहनत करनेवाले, चपचाप घीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासको के पास जिनकी आवाज जरा भी नहीं पहुँचती और ईश्वर तथा मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी बोझ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे विना ची-चपड किये सहने के लिए सदा तैयार किसानो के लिए" गोखले के हृदय मे प्रेम का स्थान था और इन्ही के हित मे वह हमेशा कर और खर्च के सवालो को उठाया करते थे। लेकिन ऐसे भी मौके आ जाते थे जब गोखले की सयत और लोक-प्रचलित विनम्रता भी उनका साथ छोड देती थी और लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पडा था वह दरअसल बहुत भारी था। वग-मग , कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कभी करना, विश्वविद्यालय-सुघार जिसके द्वारा कार्य की सुचाख्ता के नाम पर सरकारी अफसरो का नियत्रण कर देना और शिक्षा को खर्चीली और महेंगी बना देना, आफिशियल सिकेटस एक्ट नीति. शिकार के लिए सिपाहियो को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्मृति-रक्षा कानुन, रगुन और ओगारा प्रकरण में सजाये देना, घर दबाया। गोखले को बहुत बिगडकर कहना पडा था, "तो अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोक-हित के लिए नौकरशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आशाओं को नमस्कार!" १६०५ म बनारस-काग्रेस के सभापति की हैसियत से गोखले ने राजनैतिक शस्त्र के रूप

में बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रवल लोक-भावनाये इसके अनुकूल हो। गोखले सामनेवाले के साथ बड़ी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था।

१६०५ और १६०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैण्ड भेजें गये थे। हा, १८६७ में भी वह इंग्लैण्ड जा चुके थे। जनता और सरकार दोनों के बीच गोखले की स्थिति विषम रहती थी। इघर लोग उनकी नरमी की निन्दा करते थे, उघर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बन कर रहते थे। गोखले जनता की आकांक्षायें वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइया काग्रेस तक।

पर यह भी मानना पडेगा कि ज्यो-ज्यों गोखले की उम्र बढती गई त्यो-त्यों वह शिकायत करने लगे कि 'नौकरशाही स्पष्टत' स्वार्थसाघु और खुल्लमखुल्ला राष्ट्रीय आकाक्षाओं के विरुद्ध होती जा रही है। पहले उसका रवैया ऐसा नही था।' उन्हें पिरुचम का पूजीवाद उतना नहीं अखरता था जितना जातिगत प्रभुत्व, चरित्रनाश, द्रव्य-शोषण और भारत की बढती हुई मृत्यु-संख्या।

गोसले का बहुत बडा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे राजनैतिक कार्य-कर्ताओं की एक सस्या है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेतन पर मातृ-भूमि की सेवा करने का प्रण लिया है।

सूरत के झगडे के वाद गोखले ने काग्रेस के कार्य मे प्रमुख भाग लिया। वह दक्षिण अफीका भी गये और वहां गांधीजों के सत्याग्रह-संग्राम में अपूर्व सहायता की। १९०६ की काग्रेस में तो उन्होंने सत्याग्रह-धमंं की वडी प्रश्नसा की थी और उसके तत्व को बडी खूबी के साथ समझाया था। उसके वाद उनकी प्रवृत्तिया मुख्यतः वडी कौसिलों के अखाडे में ही होती रही है। १६१४ में जब कांग्रेस के दोनो दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने उसे पसद किया था, परन्तु वाद को अपना विचार बदल दिया था। इस तरह उत्कट देशमिक्त, देश के लिए कठोर परिश्रम, महान् स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १६ फरवरी १६१५ को इस लोक से प्रयाण कर दिया।

## जी० सुब्रह्मण्य ऐयर

कांग्रेस के सर्वेप्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया, यह

जिजासा किसी को भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मदरास के श्री जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, जो सर्वसाधारण में सम्पादक सुब्रह्मण्य ऐयर के नाम से मशहूर थे, वह व्यक्ति थे जिन्होने पहला प्रस्ताव पेश किया, और प्रस्ताव यह था. कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जाच एक ऐसे शाही-कमीशन द्वारा होनी चाहिए जिसमे हिन्दस्तानियो का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। पश्चात मदरास में होनेवाली १० वी कांग्रेस (१८६४) तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के वारे में कुछ नहीं सुनते। पर मदरास-काग्रेस में भारतीय राजस्व के प्रश्न पर यह वोले और इस सम्बन्धी जाच करने की आवश्यकता वतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-राज्यों में अखवारों की स्वतंत्रता का अपहरण, जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२ वे अधिवेशन (कल-कत्ता, १८६६) में इन्होने प्रतिस्पर्दी-परीक्षाये इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली जाने की आवाज उठाई, और साथ ही लगान के मियादी वन्दोवस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया। अगले साल, अमरावती-काग्रेस में, सरकार की सरहदी-नीति का विरोध किया। १८६८ में जब तीसरी वार मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो श्री सुब्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की और युद्ध-नीति का भी घोर विरोघ किया था। परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था भारत की आर्थिक स्थिति । लाहौर में होनेवाले १६ वे अधिवेशन (१६००) में इन्होने बार-बार पडनेवाले अकालो को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयो की वार्थिक अवस्था की पूरी और स्वतंत्र जाच कराने के लिए कहा। साथ ही सरकारी नौकरियो के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमे हिन्दूस्तानियों • को उनसे महरूम रखने की शिकायत की। १७ वे अधिवेशन में (कलकत्ता, १६०१) रैयत की दुर्देशा और गरीवी पर ध्यान दिया। इन्होने कहा—"क्या हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी जानवरो की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए हैं ? और मनुष्यो की तरह क्या उनमें वृद्धि, भावना और छिपी हुई शक्तियां नही है? लगमग २० करोड व्यक्ति आज लगातार भूखमरी और घोर अज्ञान का द खी जीवन व्यतीत कर रहे है। न तो वे कुछ बोल सकते है न उनकी जिन्दगी मे कोई उत्साह है, न उन्हें किसी तरह की सुविघा है न मनोरजन, न उनकी कोई आशा है न महत्त्वाकाक्षा, वे तो डुनियां में पैदा हो गये इसीलिए किसी तरह जी रहे है, और जब मरते है तो इसलिए कि उनका शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को घारण नही कर सकता।" अकालो के प्रव्न पर भी इस काग्रेस मे इन्होने घ्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया । इसके लिए कला-कौशल की संस्थाये कायम करने, छात्र-वृत्तियां देकर भारतीयो को

इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-धर्घों की भली-भाति जाच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये।

सुब्रह्मण्य ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था जतना ही विशाल जनका वृष्टि-कोण था। अपने लेखों की वदौलत इन्हे जेलखाने की हवा खानी पढी थी, जहां से वीमार ही जाने पर ही इन्हे रिहाई मिली। इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राजनीतिज्ञों में यह अत्यन्त निर्भीक और दूरन्देश थे, जिसके लिए भावी सन्तित सदा इनकी कृतज्ञ रहेगी।

# बद्रुहीन तैयवजी

बदरहीन तैयवजी एक पक्के काग्रेसी थे, जो बढते-बढते काग्रेस के तीसरे अधिवेशन (मदरास, १८८७) के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिये हुए अपने भाषण में इन्होने काग्रेस के प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया। इन्होंके कहने पर इस काम के लिए एक समिति बनाई गई थी कि वह काग्रेस में वाद-विवाद के लिए जो बहुत से प्रस्ताव आवें उनपर विचार करके काग्रेस का कार्यक्रम निश्चित करे। इस समिति को वस्तुतः बाद को वननेवाली विषय-समिति का पूर्व-रूप कहना चाहिए। वाद में यह बम्बई-हाईकोट के जज हो गये थे। १६०४ में सरकारी नौकरियों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव की बहुस में इन्होंने भाग लिया। १६०६ के प्रारम्भ में इनका स्वर्गवास हो गया। काग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू (उमेशचन्द्र बनर्जी) ने किया था, दूसरे के सभापति पारसी दादामाई नौरोजी हुए थे। इसके वाद तीसरे अधिवेशन के सभापति तैयब जी को वनाना खास तौर पर उचित था, क्योंकि यह मुसलमान थे।

# काशीनाथ ज्यस्वक तैलङ्ग

जस्टिस काशीनाथ त्र्यम्वक तैलग काग्रेस के अत्यन्त कर्तव्यशील संस्थापकों में से थे और उसके "वम्बई में, सबसे पहले डटकर काम करनेवाले मत्री" रहे हैं। काग्रेस के पहले ही अधिवेशन में इन्होंने बडी (सुप्रीम)और प्रान्तीय कौसिलो-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक-मण्डलों की एक योजना पेश की। चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार को अपने विभिन्न कामों के लिए तो हमेशा रूपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी का सिर्फ १ प्रतिशत ही खर्च करती है। १८६३ में असमय ही इनकी मृत्यु हो गई।

#### **चमेशचन्द्र बनर्जी**

यि प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि काग्रेस का आरिभक उद्देश क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापित उमेशचन्द्र वनर्जी के भाषण की ही ओर निगाह दौडानी पड़ेगी। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद (१८६२) के आठवे अधिवेशन में वह दुवारा काग्रेस के सभापित हुए थे। यह याद रहे कि १८६१ में सहवास-बिल के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन उठ खडा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्र वनर्जी ने इलाहाबाद में अपने भाषण में वे कारण वताये थे जिनसे काग्रेस ने अपने को सामाजिक प्रश्नों से अलहदा रक्खा था।

अपने देश की वहुत प्रश्नसनीय सेवा करने के बाद १६०६ में इनका स्वर्गवास हुआ ।

#### लोकमान्य तिलक

लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के वादशाह थे और वाद मे, होम-रूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओ और तपक्चर्या के द्वारा ही वह इस दर्जे को पहुँचे थे।

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। सारे महाराज्द्र में शिवा-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्सव के साथ सभाये भी होती थी। पहली ही सभा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये थे। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८६७ को कुछ पद्य तथा अपना भापण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८६८ को छोड दिये गये। अध्यापक मैक्स-मूलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केन और दादाभाई नौरोजी ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहते हुए ताजिरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफाये नई जोडी गई, जिससे कि वह कानून के शिकंज में फँसाये जा सके।

अमरावती-काग्रेस (१८६७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव-द्वारा जो बात न हो सकी वह सभापित सर शकरन् नायर और सरसुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान् और विद्वान् पृश्व की बहुत प्रशंसा की, जो कि उस समय ज़ेल में सड रहा था। इससे तिलक की कीर्ति शिखर पर पहुँच गई थी।

१८६६ से ही तिलक काग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजवूती विखलाये। १८६६ में जब वह लॉर्ड सेण्डस्ट की निन्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का तूफान खडा हो गया था। उन्होंने वर्शकों को यह सावित करने के लिए चुनौती दी कि लॉर्ड सेण्डस्ट का जासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नही था। उन्होंने नौकरशाही की करतूते साफ-साफ सामने रक्खी और पूछा कि वताओं, इनमें कहा अत्युक्ति है ? परन्तु रमेणचन्द्र दत्त जो कि समापित थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिलक ने कहा कि वह इस विना पर नही रोके जा सकते कि काग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नही लिये जा सकते, और वृह अपने पक्ष में बच्याय और धाराओं के उदाहरण देने लगे, तो समापित ने यहा तक कह विया कि यदि तिलक इसपर अडे ही रहेगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा।

सुरत (१८०७) में काग्रेस के दो टुकड़ो का हो जाना उस समय वड़ी चर्चा का विषय हो गया था। लोकमान्य तिलक उसमें सबसे वहें अपराधी गिने जाते थे और कहा जाता था कि इन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई काग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। दोनो तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की वातें कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खद कलकत्ते में ही नरम और गरम दल के नैताओं का मतभेद प्रकट होने लगा था, लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावणाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा गया था। वही १६०७ में जाकर प्रवल हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सुरत ले जाने का कारण यही मतभेद था और राप्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दलवालों ने जान-बुझकर सुरत को पसद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगो की सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के लोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक सभापति हो; परन्तु नरम दल के लोग इसके विरोधी थे और उन्होने अपने विवान के अनुसार डॉ॰ रासविहारी घोप को चुन लिया। इसपर गरम दलवालो ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया। उन्होने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से छोटकर आये है, जिससे उनका नाम और भी वढ़ गया है और वह विना विरोध के चुन लिये जायेंगे; परन्तु लाला लाजपतराय ने उस समय वडे आत्म-त्याग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया। जब प्रतिनिधि सुरत पहुँच गये तब छोकमान्य ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अलहदा कैम्प में जमा किया। मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी: मगर गलतफहिमयां बढ़ती ही चली गई। गरम-

दल के लोग इस बाँत पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, बहिष्कार और राप्टीय शिक्षा के प्रस्तावों की सीमा यदि बढाई न जा सके तो कम-से-कम वे दोहराये तो जाये: परन्त वे इसी खयाल में रहे कि नरम दल के नेता उन्हें उडा देना चाहते हैं अथवा कम-से-कम नरम कर देना चाहते है। लेकिन दुर्भाग्य-वश स्वागत-समिति ने प्रस्तावो के जो मसविदे वना रक्खे थे, वे अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नही हो सके थे और जब यह कहा गया कि चारो प्रस्ताव मसविदे के रूप में है तो इसपर विश्वास नही किया गया। लोकमान्य तिलक ने कुछ लोगो को बीच में डालकर समझौता कराने की कोशिश की, पर वह बेकार हुई और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिमुवनदास मालवी से मिलने की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। काग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ वजे से शरू हुई। १६०० से ऊपर प्रतिनिधि मौजूद ये। जब स्वागताच्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तब स्वागत-समिति के नियमानुसार मनोनीत सभापति डॉ॰ रासबिहारी घोष का नाम उपस्थित किया गया। इसपर गुल-गपाडा मचा और जब सरेन्द्रनाथ वनर्जी इसका समर्थन कर रहे थे तब शोरगुल और उपद्रव इतना बढा कि कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी करनी पडी। ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निपटारे की कोशिश की गई; मगर कोई फल नही निकला। २८ को फिर काग्रेस शुरू हुई। जब सभापति का जुलुस निकल रहा था, लोकमान्य तिलक ने एक चिट श्री मालवी को भेजी. जिसमें लिखा था. "जब सभापति के चुनाव के प्रस्तावो का समर्थन हो चुके तब में प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता हैं। में चाहता हैं कि बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ और इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ। कृपया मेरे नाम की सूचना दे दीजिए।" कल जहा कार्रवाई अधूरी छोड दी गई थी वही से आगे शरू हुई और सरेन्द्र-नाय बनर्जी ने अपना भाषण खतम किया। लेकिन लोकमान्य की चिट पर, याददिहानी के बाद भी, ध्यान नही दिया गया। तब लोकमान्य तिलक वोलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर वढे। स्वागताध्यक्ष और डॉ॰ घोष दोनो ने समझा कि डॉ॰ घोष का चुनाव विधिपूर्वक हो गया है और उन्होने तिलक को बोलने की इजाजत नहीं दी। वस क्या था, गुल-गपाडा और गोल-माल शुरू हुआ। इतने ही मे प्रतिनिधियों में से किसीने एक जुता उठाकर फेका, जो सूरेन्द्रनाय बनर्जी को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा। तव मानो एक लडाई ही शुरू हो गई कींसियां फेकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे काग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गई। अव नरम दल के नेता जमा हुए और उन्होने 'कन्वेन्शन' वनाया और ऐसा विघान तैयार किया कि जिससे गरम दल के लोग आही न सकें। अब उस घटना को इतना अरसा

गुजर चुका है कि दोनो दलो की वातो पर कोई राय वनाई जा सकती है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि दोनो का दृष्टि-विन्दू जुटा-जुदा था और हर दल उत्सुक था कि काग्रेस उसके दृष्टि-विन्दू को मान ले। परन्तू जिस वात पर लोकमान्य तिलक मच पर खडे हुए वह मामुली थी। उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि कलकत्ते में स्वीकृत विवान के अनुसार स्वागत-समिति सभापति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते तो है काग्रेस मे जमा हए प्रतिनिधि, इसलिए मझे अधिकार है कि मै उस अवस्था मे कोई सशोधन या सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेग करूँ। परन्तू उन्हे ऐसा नही करने दिया गया। तव उन्होने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा। हम यह नहीं कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गलत था। साथ ही यह कहना पडेगा कि महज गलतफहमी के कारण लोगो के मनोभाव वहत बिगड चके थे, क्योंकि यह संदेह पैदा हो गया था कि कलकत्तेवाले प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे। पर अगर वे नहीं भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल किये जा सकते थे. या यदि वे उस रूप मे नहीं थे जिससे गरम दलवालों को सतीप होता तो विषय-समिति में, यदि उनका वहमत होता, उनमें फेर-फार कराया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी वडी वात नही थी कि जिससे इतना भारी काण्ड होने दिया जाय। यदि दोनो दल के नेता आपस में खुलकर वातचीत कर लेते तो वह दोनो की स्थिति साफ करने के लिए काफी हो जाता और तव उचित फैसला कर लिया जाता; परन्तू कुछ नरम नेताओं की तगदिली ने वायद ऐसा नहीं करने दिया। हां, घटनाये घटजाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किन्तु जब मनोभावो पर चोट पहेंची हुई होती है तब बड़े-बड़े लोग भी अपनी समता खो देते है। अब यदि हम लोकमान्य तिलक और गोखले जैसो के वारे में यह कहे कि इसमे किसका कितना दोप था तो हमारे हक मे वह विवेक-हीनता ही होगी। और इसलिए, हम अब इस 'अव्यापारेष व्यापार' में न पडकर, दोनो नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्घंटना को छोडकर आगे चलते हैं।

लोकमान्य तिलक जवरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की मर्यादाओं को वह जानते थे। १६१ में सर वेलेण्टाइन किरोल पर मुकदमा चलाने के लिए वह इन्लैण्ड गये। सर वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उनपर मानहानि का दावा किया था। इन्लैण्ड में उन्होने मजदूर-दल पर इतना भरोसा रक्खा कि उन्होने ३ हजार पौण्ड भेट किया। उन्होने मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना वल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो जायगा। इससे पहले के

राजनीतिज्ञ अनदारदलवालो की बनिस्वत उदारदलवालो पर वहुत भरोसा रखते थे, परन्तु उसके वाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझकर मजदूर-दल को मानते थे। उस पुराने युग मे एक लोकमान्य तिलक ही थे जिन्हे लगातार जेलो मे तथा अन्यत्र कष्ट-ही-कष्ट भोगना पडा। यहा तक कि जब १६०८ में जज ने उनको सजा दी और उनके बारे में खरी-खोटी बाते कह कर पूछा कि आप-को कुछ कहना है, तब उन्होने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर में स्वर्णाक्षरों में लिखकर रखने योग्य है -- "जूरी के इस फैसले के बावजूद ं मैं कहता हूँ कि मैं निरपराघ हूँ। ससार में ऐसी बडी शक्तिया भी है जो सारे जगत का व्यवहार चलाती है और सभव है ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-सहन से अधिक फुले-फले।" एसी ही तेजस्विता उन्होने १८६७ में दिखलाई थी जब कि उनपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह अदालत में यह सच बात कह दे कि ये लेख मेरे लिखे नही है। (१९०५ में जिन लेखो के विषय मे लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कर्त्र इनकार कर दिया और कहा---"हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जबकि हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते; विल्क हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना सड़ता है।" "उन्होने वडी शान्ति और अनासिन्त के साथ इन सजाओ को भुगता और जेल में बैठे-बैठे वह भव्य ग्रथों की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो 'आरक्टिक होम ऑफ दी वेदाज' और 'गीता रहस्य' वह सवभत राप्ट के लिए अपनी परम्परा नहीं छोड जाते । लोकमान्य जुलाई १९१८ में बम्बई की युद्ध-सभा में बुलाये गये थे और वह वहा गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये गये! वात यह थी कि वह लॉर्ड विलिंगडन की उन वातो का जवाब देने लगे थे जो कि उन्होने होमरूलवालो के खिलाफ कही थी।

जब १८६६ में गांघीजी पूना गये और दक्षिण-अफीका-वासी भारतीयों के

<sup>\*</sup> उन्हीं विनो किसीने इस भाव को इन कड़ियो में व्यक्त किया था:--"इस जूरी ने यद्यपि मुझको अपराघी ठहराया है,

तो भी मेरे मन ने मुझको निर्वोषी बतलाया है। ईश्वर का संकेत मनोगत दिखलाई यह मुझे पड़े,

मेरे संकट सहने से ही इस हलचल का तेज बढ़े।"

सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मताबिक गोखले से भी। गांधीजी पर दोनों की जैसी छाप पढ़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान्, उच्च, परन्तू अगम्य दिखाई पडे, लेकिन गगा की पवित्र धारा की तरह. जिसमें वह आसानी से गोता लगा सकते थे। तिलक और गोखले दोनो महाराष्ट्रीय थे. दोनो ब्राह्मण थे. दोनो चितपावन थे. दोनो प्रथम श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनो ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तू दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से जदा थी। यदि हम स्थल भाषा का प्रयोग करे तो कह सकते है कि गोखले 'नरम' थे और तिलक 'गरम'। गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान मे सुघार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकर-शाही के साथ काम करना पडता था. तो तिलक की नौकरशाही से भिडन्त रहती थीं। गोखले कहते थे-जहां संभव हो सहयोग करो, जहां आवश्यक हो विरोध करों। तिलक का झकाव अडगा-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुघार की ओर मरूप ध्यान देते थे. तहा तिलक राष्ट और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहा तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना। गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आघार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले उच्चवर्ग और वृद्धि-वादियो की तरफ देखते थे, और तिलक सर्वसाघारण और करोड़ो की ओर। गोसले का असाडा था कौसिलमवन, तो तिलक की अदालत थी गाव की चौपाल। गोखले अग्रेजी में लिखते थे. परन्त तिलक मराठी में। गोखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिसके योग्य लोग अपने को अग्रेजो की कसौटियो पर कसकर बनावें; किन्तु तिलक का उद्देश्य था 'स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारत-वासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या वाधा की परवाह न करते हए प्राप्त करना चाहते थे।

### पं० श्रयोध्या नाथ

शुस्त्रात के काग्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊँचा था। १८८८ में हुई इलाहावाद-काग्रेस के, जो मि० जाज यूल के सभापितत्व में हुई थी, वह स्वागताध्यक्ष थे, तभी से काग्रेस के साथ उनका सम्पर्क शुरू होता है। लेकिन इसी शहर में जब फिर से काग्रेस का अधिवेशन हुआ (१८६२) तो काग्रेस को वहें दु ख के साथ इन दोनों की ही मृत्यु पर शोक मनाना पढा। प० अयोध्यानाथ का

स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाय कुजरू है, जिन्हे बतौर विरासत वह राष्ट्र की भेट कर गये हैं।

# सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्थान है। ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध काग्रेस से रहा। भारत में काग्रेस के मच से उठी उनकी वुलन्द आवाज सभ्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुँचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित हुकार, इन गुणो मे उनकी वक्तृत्व-कला को पराजित करना कठिन है—आज भी कोई उनकी समता तो अलग, उनके निकट भी नहीं पहुँच सकता। उनके भाषणो का मसाला होता था अपनी राजभिन्त की दुहाई। उन्होने इसे एक कला की हद तक पहुँचा दिया था। उन्होने दो वार काग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था---पहली बार १८९५ मे पूना मे और दूसरी बार १६०२ मे अहमदाबाद मे। काग्रेस मे प्रतिवर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयो पर विविध प्रस्ताव लाये जाते थे उनमे शायद ही कोई उनकी पहुँच के बाहर रहता हो। फौजी विषयों में रूस १६ वी सदी के अन्त में वरसो तक होवा बना रहा है। परन्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया वह याद रखने योग्य है— "रूस की चढाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौडा और अगम्य पर्वत नहीं, जो वीच में बनाकर खड़ा कर देना है, बल्कि वह तो सब तरह सन्तृष्ट और राज-भक्त लोगो का दिल है।" सुरेन्द्रनाथ ने तो यहा तक सुझाया था कि हिन्दूस्तान के राजनैतिक प्रश्नो को ब्रिटिश पार्लंमेण्ट के किसी दल को अपना विषय बना लेना चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के बाहर समझी जाती है। उन्होने कहा—"राजनैतिक कर्त्तव्यो के उच्च क्षेत्र मे इन्हैण्ड हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है।" उनका आदर्श था ब्रिटिश सम्बन्ध के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना। उनके इन तमाम विश्वासी, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो के वाइसराय-काल में बरीसाल मे उनपर लाठी चलाई गई थी, किन्तू उन्हें आगे चलकर बगाल का मत्री वनना था, इसलिए बच गए।

#### पण्डित सद्नमोह्न मालवीय

प० मदनमोहन मालवीय का काग्रेस-मच पर सबसे पहली वार सन् १८८६ मे, काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन मे, व्याख्यान हुआ था, तभी से लेकर आप वराबर आजतक अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय सस्था की सेवा करते चले आ रहे हैं। कभी तो एक विनम्न सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्ता-घर्ता वनकर और कभी कुछ थोडा-सा विरोध प्रदिश्ति करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेंलो में जाकर, आपने काग्रेस की विविध रूप में सेवा की हैं।

सन् १६१० के अप्रैल मास में २७, २० और २६ तारीख को वाइसराय ने गत महायुद्ध के लिए जन, घन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी। उसमें गवनंर, लेफ्टिनेण्ट-गवनंर, चीफ-किमश्नर, कार्य-कारिणी के सदस्य, वडी कौसिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय कौन्सिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एव गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरो-पियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सिम्मिलित हुए थे। इस सभा में शास्त्रीजी, राजा महमूदावाद, सैयद हसनइमाम, सरदारबहादुर सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया और गामीजी के भाषण'सम्राट् के प्रति भारत की राजमित्त' वाले प्रस्ताव के समर्थन में हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड ने पेश किया था।

इसके वाद प० मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, कि "भारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए। औरगजेब के जमाने में सिक्ख गुरुओ ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकावला किया था। गुरु गोविन्दिसिह ने छोटे-से-छोटे लोगो को, जो आगे बढ़े, अपनाया और गुरु और शिष्य के वीच में जो अन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। इस तरह गुरु गोविन्दिसिह ने उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी ब्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशों के जो सैनिक उनके कधे-से-कथा भिडाकर युद्ध करते हैं उनके वरावर वे अपने को समझ सके। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्दिसिह के उत्साह एव साहस से काम लिया जाय।"

देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे तो दूर रहे, परन्तु काग्रेस से नहीं। नरम दलवालों ने अपने जमाने में काग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो वे उससे अलग हो गये। श्रीमती वेसेण्ट ने काग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर बाद में उन्होने भी, अपने से प्रवल दलवालों के हाथों में उसे सौप दिया। लेकिन मालवीयजी तमाम उतार- चढावो मे, प्रशसा और वदनामी, किसी की भी परवा न करते हुए, सदैव काग्रेस का पल्ला पकड़े रहे है। मालवीय जी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति है, जिनमे इतना साहस है कि जिस वात को वह ठीक समझते हैं उसमें चाहे कोई भी उनका साथ न दे पर वह अकेले ही मैदान में खम ठोककर डेंटे रहते हैं। एक बार वह अपनी लोक प्रियता की चरम-सीमा पर थे। इसरी दार अवस्था यह हुई कि काग्रेस-मच पर उनके भापण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुनते थे। १६३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था उस समय मालवीयजी वही डटे रहे। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था। क्योंकि वह काग्रेस के टिकट पर असेम्बली में नहीं गये थे। लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया। मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सनु १६२१ मे **जन्होने असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन १६३० में हमें वह पूरे** सत्याप्रही मिलते है। सव मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की हैसियत से वह उन्नत विचारवाले है और गाडी को आगे खीचते है । काग्रेसी की हैसियत से वह स्थिति-पालक है, इसीलिए प्राय: वह पिछडे हुए विचारवालो का नेतत्व किया करते है। फिर भी काग्रेस इस बात मे अपना गौरव समझती है कि वह सरकारी कौसिल और देश की कौंसिल दोनों में उन्हें निविरोध जाने दे। किसी समय में जो बात गांघीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती है, कि एक समय था जब वह ब्रिटिश-साम्राज्य के मित्र थे। लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले दिनो में उन्होने अपने को, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक सस्था है। पहले-पहल सन् १६०६ मे वह लाहीर-कांग्रेस के सभापति हए थे। काग्रेस के इस २४ वे अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्ही अज्ञात कारणो से उन्होने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अत उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी। १० वर्ष बाद सन् १६१८ में काग्रेस के दिल्लीवाले ३३ वे अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट ने आपको फिर मनोनीत किया था।

#### लाला लाजपतराय

काग्रेस के पुराने पूज्य-पुरुषो में लाला लाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व

भी महान था। वह जितने वडे काग्रेस-भक्त थे उतने ही वहे परोपकारी और समाज-सुघारक भी थे। सन् १८८८ में इलाहावाद में काग्रेस का चौथा अधिवेशन हवा था। उसमे वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। कींसिलो के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लालाजी की लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने पंजाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊँचा स्थान बना दिया था। बनारस-काग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख बक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया। सन १६०७ में उन्हें सरदार अजीतसिंह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस साल की घटनाओं के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारो ओर सारा घटना-चक्र घमा था। सन १६०७ की काग्रेस के सभापति-पद के लिए राष्टीय विचार के लोगों ने लालाजी का नाम पेश किया। यह काग्रेस पहले तो नागपुर में होनेवाली थी, परन्तु वाद को स्थान वदलकर सुरत में करने का निश्चय हुआ था। गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अगर तूम सरकार की परवान करोगे तो वह तुम्हारा गला घोट देगी।" लालाजी ने कभी मान-प्रतिष्ठा की परवा नहीं की। यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने से उदारता-पूर्वक इनकार कर देते थे। सरत में समझौते की वातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के समापति-पद के लिए लालाजी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ कहे; लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हुआ-हवाया नही।

सन् १६०६ में गोखले के साथ लालाजी भी शिप्ट-मण्डल में इंग्लैण्ड भेजे गये थे। वाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना तग किया कि उन्होंने विदेशों में ही ठहरना ठीक समझा। गत महायुद्ध के दिनों में तो वह अमरीका ही में रहे। लोग समझते हैं कि वह विवश होकर ही वहा रहे थे। काग्रेस के सभापति वनने का लालाजी का नम्बर जरा देर से आया। सन् १६२० के सितम्बर मास में कलकत्ते में काग्रेस का विशेप अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से वाहर मछली की होती है। असहयोग-आन्दोलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा। वह वीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए सत्याग्रह या सविनय-भग का अर्थ कानून-भग के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनका समय वड़ी कठिनाइयों और संघर्षों में वीता। उनके अपने प्रान्त में नौजवानो का एक दल ऐसा था, जो उनके खिलाफ था। कौसिल में जाने पर उनका

जौहर फिर से खिल उठा। लेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरता-पूर्ण वार ने अन्त मे उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय मे ही चले गये! सन् १८८८ की कांग्रेस मे वह उर्दू मे ही बोले थे और प्रस्ताव किया था कि आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्ये सम्बन्धी विषयो पर विचार करने के लिए दिया जाय। यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक प्रदर्शनिया की जा रही है वह उसी किमटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय कांग्रेस ने नियुक्त किया था।

#### फिरोजशाह मेहता

सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में से हैं जिनका सम्पर्क काग्रेस के साथ उसके प्रारम्भ से ही रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण में इनका बहुत प्रमुख भाग रहा है। कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८६०) के यह सभापित हुए थे, जिसमें सभापित-पद से दिये गये अपने भाषण में इन्होंने लॉर्ड सेल्सवरी के इस विचार का खण्डन किया कि "प्रतिनिधि-शासन पूर्वी परम्पराओं अथवा पूरव-निवासियों की मन स्थिति के अनूकूल नहीं हैं" और अपनी वात की पृष्टि में मि० चिसहाम एन्स्टे का यह उद्धरण पेश किया कि "स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है; क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारम्भ से ही वहा मौजूद रहा है।" फिरोजशाह ने कहा, "निस्सन्देह काग्रेस जन-साधारण की सस्था नहीं है, छेकिन जन-साधारण के शिक्षित-वर्ग का यह फर्ज है कि वह जनसाधारण की तकलीफों को सामने लाये और उन्हें- दूर कराने के उपाय सुझावे।"

"अग्रेजो के जीवन और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनैतिक बडी-बडी शक्तियों का प्रभाव, घीरे-घीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढता के साथ, हमारे ऊपर पड रहा है, जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैण्ड का सम्बन्ध इन दिनों के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिए, और वह भी अगणित पीढ़ियों के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। मैं सारी अग्रेजजाति से अपील करता हूँ—खरे मित्रों तथा उदार शत्रुओ, दोनो से—िक इस प्रार्थना को व्यर्थ और निष्फल न जाने दीजिए।"

कई वर्ष तक फिरोजशाह मेहता काग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप मे थे। आपने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिष्ट-मण्डलो और प्रतिनिधि-मण्डलो के द्वारा ही किया जिनके कि यह सदस्य चुने गये थे। १६०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत काग्रेस के अवसर पर काग्रेस-कार्य में कुछ कियात्मक भाग लिया था। उसके बाद आप दृष्टि से बिलकुल ही ओझल हो गये। जब आप काग्रेस के २४ वे अधिवेशन के, जो कि १६०६ में लाहीर में हुआ था, सभापित चुने गये तो यकायक आपने, काग्रेस से सभापित का आसन ग्रहण करने से, ६ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर प० यदनमोहन मालवीय काग्रेस के सभापित चुने गये थे।

## श्रानन्द्मोहन वसु

यह हम पहले देख ही चुके हैं कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और वार्मिक सुवारक थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगति में बहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होने ब्रह्म-समाज के सुवारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन-एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मंत्री हुए और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी रहे। काग्रेस आन्दोलन के साथ १८६६ से पहले तक इनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम; पर १८६६ के १२ वे अधिवेशन में उन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्सगठन की योजना से होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को शिक्षा-विभाग के ऊँचे पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद, शीघ ही, १८६८ के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन वसु काग्रेस के सभापित हुए। सभापित-पद से दिया हुआ इनका भाषण अकाट्य युक्तियों से, और अन्त में इन्होंने काग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एव राष्ट्र-सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है। इन्होंने पार्लमेण्ट में हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिधि रक्खे जाने की बात सुझाई थी। यह देश का दुर्माग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १६०६, में ईश्वर ने इनको हमसे छीन लिया!

#### मनमोहन घोष

मनमोहन घोप का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चीथे अधिवेशन (इलाहाबाद) के सिलसिले में सुनते हैं, जब कि इन्होने सरकारी नौकरियो-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात् कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८६०) में यह स्वागताध्यक्ष हुए। काग्रेस पर होनेवाले विभिन्न आक्षेपो का अपने जोरदार भापण

में इन्होंने जवाब दिया और काग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। न्याय वनाम शासन कार्यों के विषय का इन्होंने खास तौर पर अध्ययन किया था। पूना में हुए ११ वे अधिवेशन (१८६५) में इन्होंने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० जैम्स नामक एक कमिश्नर के वक्तव्य को उद्धृत करके बताया कि, इन दोनों (न्याय व शासन-कार्य) का सम्मिश्रण ही "भारत में जिटिश-सत्ता का मुख्य आधार है।" इसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया, जिसपर १२ वी काग्रेस (कलकत्ता, १८६६) में शोक मनाया गया।

#### लालमोहन घोष

लालमोहन घोष १८६० में छठे अधिवेशन में (कलकत्ता) पहले-पहल काग्रेस मच पर आये और उन्होंने बैंडला साहव के भारत-सरकार-सबधी बिल पर प्रस्ताव उपस्थित किया था। मदरास (१६०३) में हुए १६ वे काग्रेस अधिवेशन के वह सभापित बनाये गये थे। काग्रेस-मच से अबतक जितने योग्यतम भाषण हुए है उनमें उनके भाषण की गिनती होती हैं। उनके भाषण से कुछ अंश यहा दिये जाते हैं —

"हालािक इसमें ऐसा कोई भी अख्स न होगा जो ब्रिटिश-सरकार के प्रति सच्चे दिल से वफादार न होगा, तो भी वह यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के कामों की आलोचना करने का हक हमें हैं, जैसा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन को है। ऐसी दशा में क्या हम अदव के साथ अपने शासकों से यह नहीं पूळें—और इस विषय में मैं भिन्न-भिन्न ब्रिटिश राजनैतिक दलों में कोई भेंद नहीं करना चाहता—कि आपकी जिस नीति ने बरसों पहले हमारे देशी उद्योग-धंधे नष्ट कर दिये हैं, जिसने हाल ही में उस दिन उदार शासन के नाम पर वेगैरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति-कर लगा दिया, जो करीब दो करोड़ स्टॉलग तक हर साल हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री विलायत को दृढता के साथ बहा ले जा रही है, और जो किसानों पर भारी वोझ लाद-कर वार-बार जोर के अकाल देश में लाती है—अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देखें न सुने—क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा? क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यों की बदौलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मगल-मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं?

"हमारा राष्ट्र स्व-शासित नहीं हैं। हम, अग्रेजो की तरह, अपनी रायो के वल पर अपना शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्णत ब्रिटिश पार्लमेण्ट के निर्णय पर अपना आधार रखना पडता है। क्यों के दुर्माग्यवश यह विलक्षुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूखी बनती जा रही है। क्या आप खयाल करते है कि इंग्लैण्ड, फ्रान्स, या सयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशे पर इतना खर्चे करने का साहस करते, जबिक देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और इस धृष्टतापूर्ण आनन्द-मगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसारे हुए थे?

"महानुभावो ! जनता और उसके प्रतिनिधियो का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, जिसकी आवाज असवारो और सभाओ मे-दोनो ही तरह-उठाई गई थी. दिल्ली मे जो बडा भारी राजनैतिक आडम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया था, उसे एक साल हो गया। और उसका विरोध किया किस लिए गया था ? इसलिए नहीं कि विरोध करनेवाले लोग सम्राट् की, जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह होनेवाला था, राजभित में किसीसे कम थे, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, अगर सम्राट् के मत्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्राट् के सामने उनके अकाल-पीडित भारतीय प्रजाजन की कष्ट-कथा का हबह वर्णन करते तो दीन-दू खी लोगो के प्रति सम्राट् की जो गहरी सहानुमृति है उसके कारण स्वय वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियो को भूखो-मरते लोगो के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नही किया गया और (शाही दरबार का) बडा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्धाधुन्धी से फज्लखर्ची की गई कि कुछ न पुछिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली-दरवार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल-पीडितो की सहायता में लगाई जाती तो मुखो मरनेवाले लाखो स्त्री, पुरुष, बच्चे मौत के मृह से निकल आते।"

#### चक्रवर्त्ती विजयराघवाचार्य

सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने काग्रेसियों में से हैं, यहा तक कि १८८७ के ३रे अधिवेशन (मदरास) में काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद लखनक में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८६६) में और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१६००) में यह इण्डियन काग्रेस कमिटी के सदस्य बनाये गये। २२ वे अधिवेशन (कलकत्ता, १६०६) में इन्होंने दायमी वन्दोवस्त का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार को गलत वताया कि भूमि कर (लगान) वतौर किराया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हींकी हैं जो उसमें पैदा हुए हैं, जमीन को जो जोतता-वोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती हैं—राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए हैं, अपनी सेवाओं के वदले में किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय नहीं विल्क पश्चिमी है।

सूरत-काण्ड के वाद से, वस्तुत यह काग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल की काग्रेस से इन्हें सन्तोष नही हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये सशोधन से गरम दलवालों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें आगये और १९१८ में हुए विशेषाधिवेशन (बस्वई) तथा १९१९ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने कियात्मक-रूप से माग लिया। अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके वाद ही इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया, जहा बडी योग्यता और कुशलता के साथ इन्होंने कार्य सम्पादित किया।

# राजा रामपालसिंह रिकामेन्ट्री

अन्य प्रमुख काग्रेसियों में राजा रामपालसिंह का नाम वहुत दिनों तक काग्रेसी क्षेत्र में वडा प्रमुख रहा है। यह जानने लायक वात है कि दूसरी काग्रेस में सैनिक-स्वय-सेवकोवाला प्रस्ताव राजा रामपालसिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, कि "ब्रिटिश-शान्ति (पैक्ट्स ब्रिटेनिका) कितनी ही मशहूर क्यों न हो, ग्रेट ब्रिटेन की आकाक्षाये कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, और उसने हमारी मलाई के लिए चाहें जो किया था करने का प्रयत्न किया हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा, और वजाय प्रसन्न होने के भारत को इस वात पर हु ख ही होगा कि इन्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्वन्य रहा। यह वात कहने में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना को कुचलकर, और उसको आत्म-रक्षा एव अपने देश की रक्षा के अयोग्य वनाकर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्ति नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी ओर आप नजर डालिए, चारों ओर आपको वडी-वडी फीजें और लडाई के भयंकर गस्त्रास्त्र

वृष्टि-गोचर होगे। सारे सभ्य ससार पर कोई आफत आना निश्चितप्राय है। अभी या कुछ ठहरकर मयकर फौजी हलचल शुरू होगी, जिसमे ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रण-क्षेत्र में फी हजार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता—जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैं। अत. जब ऐसा मौका आ जायगा तब इंग्लैंण्ड को इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए लाखों भारतीयों को दक्ष बनाने के बजाय उसने उनके मुकाबले के लिए अपनी ही थोड़ी सेना यहा रख रक्खी है।" अपने पोते कालाकाकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका हाल ही में असामयिक स्वगंवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने मानो सच्चे देशमकत और काग्रेस के—जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था—पूजारी बनकर फिर से जन्म लिया था।

#### कालीचरण बनर्जी

काग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आमतौर पर यह प्रथा रही है कि जो आवक्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बड़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे। और साल दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी होती—अर्थात् जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का भलीभाति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८६ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई वर्षों तक उन्होंने काग्रेस के काम-काज में बढ़ी दिलचस्पी ली थी और १८६० में ब्रिटिश-जनता के सामने काग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ६ वी काग्रेस (लाहीर, १८६३) में उन्होंने न्याय और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक करने का प्रस्ताव पेश किया।

१६०१ में, कलकत्ता की कांग्रेस में, यह प्रस्ताव रक्खा कि हिन्दुस्तानी मामलो की सुनवाई (अपील) के लिए प्रिवी कौसिल की जो जुडीशियल कमिटी वनती हैं उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी रक्खे जाने चाहिएँ। वावू कालीचरण बनर्जी यदि अधिक समय तक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के सभापति वनते।

#### नवाब सञ्यद मुहम्मद बहादुर

काग्रेस के मित्रयों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रया

१९१४ की मदरास-काग्रेस से शरू हुई, जिसमें नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्बाराव मत्री चने गये थे। लेकिन नवाव साहब तो इससे पहले, १९१३ की कराची-काग्रेस मे, समापति-पद को भी सुशोमित कर चुके थे। वह पहले काग्रेसी थे, इसके वाद मुसलमान । १६०३ में हुई मदरास-काग्रेस (१६ वां अधिवेशन) के वह स्वागताध्यक्ष थे और १९०४ की काग्रेस (२० वा अधिवेशन, वम्बई) मे काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति वनी उसमें उन्हें भी रक्खा गया था। वह ऐसे देशभक्त थे जिनमे मजहबी सकीर्णता बिलकुल नही थी। कराची-काग्रेस के सभापति-पद से उन्होने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को अलग-अलग ट्कडो में बटने के वजाय संयुक्त रूप से आगे बढना चाहिए। इस दिशा में हिन्दुओ और मसलमानो द्वारा किये गये प्रयत्न का, जो कि मस्लिम-लीग द्वारा प्रदिशत की गई इस आशा से प्रकट होता था कि 'सार्वजनिक हित के प्रश्नो पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनो जातियो के नेताओं को समय-समय पर आपस में मिळते रहना चाहिए, उन्होने स्वागत किया। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि कराची में नवाव साहब ने ऊँची देशभिक्त और शुद्ध राष्ट्रीय दुष्टिकोण से जो वीज बोया था वही फलकर आगे हिन्दू-मुस्लिम-एकता और लखनक की काग्रेस-लीग-योजना के कप में सामने आया।

#### दाजी श्राबाजी खरे

काग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी बन्दोवस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय काग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहौर में हुए ६ वें अधिवेशन (१८६३) में श्री दाजी आवाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। काग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १६०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत कुछ भाग १६०८ में वननेवाले विधान में भी मिला लिया गंया था, उसके निर्माण में इन्होने बहुत माग लिया था। १६०६ से १६१३ तक, श्री दीनशा वाचा के साथ, यह काग्रेस के मंत्री रहे हैं और १६११ में इन्होने भारतीय सूती माल पर लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय के प्रसार में इकावट पडती थी। १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानो के भाई-चारे से ही प्राप्त होगा।

# मुंशी गगाप्रसाद वर्मा

काग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के मुशी गगा प्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके काग्रेस को तत्सम्बन्धी सिफारिशे करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद में यह काग्रेस-समितियों के विभिन्न पद ग्रहण करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-समिति के सदस्य भी वन गये थे।

# रघुनाथ नृसिंह मुधोळकर

च्युरुआत के कठोर परिश्रम करनेवाले काग्रेसियो मे श्री रघुनाथ नृसिंह मुघोळ-कर का स्थान किसीसे कम नही है। वह पहली वार इलाहाबाद में होनेवाले काग्रेस के अधिवेशन (१८८८) में शामिल हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होने कहा था— "पुलिस के सिपाही का तो फर्ण है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे घृणा का पात्र वन गया है।" २४ साल वाद राप्ट्र ने उन्हे १६१२ की काग्रेस (वाकीपुर) का सभापति चुना। श्रीसी० वाई० चिन्तामणि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते रहे और वाद में अपनी प्रचण्ड वृद्धि शक्ति के वल पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे।

### सी० शंकरन् नायर

सर सी० शकरन् नायर अपने वक्त मे एक समर्थं पुरुष थे। काग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप काग्रेस ने उन्हें वहुत जल्दी, १८६७ में, अमरावती-अधिवेशन का समापित चुना। वम्बई के चन्दावरकर और तैयवजी की तरह शकरन् नायर को भी पीछे मदरास के हाईकोर्ट-वेंच का सदस्य बना लिया गया और वहा से १६१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १६१६ में मार्शल-लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कार्ण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन 'गांघी एण्ड अनार्की' नामक पुस्तक में गांघीजी पर उन्होंने निराघार आक्षेप किया। इसी पुस्तक के कारण पजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर माडकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा चलाया और सर शकरन् को मानहानि व खर्चे के लिए तीन लाख रुपये देने पढ़े थे।

#### पी० केशव पिल्ले

दीवानबहादुर पी० केशव पिल्ले काग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। १९१७ में उन्होंने काग्रेस से इस्तीफा दे दिया। काग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी सालों में वह काग्रेस के मत्री और श्रीमती एनी बेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे।

#### विपिनचन्द्र पाल

विपिन बाबू का काग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मशहूर वक्ता थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी वक्तृत्व-शिक्त का सिक्का जमा दिया था। उन्होंने १६०७ में मदरास में जो भाषण दिये थे, एडवोंकेट-जनरल (सर) वी० भाष्यम आयंगर ने उन्हें भड़कानेवाले—राजद्रोहपूर्ण नहीं—समझा था और वह मदरास अहाते से निकाल दिये गये। लार्ड मिण्टों के समय उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्त जब 'वन्देमातरम्' के सपादक की हैसियत से श्री अरविन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरविन्द बाबू के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सख्त कैंद की सजा उन्होंने बड़ी ख़ुशी से भुगत ली। उन्होंने इंग्लैण्ड में 'हिन्दू रिव्यू' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमे बम के कारणो पर विचार किया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफी माग ली। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरतर घटती का इतिहास था। यह हमे स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़ से लोगो में थे, जिन्होंने अपने भाषणो और 'त्यू इण्डिया' तथा 'बन्देमातरम्' के लेखो-द्वारा उस समय के युवको पर बहुत जादू कर दिया था।

# श्रम्बिकाचरण मुजुमदार

वावू अम्बिकाचरण मुजुमदार एक वकील थे और १६१६ में काग्रेस के सभापति वनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्तृता की उडान बहुत कम वक्ताओं में मिलती है। उन्होंने 'इण्डियन नेशनल इवाल्युशन' नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताव भी लिखी है।

## भूपेन्द्रनाथ वसु

भूपेन्द्रनाथ वसु कलकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूव

वलती थी। यह वड़ी खुणी से राजनितिक कार्यों में समय दिया करते थे। यह एक वड़े अच्छे वक्ता थे। इनकी वक्तृत्व कला वहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में यह वड़े कुणल थे और अपना काम वड़ी योग्यता से सपादन करते थे। १६१४ में मदरास-काग्रेस का सभापित-पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-णासन की माग के प्रसंग में उन्होंने कहा था—"मौज उड़ानेवालों के दिन गये। संसार समय के साथ-साथ वड़े जोर से आगे वढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युद्ध एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मध्यकालीन शासन के अंतिम अवशोंपों को भी ठोकर मार देगा। पित्वम के द्वार से पूर्व के शान्त समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक वड़े भारी प्रवाह की तरह वह रही है, उसे अब वापस ले जाना गैरमुमिकन है। यदि मारत में अंग्रेजी शासन का अर्थ नीकरशाही का गोला-वारूद ही है, यदि इसका वर्य पराधीनता और हमेशा का संरक्षण है, भारत की आत्मा पर बढ़ता हुआ मारी भार ही है, तो यह सम्यता का शाप और मनुष्यता पर कलंक ही है।"

## मौ० मजहरुलहक्त

मौ० मजहरुलहक कांग्रेस के, शारीरिक और वौद्धिक दोनो दृष्टियो से, एक महारशी थे। वह पक्के राष्ट्रवादी थे और विहार में कांग्रेस के वड़े भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें चिढ़ थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेंगन में (१६१०) जो इला-हावाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेंग किया, उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपने एक योग्यता-पूर्ण भाषण दिया, जिसमें हिन्दुओ और मुसलमानो को आपस में मिछ जाने की प्रेरणा की। यह याद रखने की वात है कि मिण्टो-मॉल-शासन-सुवार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कौंसिकों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेंश किया गया था। मुसलमानो से, जो कि अपनी कामयावी और सफलता के लिए फूलकर कृप्पा हो रहे थे, यह कहना, जैसा कि मी० मजहरूल हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी और साहस का ही काम था, कि उन्हें जो कामयावी मिली दरअसल वह दोनो महान् जातियों की सम्मिलित भलाई के लिए वड़ी घातक है; देश को जरूरत इस वात की है कि दोनो एक-दूसरे से अलग-अलग वन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।

१६१४ में जब काग्रेस का शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो मौ० मजहरूहक भी

उसके सदस्य बनाये गये। इसके बाद आपने काग्रेसी मामलो में कोई क्रियात्मक रस नहीं लिया, लेकिन रहें अन्त समय तक पक्के राष्ट्रवादी। जीवन के आखिरी दिनों में आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ, और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी। वस्तुत आपका आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था।

#### महादेव गोविन्द रानडे

महादेव गोविंद रानडे, जो आमतौर पर जिस्टस रानडे के नाम से मशहूर है, काग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। बहुत बारीकी में उतरें तब तो उन्हें काग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह बम्बई-सरकार के न्याय-विभाग के एक उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसो तक वह पीछे से काग्रेस का सुत्र-संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे।

काग्रेस-आन्दोलन को उन्होने स्फूर्ति प्रदान की। उनका ऊँचा कद, चेहरे का मृतिवत् बनाव और उनका अपना रंग-ढग भिन्न-भिन्न अधिवेशनो मे उन्हे स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे हैं। अर्थशास्त्री और इतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय हो गये है और 'महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान' एव 'भारतीय अर्थशास्त्र पर निवन्ध' के रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एव विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये है। समाज-सुघार में उनकी खास तौर पर गति थी और वरसो तक समाज-सुघार-सम्मेलन, जो काग्रेस की एक सहायक-सस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है। १८९५ मे, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतमेद पैदा हुआ कि काग्नेस समाज-सुवार के मामलो और समाज-सुवार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नही, तो, जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्णं हुग से मामला सुलझा लिया। प्लेग की महामारी के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नही किया जा सकता, और न उस सबके वर्णन का अभी समय ही आया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ण तक अथक रूप से समाज-सुधार बीर काग्रेस का काम करते हुए, १९०१ मे, अपनी ऐसी स्मृतिया छोडकर रानडे हमसे बिदा हो गये जो सदैव हमारी सहायता करती रहती है और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी।

#### पं० विशननारायम् दर

पं० विशननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिज्ञो में से है,

जिन्होंने काग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से काग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है।

१६११ में उन्हें कलकत्ता-काग्रेस का सभापति वनाया गया। इस काग्रेस के सभापित मि॰ रैम्जे मैकडानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया और श्री विश्वननारायण दर अकस्मात् ही सभापित वना दिये गये। वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापित वने थे, जब वग-भग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को वहुत वडी चोट पहुँची थी।

विश्वननारायण दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह जहा सुन्दर चित्र है, वहा उतना ही तीक्ष्ण भी है :—

"हमारे सब दु लो का मूल कारण यह है कि हमारी नई महत्त्वाकाक्षाओं और आशाओं के प्रति सरकार की सहानुमित-शून्य और अनुदार मावना वढती जा रही है। यदि इसमें सुधार न किया गया, तो भविष्य में भयकर आपत्तिया आये विना न रहेगी। जब नवीन भारत घीरे-धीरे उन्नति कर रहा है, तब सरकार का रुख भी मन्दा होता जा रहा है और एक नाजुक हालत पैदा हो गई है। एक तरफ पढ़े लिखे लोग नये राजनैतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शासन-पद्धित की बेडियों और हथकडियों से जकडे जा रहे हैं जो पहले के लिए कभी अच्छी होगी, अब तो वह अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसी रफ्तार पर जा रही है। वह न अपने स्वार्थों को छोडती है, न अपनी कठोर शासन की आदतो को, और न पुराने तथा निरकुश अधिकार की पुरानी प्रथाओं को। शिक्षा और ज्ञान को वह सदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय पृथकता के कारण रिआयत से वह दूर भागती है। वह उसी-शासन विघान से चिपटे हुए है, जिसके मातहत उसने अवतक अधिकार व धन का भजा लिया है, लेकिन जो आज के नैतिक उदार आदर्शों के कतई खिलाफ है।"

#### रमेशचन्द्र दत्त

गत शताब्दी के अन्त की काग्रेस-राजनीति में श्री रमेणचन्द्र दत्त एक और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन-कम में किमश्नर के ऊँचे पद तक चढ चुके थे, फिर भी उन्होने काग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होने सार्वजनिक प्रश्नो पर जो अमित अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ काग्रेस को पहुँचाया। उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी

और ब्रिटिश कारखानो की खुली प्रतिस्पर्धी के कारण ग्रामीण घघो का विनाश ही दुर्मिक्ष के कारण है। उन्होने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० साल पहले ग्राम-शासन (पचायतो) का सगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरो तथा जनता के बीच की घृणित प्रखला-द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुर्मिक्ष तथा अन्य आर्थिक प्रक्तो पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८६० में लखनऊ-काग्रेस के अधिवेशन के वह सभापित बने थे। "अखबारो और सभाओ में स्वतन्त्र विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नहीं है" अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये।

#### एन० सुब्बाराव पन्तुलु

श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी काग्रेस के इन पूज्य बुजुर्गों में से एक हैं। वह बाज द० साल की उमर में भी सार्वजिनक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं। उनका काग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू में, उसके जन्म के साथ ही, हो गया था। वह काग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सिम्मिलित हुए थे और बोले भी थे। तब से वह काग्रेस-भच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयों का कार्य-कारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फसला और वक्तीलों की स्थित आदि विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब कि उनके समकालीन काग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कभी परवा नहीं की। दूसरी बोर उनके प्रान्त ने १८६८ में उन्हें काग्रेस का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४, १५, १६ व १७ में काग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही। उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और काग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढाने का एक आदर्श रक्खा।

### लाला मुरलीधर

हम पजाव के लाला मुरलीघर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमानत पर रिहा होकर जेल से सीधे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में शरीक हुए थे। उन्हें विना गवाही के सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्हींके शब्दों में, "मुझे राजनैतिक आन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, क्योंकि में अपनी राय रखता हूँ, और जो सोचता हूँ, वेधडक कह देता हूँ।" इसी अधिवेशन में डेराइस्माइलखां के लाला मिलक भगवानदास ने पहले-महल उर्दू में भाषण दिया था।

### सिच्दानन्द सिह

श्री सिन्वदानद सिंह को सबसे पहले १८९६ की लखनऊ-काग्रेस (१५ वें अधिवेशन) में लोगो ने देखा। उसीमे उन्होने न्याय और शासन-विभाग के पुथक्करण के प्रस्ताव पर भाषण भी दिया। लाहीर के अधिवेशन में इस प्रश्न पर बोलते हुए उन्होने कहा--"सरकार को जनता के प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता को दिया जाय । हम आज का न्याय--आघा दुध और आधा पानी-अश्रद्ध न्याय नहीं चाहते। हम तो सच्चा बौर ठीक ब्रिटिश-न्याय चाहते हैं।" १७ वे अधिवेशन में 'पुलिस-सुधार' पर वह वोलें। २० वे अधिवेशन में उन्होने इस वात का समर्थन किया था कि १६०५ मे आम चुनाव होने से पहले इंग्लैंग्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवेशन में उन्होंने दादाभाई नौरोजी. सर हेनरी कॉटन और मि॰ जोन जार्डिन को पार्लमेण्ट का सदस्य चनने के अनुरोघ का प्रस्ताव पेश किया था। १६०८ की पहली 'नरम' काग्रेस में श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-काग्रेस में श्री सिंह ने यक्तप्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माग पेश की। वह फिर मदरास मे १९१४ मे शामिल हुए। इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिष्ट-मण्डल मे उनके अतिरिक्त सर्वश्री भूपेन्द्रनाथ वस्, जिल्लाह, समर्थ, मजहरुल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय थे।

काग्रेस में बोलनेवाली पहिली महिला श्रीमती कादम्विनी गांगुली थी। उन्होंने १६०० के १६ वे अधिवेशन में सभापित को घन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था।

इनके अलावा और भी वीसियो अच्छे देश-सेवक है—जिनमें बहुत से स्वर्गवासी हो चुके हैं और कुछ हमारे बीच मौजूद हैं—जिन्होने अपनी तीन्न लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीयकार्य में सहायता पहुँचाई है। आगे आनेवाली पीढी उनकी सदा ऋणी रहेगी।

[दूसरा भाग : १६१५-१६१६]

# : 9:

# -फिर मेल की श्रोर--१६१५

### श्रीमती बेसेएट रंगमंच पर

भारतवर्षं के राजनैतिक इतिहास में १९१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगणेश करता है। यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिये कि जापान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे. इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की जातियों में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने मे, १९१४ की कडाके की सर्दी में. फ्लैण्डर्स और फ़ान्स के मैदानो में, जर्मन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फौजो ने जिस अदभत वीरता, धैर्य और सहनशीलता के साथ सफलतापूर्वक मकाबला किया उससे एशिया और यूरोपीय देशो में भारतवासियो की खासी धाक बैठ गई थी। पश्चिमी देशो की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभी तक कभी नही थे। भारतीय फौजो द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वामाविक असर पडा वह यह था कि कुछ भारतवासियो के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जाग्रत हो गई थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के लोगो में थे और श्रीमती बेसेण्ट दूसरे दल के लोगो मे। क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के मैदान में इसी आखासन पर लेजाया गया था कि पार्लमेण्ट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे तो मि॰ वैडला के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीवो और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन काग्रेस मे वह १९१४ में ही सम्मिलित हुई। उन्होने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन सावन, नया दृष्टिकोण और सगठन का एक बिलकुल ही नृतन ढग लेकर काग्रेस-क्षेत्र में पदार्पण किया। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत् में महान् था। पूर्व और पश्चिम के देशो में, नये और पुराने गोलाई मे, लाखो की सख्या में उनके भक्त एव अनुयायी

थे। इसिलए यह कोई विशेष आश्चर्य की वात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रवल मक्तो और अनुयायियो और अथक कार्य-शिक्त के होते हुए उन्होने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया।

### १९१५ की स्थिति

१६१५ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी? १६ फरवरी १६१५ को गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वृद्धावस्था-जन्य निर्बलतायें अपना अधिकार जमाती चली जा रही थी, जैसा कि उन्होंने १६१५ की वम्बई की कांग्रेस में कहा था। अलावा इसके वह एक बहुत बढे विद्वान् थे, और मत्रीपद के लिए ही बहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो अपनी फौज को एक विजय के वाद दूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं सचालित करता है। सर नारायण चन्दावरकर जजी से फारिंग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे। हेरम्बचन्द्र मैत्र, मुघोलकर तथा सुट्याराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफ्टिनेष्ट, कैंप्टन तथा कर्नल थे, इससे अधिक कुछ नही। सुरेन्द्र नाथ वनर्जी भी अनुकूल न थे।

इस प्रकार काग्रेस का इस समय कोई सेनापित न था। लोकमान्य तिलक जून १६१४ को मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के वाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत-सेवक-सिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया था, लेकिन वह सदैव रहे फिसही ही। क्यों कि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उग्र प्रवृत्तिया और नरम विश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' और 'उपयोगिता', 'अन्तिम' और 'तात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव सवर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह भिड बैठने की मनोवृत्ति की प्रशासा करते है फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते है। पिडत मदनमोहन मालवीय की एसी स्थिति नही थी कि वह नरम मार्ग पर काग्रेस का नेतृत्व करते। न उनमे वह शक्ति एवं मानसिक वृद्धता ही थी जिससे कि वह अपने 'भार्ग पर अग्रसर होते। गांधीजी तो उस समय देश में आये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित न होगा कि उन्होने इस समय तक. देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढग 'पर श्रीगणेश भी नही किया था। वह अपने राजनैतिक गुढ गोखले की नसीहत के अनुसार चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। लाला

लाजपतराय इस समय की देश की और विशेषकर अपने प्रात की अवस्था से वड़े खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। (सत्येन्द्र-प्रसन्न सिंह (वाद में लार्ड) जिन्होंने १९१५ की वम्बई की काग्रेस का समापितत्व किया था, इस समय नई वारा के साथ विलक्षल मेल नही खा रहे थे। इसीलिए वम्बई-कांग्रेस के वाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नही ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्राय राष्ट्र के हाथ से निकलकर नौकरशाही के हाथों में जा रहा था। नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीयदल अभीतक अपनेको सम्हाल न पाया था। श्रीमती वेसेण्ट का १९१४ व १५ का दोनो दलों को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था।

## १९१५ की बस्बई कांग्रेस

१६१५ की काग्रेस केवल नरमदलवालों की ही थी। काग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात् नवस्वर मास में सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्येन्द्र-प्रसन्न सिंह, जिनकी योग्यता और रुतवें की सर्वत्र धाक थी, इस काग्रेस के सभापित चुनें गये थे। वैसे काग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापितत्व से वस्वई काग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के मूतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम के साथ जुड़ी रहती है।

लेकिन बम्बई की सन् १९१५ वाली काग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग के चिन्ह फिर से दिखाई पडने लगे जो सूरत-काण्ड के वाद विलीन हो गया था। लखनऊ-काग्रेस और उसके बाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी वढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। वम्बई की काग्रेस में २२५९ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विषयो पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो कोक-प्रकाश के थे, जिनमे तीन प्रस्ताव तो काग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के सम्बन्ध में थे—अर्थात् गोपालकृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी कॉटन! चौथा शोक-प्रस्ताव मि० केअरहाडीं की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव भारत के बड़े मित्र थे। पांचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभिक्त प्रकट की गई थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा काग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में दृढ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिंग जल-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उसपर संतोष प्रकट किया गया था। सातवे प्रस्ताव-द्वारा लाई हार्डिंग का, जो कि उस समय वाइसराय

थे. जासन-काल वढा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आठवें प्रस्ताव में काग्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावो की पृष्टि की गई थी. जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का. भारतीय सैनिको को तत्कालीन सैनिक स्कुल तथा कालेजो में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कुल-कालेज खोलने का जिक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस वात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में. भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित सम्मान रखते हए, जात-पांत के विना किसी मेद-भाव के, भर्ती किया जाय तथा स्वयसेवक वनाया जाय । नर्वे प्रस्ताव द्वारा १८७८ के आर्म्सएक्ट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर अनुचित लाञ्छन लगता था, नाराजगी जाहिर की गई। दसवें में दक्षिण अफीका और कनाडा में प्रचलित उन काननो के लिए, जो भारत-वासियो से सम्बन्व रखते थे. दःख प्रकट किया गया। ग्यारहवें प्रस्ताव द्वारा वाडसराय को उनकी उस दूरदर्शितायुक्त सहायता के लिए घन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होने वडी कौंसिल के उस प्रस्ताव के समर्थन में दी थी, जिसमें कि शाही परिपद में भार-तीय प्रतिनिधियो-द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की माग की गई थी। इसी प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना भी की गई थी की वड़ी कीसिल को कम-से-कम दो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय। वारहवें प्रस्ताव में युक्तप्रात में कार्यकारिणी वनाने की माग को दोहराया गया था। तेरहवें में कुली-प्रया को नष्ट करने और चीदहवें में न्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक् कर देनेवाली पुरानी मांग को दोहराया गया था। १५वें में पजाव, वर्मा तथा मध्यप्रान्त में ऊँचे दर्जे की हाईकोर्ट स्थापित करने की माग की गई थी। १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोध किया गया था। १८ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा उत्पत्ति-कर-सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सींप दिये जायें। १६ वा प्रस्ताव वहुत ही महत्त्वपूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस मुवारो को देने की माग की गई थी, जिनमें जनता को गासन पर वास्तविक नियत्रण मिले और वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रान्तो में कींसिलें है उन्हें मुघारा और बढाया जाय, उन प्रान्तो में उनकी स्थापना की जाय जहा वे नहीं है, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हो वहा उनकी पुनर्रचना की जाय, उन प्रान्तो में उनकी स्थापना की जाय जहा वे नहीं है, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड दी जाय और या उसमें मुघार कर दिया जाय और

एक उदार ढग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय। इसी प्रस्ताव मे महासमिति को आदेश दिया गया था कि वह सुधारो की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा कार्यक्रम बनावे जिसमे शिक्षा देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे। इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिकार भी दिया गया था कि इस विषय में मस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विषय में अन्य सारी आवश्यक कार्रवाई करे। वीसवे प्रस्ताव मे यह कहा गया था कि राज्य को भूमिकर कितना लेना चाहिए इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए, और स्यायी बन्दोवस्त करके किसानो को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, चाहे कही रैयतवारी प्रथा हो या जमीदारी। यदि स्थायी वन्दोवस्त न हो तो कम-से-कम ६० साला वन्दोवस्त कर ही देना चाहिए। २१ वे प्रस्ताव मे इस वात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-धन्धों की तरक्की के लिए कार्रवाई की जाय, औद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, आयात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाय, उन सारी अनुचित और आवश्यक रकावटो को दूर कर दिया जाय जो सुती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप मे यहा लगी हुई है, और रेल के उन भेदभावपूर्ण दरो को हुटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल को भारत भेजने मे प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और उद्योग-घन्घो का गला घुट रहा है। २२ वें प्रस्ताव में इंग्लैंग्ड के इंग्डियन स्टडेटस डिपार्टमेट से नापसन्दगी जाहिर की गई और इस वात पर असन्तोप प्रकट किया गया कि ग्रेट-ब्रिटेन के संयक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों को कम सख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन वढ रही है और भर्ती कर लेने के बाद उनके साथ भेद-भाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १६१५ की काग्रेस मे जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावो का सार या खुलासा-मात्र है जो काग्रेस के जन्म से ले कर समय-समय पर काग्रेस में पास होते रहे थे।

स्वशासन के प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि हम पहले बता चुके है, १९१५ की काग्रेस ने अपने १९ वे प्रस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लीग की कार्य-कारिणी से परामर्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे।

१६१५ की एक वडी दिलचस्प घटना यह है कि गांघीजी विषय-समिति के सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए समापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति में नामजद किया था।

वम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने काग्रेस के विधान में ऐसा महत्त्वपूर्ण संशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी काग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। क्यों कि यह तय हो गया था कि "उन सस्थाओं द्वारा वुलाई गई सार्वजितक सभाये काग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेगी जिनकी स्थापना १६१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश वैध उपायो से ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना हो।" लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने तुरन्त ही इस वात की सार्वजितक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आशिक रूप में खुले द्वार से काग्रेस में प्रवेश करने को सहर्ण तैयार है।

# संयुक्त कांग्रेस-१६१६

### लो० तिलक की होमरूल लीग

नये वर्षं का श्रीगणेश, पिछले वर्षं की अपेक्षा, काग्रेस-कार्यं के लिए और भी शुभ समय, परिस्थिति और वातावरण में हुआ। इघर देश वडे-वड़े धक्को के कारण और भी असहाय हो गया था। क्यों कि १६१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई स्थान ही नही था। क्यों कि वम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार उन्हें पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था। इसीके वाद वह काग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का निश्चय किया। इस नाजुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओ और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णत. योग्य थे। उन्होंने काग्रेस को एक शिष्टमण्डल इन्लेण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नही। तब उन्होंने २३ अप्रैल १६१६ को अपनी होमरूल-लीग की स्थापना की। इसके ६ मास वाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खडी की।

लेकिन नौकरशाही तो उनकी कट्टर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को डिफेन्स फोर्स (रक्षक-सेना) में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब-सरकार की ओर से उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहूली और पजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने अपनी होमरूळ-छीग के लिए काग्रेस के कीड को स्वीकार कर लिया। जान पडता है, इससे श्री शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई। १९१६ में उनकी अवस्या ६० वर्ष की हो गई थी। इस पष्टि-पूर्ति के अवसर पर उन्हे एक लाख रूपये की थैली भेट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अप्रैण कर दिया। सरकार ने जितना ही उन्हे दवाया उतने ही वह ऊपर उठे और अन्त में "उन्हे जेल मेजने की

अपेक्षा खामोश करना ही उचित समझ कर " उनसे नेकचलनी की २० हजार रुपये की जमानत मागी गई। लेकिन ६ नवम्बर १६१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फैसला रद कर दिया। इससे लोकमान्य की लोक-प्रियता और मी वढी। उनका आवर हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहा कही वह गये थैलिया भेंट हुई। लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत में विस्तृत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए वडी भारी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जाग्रत करने और उनके अन्दर एक प्रकार की विजली-सी भर देने के महत्त्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उन्न में उनसे वडी थी, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकना नहीं जानती थी।

यह थी दशा १६१६ में भारतवर्ष की जिसकी पुकार पर कोई घ्यान नहीं देता था और जिसे अपने लिए एक नेता ढूढ निकालने की आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेण्ट ने रणागण में पदार्पण किया। धार्मिक क्षेत्र से एक दम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ी। थियोसोफी को छोड उन्होंने होमरूल को अपनाया। "न्यू इण्डिया" नामक एक दैनिक और इसके वाद "कामन-विल" नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय बनाने में उनका नम्बर प्रथम है। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया। वैसे १६१५ में ही "होमरूल फार इण्डिया लिग" की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी। क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट-रूप से उस वर्ष की काग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा।

### हिन्दू मुस्लिम एकता

वम्बर्ड-क्काग्रेस ने काग्रेस और मुस्लिय-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मे-लन करने का जो आदेश दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान् जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना। एक सम्मिलित किमटी भी वनाई गई, जिसके सुपुर्द यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करें और साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शीघ्र ही फलीभूत करने के लिए अन्य सारे आवश्यक प्रवन्व करें। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित किमटी-द्वारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१६१६) काग्रेस और मुस्लिम-

लीग दोनो मिल कर पास करे। इसी सम्बन्ध मे २२.२३ और २४ अप्रैल १९१६ को इलाहाबाद में प० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की वैठक में खुव वाद-विवाद हुआ था। महासमिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव कच्चे तौर पर पास हए थे उनपर मुस्लिम-लीग की कौसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक में जो अक्तूबर १९१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल वंगाल और पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई थी। इसका अन्तिम-निर्णय लखनऊ अधिवेशन पर छोड दिया गया। सम्मिलित कमिटी ने कलकत्ते मे जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हे लखनऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। राजनीतिज्ञो के आन्तरिक क्षेत्र को काग्रेस का अधिवेशन होने तक उस वात का पता चल गया था जो बाद को "नाइण्टीन मेमोरेण्डम" (१६ का आवेदनपत्र ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ (परिशिष्ट १) और जो असेम्बली के १६ सदस्यों के हस्ताक्षर से बाइसराय के पास मेजा गया था (नवम्बर १९१६)। आवेदन-पत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदन-पत्र इसलिए भेजा गया था, क्योंकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुराग लगा था कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता विलायत भेजा है जो वस्तुत. प्रतिगामी थे।

जाहिर है कि श्रीमती वेसेण्ट, काग्रेस का कार्य जिस मन्द गित से चल रहा था उससे सन्तुप्ट नहीं थी। काग्रेस की विटिण-किमटी निस्सन्देह इलैण्ड में अपना काम कर रही थी। लेकिन वह वस्तुत. एक प्रकार से, उसीके शब्दों में कहे तो, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती वेसेण्ट एक तेजतर्रार और जीती-जागती सस्था चाहती थी। इसीलिए उन्होंने १६१४ की मदरास-कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून १६१६ को लन्दन में एक सहायक-होमरूल-लीग की स्थापना की। भारतवर्ष में तो निश्चित रूप से पहली सितम्बर १६१६ ई० को, मदरास के गोखले-हाल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी। इस सस्था ने १६१७ भर घडाके से श्रीमती वेसेण्ट-हारा निर्घारित प्रणाली पर काम किया। वह इस सस्था की तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनी गई थी। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम वता चुके हैं, २३ अप्रैल १६१६ को लोकमान्य तिलक की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में था। दोनो के नाम में गडबढ़ न हो

इसलिए श्रीमती बेसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १६१७ मे 'ऑल इंडिया होमरूल-लीग' रख दिया था।

### लखनऊ कांग्रेस में लो० तिलक

लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १६१६ की लखनऊ-काग्रेस में सिम्मिलित हुए। उन्हें बम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी सख्या को लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली। काग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा था कि विषय-सिमिति में प्रत्येक प्रान्त के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं की सख्या के बराबर सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन में सिम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जायें। लोकमान्य ने नरम-दलवालों के सामने विषय-सिमित के चुने जानेवाले सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रक्खा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने वम्बई के प्रतिनिधियों से जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को ही चुनवाने का निश्चय किया। अधिवेशन में विषय-सिमिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात् एक नरम-दलवाले का तो दूसरा राष्ट्रीय दलवाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तो गाधीजी की नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तो गाधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गाधीजी चुन लिये गये।

लखनऊ की इस काग्रेस के सभापित श्री अभिवकाचरण मुजुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के वह एक परखे हुए सेवक थे। राष्ट्रीय कार्यों के लिए जनका जो त्याग था जसके लिए लखनऊ की काग्रेस का सभापित बनाकर जनका मान करना उसका उचित पुरस्कार ही था। जनका सभापित के पद से दिया गया भाषण वक्तृत्व-कृला के लिहाज से वैसा ही था जैसा कि काग्रेस में होने का उस समय तक रिवाज था। लखनऊ-काग्रेस की सबसे बडी जो सफलता थी वह थी शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस-लीग-योजना की पूर्ति और हिन्द्र-मुसलमानों में पूर्णतः समझौता और मेल हो जाना। (परिशिष्ट २)

### कांग्रेस लीग योजना

काग्रेस-लीग-योजना में मुख्य वात यह थी कि कार्यकारिणी कींसिल के अधीन

रहे। लेकिन यहा यह बात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कौसिल मे भ भाग नामजद सदस्यों का रक्खा गया था। भारत-मंत्री की कौसिल को तोड देने की वात थी। सक्षेप में उस समय के बाद की काग्रेस की तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में विशेष सार नहीं था। फिर भी सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी। उसने इसके मुकाबले में स्वय अपनी एक योजना तैयार की, जैसा कि हमें १६१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा।

लखनळ की काग्रेस अपने ढग की अद्वितीय थी। एक तो उसमे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और काग्रेस के दोनो दलो में जो कि १६०७ से पृथक्-पृथक् थे, एका हो गया। वास्तव में वह दृश्य देखते ही बनता था— लोकमान्य तिलक और खापड़ें, रासिबहारी घोष और सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जीं, एक ही साथ एक ही स्थान पर वरावर बैठे थे। श्रीमती बेसेण्ट भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल और वाडिया साहव के साथ, जिनके हाथों में होमक्ल के झण्डे थे, वहीं बैठी थी। मुसलमानों में से राजा महमूदाबाद, मजहरूल हक और जिन्नाह साहव भी उपस्थित थे। गांधीजी और मि॰ पोलक भी वहीं विराजमान थे। काग्रेस-लीग-योजना पर, जिसे काग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर लगा दी।

#### स्वीकृत प्रस्ताव

बम्बई-काग्रेस की भाति लखनऊ-काग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। अतिरिक्त दर्शको की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डाल खचाखच मर गया था। इसमें प्राय. वे सव, प्रस्ताव पास हुए जिन्हे कांग्रेस अवतक हर साल पास करती चली आ रही थी। काग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये थे। एक हूँ तो उत्तरी बिहार के गोरे इजमीदारों और वहां की रैयत के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में था, जिसमें इस वात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियुक्त करे जो बिहार के इन किसानों के कच्छो का पता लगावे। दूसरा विक्वविद्यालय-सम्बन्धी विल्व था जो कि वड़ी कौसिल में पेश किया जा चका था।

उत्तरी बिहार के गोरे जमीदार और वहा की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्त्वपूर्ण था। क्योंकि इसके वाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों का पता लगाने विहार गये थे, जिसपर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा। भारत के स्व-शासनवाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) भारत की प्राचीन सम्यता और शिक्षा में जो उन्नति हुई, और सार्वजनिक कामी में जो रुचि प्रकट की गई है उनको महेनजर रखते हुए सम्राट् की सरकार को चाहिए कि वह कुपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश-नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीघ्र ही स्व-शासन-प्रणाली को जारी करे, (ब) इस दिशा में एक सीघा कदम इस प्रकार बढाया जा सकता है कि काग्रेस-लीग-योजना को सरकार स्वीकार कर ले और (स) साम्राज्य के पूर्नीनर्माण में भारतवर्ष को अघीन-देशों की स्थिति से निकालकर साम्राज्य के बराबर के साम्रीदारों में, औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भाति, रक्खा जाय।

यहाँ यह बात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा-डिफेन्स आफ इंडिया एक्ट और १८१८ के ३२ रेग्युलेशन (बगाल) के इतने विस्तृत रूप मे प्रयोग को बहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव मे इस बात पर जोर दिया गया था कि इंडिया डिफेन्स एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो सयुक्त-राज्य के देश-रक्षा कानून (डिफेन्स ऑफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो।

काग्रेस और लीग दोनो के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की प्रथा का जो श्रीगणेश वस्वई में हुआ था वही लखनऊ में भी जारी रक्खा गया। लखनऊ के अधिवेशन में स्व-शासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके वाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की काग्रेस-किंगिटिया तथा अन्य सगिठत सस्थाये और किंगिटिया शीघ्र ही एक देशच्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दे। इस आदेश का देश ने आक्चर्यंजनक उत्तर दिया। एक प्रान्त ने दूसरे प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पद्धी की। और मदरास ने तो श्रीमती वेसेण्ट के नेतृत्व में इस कार्य में सबसे अधिक बाजी मारी। काग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन कोई सुगमता से समाप्त नहीं हो गया। १८६६ में जब काग्रेस का हसी स्थान पर १५ वा अधिवेशन होने जा रहा था उस समय अकथनीय किठनाइयों का सामना करना पढ़ा था। लेकिन उस समय तत्कालीन लेफ्टनेण्ट-गर्वनर सर एन्थोनी मैंकडोनल्ड ने उन सब का अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १६१६ में भी हुई थी। युक्तप्रान्तीय सरकार के मित्र-मण्डल ने काग्रेस की स्वागत-सिनित को एक चेतावनी मेंजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के भी राजद्रोहात्मक भावो को न आने दिया जाय। काग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी वगाल-सरकार-द्वारा

उसी की एक नकल भेज दी गई थी। स्वागत-सिमिति ने इस अकारण तौहीन का मुह-तोड जवाब दे दिया था और सभापित ने उस पत्र की कोई वकत नहीं की थी। श्रीमती बेसेण्ट तो ठीक इन्हीं दिनो वरार और बम्बई की सरकारों से देश-निकालें की आज्ञा पा ही चुकी थी। इसलिए स्वभावत लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही आशकायें थी। लेकिन सर जैम्स मेस्टन की वृद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसीलिए कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अधिकारीवर्ग-सिहत सर जैम्स मेस्टन और उनकी घर्मपत्नी काग्रेस में पघारे थे। सभापित महोदय ने इनका जो स्वागत किया था उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था।

# उत्तरदायी शासन की श्रोर-१६१७

भारतीय राजनीति के विकास में यहां का साम्प्रदायिक मतमेट सदैव एक वड़ा भारी रोड़ा रहा है। इसका जन्म तो वैसे वस्तुत: लॉर्ड मिन्टो के जमाने में हुआ था। पर १६१७ में जब स्व-शासन की एक योजना तैयार की जाने को थी, उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो महान् जातियों में, किसी ऊपरी शक्ति के दवाव से नहीं बिल्क आपसी तीर पर, एक समझौता हो गया था। यह आगे आनेवाले राजनैतिक संघर्ष के लिए शुम चिन्ह था। १६१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चलाया गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और मावना शृद्ध थी। १६१७ में सारे देश में बड़ी तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमच्ल के लिए जो विराद् आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी वहुत ही लोकप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो चीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली वह था पुलिस का दमन।

# होमरूल ज्ञान्दोलन और दमन

होमस्ल की आवाज देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमस्ल-लीगों की स्थापना हो गई थी। श्रीमती वेसेण्ट के हाथों में प्रेस की शक्ति खूद ही वढ़ी, यद्यपि प्रेस-एक्ट के अनुसार दमन-चक्त भी खूद ही चला। और लॉर्ड पेण्टलैण्ड की सरकार ने तो सरकारी आजा-पत्र नं० ५५६ के अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया था। उन्होंने 'हिन्दू' के सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा आयगर को भी वुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आव घंटे की मुलाकात में गवर्नर से साफ-साफ वाते करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे वता दिया था। लेकिन श्रीमती वेसेण्ट मे, जिनका 'न्यू इंडिया' नामक दैनिक और 'कामन-विल' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मांगी, गई, और वह जप्त मी कर ली गई।

एक और यह हो रहा था तो दूसरी और होमरूल का खयाल दावानल की तरह सर्वत्र फैंक रहा था। "होमरूल-आन्दोलन की गक्ति", श्रीमती वैसेण्ट के १६१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापित-पद से दिये गये भाषण के अनुसार, "स्त्रियों के उसमें एक बहुत बड़ी सख्या में भाग छेने, उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियो-चित अद्भुत वीरता दिखाने, कष्ट सहने और त्याग करने के कारण दसगुनी अधिक बढ़ गई थी। हमारी छीग के सबसे अच्छे रंगरूट और सबसे अच्छे रंगरूट बनानेवाछी स्त्रिया ही थी। मदरास की स्त्रियों का दावा है कि जब आदिमयों को जुलूस निकालने से रोक दिया गया तब उनके जुलूस निकले और मंदिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने नजरबन्दों को मुक्त कर दिया।" इस आन्दोलन की सफलता का एक बढ़ा कारण यह भी था कि प्रारम्भ से ही भाषा के आघार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान लिया गया था और उसीके अनुसार देश का प्रान्तीय-सगठन किया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल गया और सच पूछिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सचक का काम किया था।

१५ जून १६१७ को श्रीमती वेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहब को नजर-बन्दी का हुक्म मिला। उनको ६ स्थान वताये गये थे जिनमे से एक को उन्हे अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना था। कोयम्बट्ट और उटकमण्ड को इन लोगो ने पसन्द किया। अपने तीन नेताओं की नजरवन्दी के कारण होमरूल-लीग और भी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्नार्ह भी बाद मे फौरन उसमे सम्मिलित हो गये। यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हक्स और खुफिया पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतत्रता-पूर्वक वरावर अपने पत्र 'न्यू-इडिया' के लिए लेख िखती रही। 'कामन-विल' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला। श्री पढरीनाथ काशीनाथ तैलंग 'न्य इंडिया' के सम्पादक वनकर मदरास पहुँच गये। जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने दिन तक होमरूल-आन्दोलन विद्युत गति से दिन-दूना रात-चौगुना वढा। देश में स्थिति वडी विकट हो गई थी। लेकिन इन्लैण्ड मे अधिकारी-वर्ग जरा भी झकने को तैयार न था। मि० माण्टेगु ने अपनी डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सवक निकाला: "शिव ने अपनी पत्नी के ५२ टुकडे कर दिये थे परन्तु अन्त मे उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ५२ पार्वेतियां मौजूद है। वास्तव में यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती बेसेण्ट को नजरबन्द किया।"

भारतवर्षं में जब कि यह राजनैतिक तूफान उमड रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिषद् हो रही थी, जिसमें सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा बीकानेर और सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह इंग्लैंग्ड में भेजे गये थे। इन लोगो ने अपनी शान-वान और रग-ढग तथा गढ़ उच्चारण से ऐसा रोव वहा जमाया कि इनका वहा खुव ही स्वागत हुआ, मान हुआ . और अखवारों ने भरि-भरि प्रशसा की। इसका असर यहा तक हवा कि विटिश-किमटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-सुवारों-सम्बन्धी प्रक्त को हल करने के लिए एक शिप्ट-मण्डल इंग्लैंण्ड वुलाया जाय, अपनी राय वदल दी और उसी समय इंग्लैण्ड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव में ७ अप्रैल १६१७ को महासमिति की बैठक बलाई गई थी. इसलिए कि वह इंग्लैण्ड मे एक शिष्ट-मण्डल भेजने का और विलायत मे ही काग्रेस का अधिवेशन करने का आयोजन करे। इन महानुभावो को शिष्ट-मण्डल का सदस्य वनने के लिए कहा गया था-सरेन्द्रनाथ वनर्जी, रासविहारी घोष, भूपेन्द्रनाथ वस्, मदनमोहन मालवीय, सर कृष्णचन्द्र गप्त, राजा महमदावाद, तेजवहादूर सप्नु, श्रीनिवास शास्त्री और सी० पी० रामस्वामी ऐयर। ब्रिटिश-कमिटी ने बहुतेरा प्रयत्न किया कि मारत-मन्नी मि० आस्टिन चैम्बरलेन भारत-विषयक सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर लें. लेकिन वह दोनों में से एक भी करने को तैयार न थे। प मई १६१७ को इंग्लैंग्ड में एक छोटी-सी परिपद हुई। उस समय सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भी वहा थे। इसी परिपद् का वह निश्चय था, जिसके अनसार भारत से शिष्ट-मण्डल भेजने की सलाह वापस ले ली गई थी।

भारतवर्षं इस समय होमरूल के सम्वन्ध में नजरवन्द हुए लोगो को छुडाने के लिए सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १६१७ में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव पास हुआ वह था भारत के वृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने का। सर विलियम वेडरवर्नं की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिप्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय हुआ। उसके सदस्य थे—श्री जिन्नाह, जास्त्री, (यदि वह न जाये तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर), सप्रू और वजीरहसन। सत्याग्रह करने के प्रकार पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-किमिटियो और मुस्लिम-लीग की कौसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्तत और राजनैतिक कार्य करने की वृष्टि से विचार करे, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं ? इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर काग्रेस के प्रधानमंत्री के पास भेज देने की वात भी प्रस्ताव में थी। इस सम्मिलित बैठक ने वगाल-सरकार की उस घाषलेवाजी के प्रति तीज विरोध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने

श्रीमती बेसेण्ट और मि॰ अरण्डेल व वाडिया के नजरवन्द होने के विरोध में डॉ॰ रासविहारी घोष के सभापतित्व में होनेवाली एक सार्वजनिक सभा रोककर की थी। प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई थी कि "वंगाल के निवासी प्रत्येक काननी उपाय से अपने अधिकारो की रक्षा करेगे।" एक बहुत ही 'युक्तिपूर्ण वक्तव्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया गया था कि यहा भारतवर्ष में किस प्रकार लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदिमयो-द्वारा भेजे गये उस आवेदन-पत्र को बरा-भला कहते हुए उसे "महान आपत्ति का देनेवाला परिवर्तन" कहा था. और किस प्रकार इन्लैण्ड मे लॉर्ड सिडेनहम ने "भारत के सतरें का भय दिखाकर और इस आवेदन-पत्र को "ऋन्तिकारी प्रस्ताव" कहकर इसकी निन्दा की थी एव दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीछे 'जर्मनी की साजिश' है। इसके बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गश्ती-पत्र भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह जीघ्र ही पजाव मे सर माइकल ओडायर और मदरास में लॉर्ड पेण्टलैण्ड के मुह से घोपणाओं के रूप में सुनाई देने लगा। इन्होनें लोगो को व्यर्थ की आशाये न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की घमकी दी। सर माइकल ओडायर ने तो यहा तक कह डाला था कि सुघार मागनेवाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे है वे ऋान्तिकारी और कानून और व्यवस्था उलट देनेवाल है। सरकार को जिस वात की सबसे अधिक चिढ थी वह यह कि एक ओर तो निमला और दिल्ली से जो गृप्त खरीते शासन-सुधारो के सम्बन्ध मे जा रहे थे जनसे पहले काग्रेस तथा लीग और कुछ कौसिल के सदस्यो की योजना और आवेदन-पत्र विलायत कैसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारो के गवर्नरी ने इस अदूरदर्शिता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि कासन-सुधार बहुत ही साधारण से दिये जायेंगे। लेकिन यदि वे अदूरदर्शी थे तो कम-से-कम इतना तो कहना ही पडेगा कि वे ईमानदार थे। हा तो उस वक्तव्य मे नजरवन्दी का विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) साम्राज्य-सरकार इस बात की घोषणा करे कि वह भारत मे शीघ्र ही ब्रिटिश-साम्राज्य की स्व-शासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) <sup>शासन</sup>-सुवारो की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मंजूर करने <sup>के लिए</sup> फौरन ही आगे कदम बढायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये है जनको शीघ्र ही प्रकाशित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी।

### सत्यायह के प्रस्ताव पर प्रान्तों के सत

३० जुलाई को मारत-मंत्री, प्रधान मंत्री तथा सर विलियम वेढरवर्न को इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा विलायत मेज दिया गया। इस वीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनो में विचार किया। वरार की राय में तो सत्याग्रह करना उचित था। पर वम्बई, वर्मा और पंजाव का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थिगत रक्खा जाय, क्योंकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सम्भावना है। युक्त-प्रान्त ने "वर्तमान कवस्था में" सत्याग्रह करना अनुपयुक्त वताया। विहार की सम्मित में "होमक्ल के नजरवन्दो—मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयो को छोड़ने के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए।" इस दी गई मियाद के वीच में विहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस मांग का वल वढाने को तैयार था। यदि सरकार इसपर घ्यान न दे तो, विहार के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायेंगे और उसके लिए हर प्रकार के विल्वान करेंगे और मुसीवतें सहेंगे। भदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-कियटी ने १४ अगस्त १६१७ को सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किया।

मदरास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इसपर सबसे पहले हस्ताक्षर करनेवाला जो व्यक्ति था वह थे सर एस॰ सुद्रह्मण्य ऐयर, जोकि मदरास हाईकोर्ट के पेंशनयापता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी 'सर' की उपाधि को श्रीमती बेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक और निरिममान देश-सेवक श्रीकस्तुरी रंगा आयंगर थे।

## माण्टेगु की घोषणा

जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से वढ़ रहा था उसी समय मि० माण्टेगु की घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति मे वहुत परिवर्तन हो गया। इसपर मदरास-प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी ने यह प्रस्तान पास किया---"राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसे मद्देनजर रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना आगे के लिए स्थिगत किया जाय। इस वात की इत्तला महासमिति को दे दी जाय।"

वह बदली हुई परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसो-पोटामिया मे युद्ध का प्रवन्य अच्छा नहीं रहा। इसी सम्बन्ध मे कामन-सभा मे एक वडा ही महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमे मि० माण्टेग ने मि० आस्टिन चैम्बर-लेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, वुरी तरह आडे हाथो इसलिए लिया कि मेसोपोटा-मिया में भारत से प्रचर-मात्रा में सामग्री तथा सिपाही न पहुँचने के कारण ही गड-वड हुई थी। इसीके परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मि० माण्टेगु भारत-मत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहव विलक्ल नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन फिर भी वह इससे पहले ४ वर्ष तक वरावर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १६१२ में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी कर चुके थे। मि० वोनर ला का एक कडा भाषण हुआ था, जिसमे उन्होने बताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली हटाने और वग-भग के निर्णय को रद कर देने मे खर्च भी अधिक हुआ है और सरकार की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहेँचा है। इसके उत्तर में मि॰ माण्टेग ने भारत के प्रति वहत सहानुभृतिपूर्ण भाषण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री वना दिया जाना, मारतवर्ष ने अपनी एक वहत वडी विजय समझी। लोगो की आशा के मताविक, मत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय वाद २० अगस्त को मित्र-मण्डल की बोर से, मि॰ माण्टेगु ने निम्नलिखित घोषणा की, जिसमे ब्रिटिश-नीति का अन्तिम ध्येय मारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना वताया गया था -

"सम्राद्-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भारतीय-शासन के प्रत्येक विभाग मे भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर वढे और उत्तरवायी शासनप्रणाली का बीरे-बीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-जासन-प्रणाली भारत मे स्थापित हो और वह ब्रिटिश-साम्राज्य के एक अग के रूप मे रहे। उन्होने यह तय कर लिया है कि इस दिशा मे, जितना शीघ हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढाया जाय।"

"में इतना और कहूँगा", मि॰ माण्टेगु ने कहा, "इस नीति मे प्रगति कमशा ही अर्थात् सीढी-दर-सीढी होगी। ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके अपर कि भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, कव और कितना कदम आगे वढाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होगे। वे एक तो उन् लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढाने का निश्चय करेगे जिन्हें कि इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को

ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता है। पार्लमेण्ट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होगे उनपर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायगा।"

लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत प्रतिवन्य को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह भारत आवेगे और वाइसराय से परामर्श करेंगे, एव भारत के स्वराज्य की ओर वढ़ने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी वाते करेंगे। २० अगस्त की घोषणा हो चुकी थी और नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये थे।

### कांग्रेस का स्रावेदन-पत्र

६ अवत्वर को इलाहावाद में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौसिल की एक सम्मिलित बैठक फिर हुई। इसपर कसरत राय-थह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय। श्रीमती बेसेण्ट स्वय सत्याग्रह करने के विरुद्ध थी। इससे एक प्रभावकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुको में वडी निराशा फैली। सम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की वात तय करने के स्थान पर वाइसराय तथा भारत-मत्री के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की वात तय की। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के हाथ काग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युक्ति-सगत आवेदन-पत्र भी भेजने की वात तय हुई। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक किमटी नियुक्त की गई। श्री० सी० वाई० चिन्तामणि उसके मत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु से नवम्बर १९१७ में मिला। उस आवेदन-पत्र का मुख्य अग निम्नलिखत है —

"हर समय और हर परिस्थिति में केवल अधीन-देश की अवस्था वहा के लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली होती हैं। खासकर उन लोगों को, जो काग्रेस के शब्दों में एक प्राचीन सम्यता के उत्तराधिकारी है और जिन्होंने शासन तथा व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया है। जविक एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहा के निवासी इस वात पर वल-पूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश

को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशो की भविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामलो में एक जोरदार आवाज होगी। अब वे बाल्यावस्था में नहीं है; बल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ वरावरी का समझा जाता है। अब पाच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समृह वन गये हैं। अगर, जैसा कि कुछ लेखको की राय है, एक पार्लमेण्ट और (या) साम्राज्य की एक कौसिल बनाई जाय और उसमें सयक्त-राज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हो और अगर सारे साम्राज्य के मामलो को येही या यह कौंसिल तय किया करें, और मौजदा कामन-सभा और लॉर्ड-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करे, तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-सम्य उपनिवेशो का भी शासन हो जायगा। अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा हो तो भारतवासी उसका बडी दढता से विरोध करेगे। और अगर उपनिवेशो का रुख भारत और भारतीयो की ओर ऐसा हो जिसमे अपवाद की कोई गुजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को बढाने के लिए कभी तैयार न होगे। भारतवासियों के दिष्ट-कोण से अनिवार्य शर्त केवल यही हो सकती है कि यदि साम्राज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमे भारत का भी शाही-कौसिल और (या) पार्लमेण्ट मे प्रतिनिधित्व अवश्य हो। चुने हुए सदस्यो की वही कसौटी रक्खी जाय जो उपनिवेशो पर लागू हो।

## कांग्रेसी हलचलें

इस बीच में काग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे काग्रेस-लीग-योजना के लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहें थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजरबन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती बेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही वार मिलने के लिए समय मागा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड श्रीमती वेसेण्ट को दूर ही रखना चाहते थे। मि० माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर-माब प्रदिश्ति नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह से अपनी अलह्दगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा है।

१६१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्ट-फोर्ड ही माण्ट-फोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो रहा था। इनसे विभिन्न स्थानो पर शिष्ट-मण्डल मिलते थे और ये लोगों से हर जगह मिलते थे। श्रीमती वेसेण्ट ने १६१७ के अन्त में, मि० माण्टेगु से भेट कर लेने के

पञ्चात्, अपने कुछ मित्रों से कहा था, "हमें मि० माण्टेगु का साय देना चाहिए।" नरम-दल वालो ने श्रीमती वेसेण्ट के इन शब्दो की दुहाई प्रत्येक स्थान पर टी। जाहिर है कि मि॰ माण्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परस्पर-विरोधी हित रखनेवाले दलों से परामर्श करें और पार्लमेण्ट में पेश करने के लिए एक मसबिदा तैयार करें। इनमें से पहला काम ती लखनक में १९१६ में हिन्द-मस्लिम समझौते ने पहले ही कर दिया था और उसे मि० माण्टेग ने ज्यों-का-त्यों मान मी लिया था। लेकिन इसरी वात के सम्बन्व में जो असलियत हैं वह तो वहुत से लोगों के लिए एक विलक्ल ही नवीन बात होगी। वह यह कि माण्टेय-चेम्सफोर्ड की यह सारी योजना विस्तृत-रूप से मार्च १९१६ में ही तैयार हो गई थी। वात यह थी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुक्म पहुँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरि-यल फीज में मेजर थे। मार्च १९१६ में जब वह इंग्लैण्ड पहेंचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गई, जिसके साथ ही उनका नाम जोडा जानेवाला था। इसका पता हमें १९३४ में जाकर लगा। इसमें सन्देह नहीं कि मि॰ माण्टेगु श्रीमती वेसेण्ट. लोकमात्य तिलक और गांवीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी नातें सुनीं। लेकिन वसलियत में मि॰ माण्टेगु ने वपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया वह तो यह छांट छेना था कि मावी शासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य बार एड-वोकेट-जनरल कौन-कौन बनाने लायक है। वह उन आदिमयों के सम्बन्व में निव्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत करते। इसकी प्रतिब्दिन उस सामृहिक व्वति के पीछे मुनाई पड़ती थी जिसे हम मुनते थे। वह यह कि "हमें मि॰ माण्टेग का साथ देना चाहिए ।"

१६१७ के इस काल में जब श्रीमती वेसेण्ट का होमरूल-आन्दोलन उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था, गांबीजी अपने कुल चुने हुए सहयोगियों के साय—जैसे राजेन्द्र वाबू, वृजिकशोर वाबू, गोरख वाबू, अनुग्रह वाबू (विहार) से और अध्यापक कृपलानी तथा भारत-सेवक-सिनिति के डाँ० देव को लेकर—विहार में निलहे गोरो के प्रति वहां के किसानों की जो शिकायतें थी, उनकी जांच कर रहे थे। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने सव सायिगों को भी अलग रक्खा।

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-मरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे, एक वहुत ही सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस-छीग-योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय, छोगों को उसे समझाया जाय और उसमें शासन-सुघारों की जो योजना है उसके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर करायें जायें। इस प्रस्ताव को ज्यों ही कार्य-रूप में लाया गया त्योही देग ने काग्रेस की शासन-सुघार-योजना का स्वागत किया। यहां तक कि १६१७ के अत तक दस लाख से ऊपर लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-त्यापी सगठन, काग्रेस की ओर से .सम्भवत. पहला ही प्रयत्न था। लेकिन स्व-शासन के सम्बन्ध में देश को सगठित करने का इससे पहलें भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इंग्लैंण्ड में घन भी एकत्र किया गया था। १६१५० की वम्बई काग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सभापित सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह थे, महासमिति ने यह तय किया था कि काग्रेस के लिए एक स्थायी कोप एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी। परन्तु इस दिशा में कोई सिक्रय कार्यवाई नही हुई। १८८६ में इस दिशा में एक वार कोशिश और हुई थी। ५० हजार रुपया इसलिए मजूर किया गया था। इस रकम में से केवल ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल वैक में जमा कर दिया गया था। १८६० वाली वम्बई की उथल-पृथल में इस वैक का दिवाला निकल गया और यह छोटी-सी रकम भी बुव गई।

### १९१७ की कांग्रेस

श्रीमती वेसेण्ट का काग्रेस के सभानेत्री-यद से दिया गया भाषण, भारत के स्व-शासन पर, परिश्रम-पूर्वंक लिखा गया एक सुन्दर निवन्च है। सेना और भारत की व्यापारिक स्मस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णत. प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वहुत-सी सामग्री है। उन्होंने वस्तुत १६१० में पेश करने के लिए एक ऐसे विल की माग पेश की थी जिसके अनुसार "भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज्य दे दिया जाय। वह भी. १६२३ तक, या अधिक-से-अधिक १६२० तक। वीच के पाच या दस वर्ष अंग्रेजों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में लगे। और अग्रेजों से भारत का वहीं सम्वन्च वना रहें जो अन्य उपनिवेशों के साथ है।" श्रीमती बेसेण्ट के सभानेतृत्व में काग्रेस तीन दिन का कोई मेला हो कर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की वात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती वेसेण्ट ही काग्रेस की सर्वप्रथम सभानेत्री कहीं जा सकती है जिन्होंने साल-भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु काग्रेस

के अवतक के इतिहास में किसी सभापति ने उसपर अमल किया नही था। कलकत्ते के अधिवेशन मे, ४,९६७ प्रतिनिधि और ४,००० दर्शंक उपस्थित हुए थे।

१९१७ की काग्रेस के इस कलकत्तेवाले अधिवेशन मे जो प्रस्ताव पास हए वे भी कुछ को छोडकर पहले-के-से साचे में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलकत्ते के ए० रसूल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और सम्राट के प्रति भारत की राजभक्ति के प्रस्ताव पास होने के वाद मि॰ माण्टेग के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ। मौलाना मुहम्मदअली और शौकतअली के, जो कि अक्तूवर १९१४ से नजरवन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। काग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा, भारतीयों को उचित सैनिक-शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भाति जोर देते हुए इस विषय में उनके साथ न्याय किये जाने की माग की और जाति-गत मेद-भाव मिटाकर भारतीयो को सेना में कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उसपर सन्तोष प्रकट करते हुए ६ भारतीयो को सेना मे कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की और इस बात की आजा प्रकट की कि अधिक संख्या में भारतीयो को कमीणन देने की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी। इस वात पर जोर दिया गया कि उनकी तनख्वाह ् आदि में वृद्धि की जाय। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा (१) १६१० के प्रेस-एक्ट-द्वारा शासको को बहुत विस्तृत और निरकुश सत्ता दिये जाने, (२) आर्म्स-एक्ट, (३) उपनिवेशो में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार और उनकी अस्विधाओ के प्रति अपने विरोध को दोहराया। काग्रेस ने कुली-प्रथा को पूर्णरूप से उठा देने के लिए माग पेश की। एक पार्लमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्तता के दमन के लिए विशेष प्रकार के काननो तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानुन के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करे। १० दिसम्बर को सरकार ने रौलट-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-द्वारा इसलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नये कानुनो की व्यवस्था करना या, लोगो के कष्ट दूर करना नही। काग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को बगाल के ऋन्तिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल जाती थी। इसी प्रस्ताव में काग्रेस ने १८१८ के रेग्युलेशन ३ और भारत-रक्षा-कानून के विस्तृत तौर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता और भय प्रकट किया और इन कानूनो के आख मीचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो असन्तोप फैला हुआ था उसको महेनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कैदियो को मुक्त कर देने की प्रार्थना की।

एक प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने, अर्जुनलालजी सेठी के प्राण वचाने के लिए, जो कि धार्मिक कारणों से वेलूर-जेल में आमरण अनवान कर रहे थे, सरकार से वीच में पड़कर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में भारतीयों के प्रवन्ध में, भारतीय-वालचर-मण्डल स्थापित करने की सिफारिश की। मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्वन्य में था, जो इस प्रकार है:—

"सम्राट् के भारत-मत्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देश भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इसपर यह काग्रेस कृतज्ञता-पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है।

"यह काग्रेस इस वात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष मे स्व-शासन की स्थापना का विधान करनेवाला एक पार्लमेण्टरी कानून वने और उसमें बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मिल जाय।

"इस काग्रेस की यह दृढ राय है कि शासन-सुघार की कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।"

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस मे पर्सि हुआ वह था आन्छ-प्रान्त को एक पथकु काग्रेस प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में। इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १६१३ से लेकर १६१५ की काग्रेस तक आन्छ्र में इस सम्बन्ध में एक राप्ट्रीय या यों कहे कि उप-राप्ट्रीय आन्दोलन वरावर चलता रहा था। आन्दोलन की बुनियाद यह थी कि आन्ध्रवाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से प्रान्तो का पन निर्माण किया जाय। वास्तव में इसका वीज तो तबसे वीया गया जब से कि १८६४ मे श्री महेशनारायण ने वंगाल से विहार को पृथक कराने का प्रयत्न किया था। १६०८ मे कांग्रेस ने विहार को एक पृथक् प्रान्त वना दिया। २५ अगस्त १९११ को प्रान्तीय स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलायत गया था, उसमें भी यह सिद्धान्त मान्य किया गया था और उसी का यह फल था कि विहार वगाल से अलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों का दढ विश्वास था कि प्रान्तीय स्वराज्ये को सफल वनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनो का माध्यम उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चितरूप से माना जाता था कि स्थानीय-शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश शासन को जो असफलता मिली है. उसका कारण यह है कि ब्रिटिश भारत में प्रान्तों का विभाजन न तो बुद्धिपूर्वक किया गया है, न जातियों के निवास को ध्यान में रख कर किया गया है, विल्क जैसे-जैसे इलाका हाथ आता गया वैसे-वैसे प्रान्त वनाते चले गये। १९१५ में काग्रेस इस प्रश्न पर विचार करने के लिए

तैयार न थी। लेकिन १९१६ की आन्ध्र-प्रान्तीय परिषद् ने इस प्रश्न पर बहुत जोर दिया, और प अप्रैल १९१७ को महासमिति ने जिसके पास निर्णय के लिए १९१६ की लखनक काग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था. मदरास तथा बस्वई की प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो से पूर्ण परामर्श करके, इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि "मदरास प्रान्त के तेलगू भाषा बोलनेवाले जिलो का एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय।" इसके बाद सिन्ध और उसके बाद करनाटक का भी नम्बर आया। इस विषय पर १९१७ की कलकत्ता-काग्रेस की विषय-समिति में बढी गरमा-गरम बहस हुई। गाधीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चाल हो जाने तक इस मामले में ठहरे रहे। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस बात को अनभव किया कि वास्तविक प्रान्तीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रान्तो का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। कलकत्ता-काग्रेस की सभानेत्री श्रीमती बेसेण्ट ने भी इसका खुब विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रों ने भी बहुत जोर से मुखालिफत की। इस विषय पर बहस करते-करते दो घण्टे वीत गये। अन्त मे रात के १०% बजे आन्ध्र का पथक प्रान्त बनाना तय हो गया। ६ अक्तवर १६१७ को महासमिति ने सिन्व को भी पृथक् प्रान्त मान लिया। उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, नागपुर-काग्रेस के बाद, प्रान्तो के पुनर्निर्माण मे, उसीके अनुसार काम किया गया। इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ प्रान्त है जब कि ब्रिटिश-सरकार के केवल ६ प्रान्त ही है।

## राष्ट्रीय मख्डा

कलकत्ते में श्रीमती बेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेकेटरी बनाने की वड़ी इच्छुक थी। इसलिए काग्रेस-विधान में सक्षोधन करके वह तीन मित्रयों की नियुक्ति पर जोर देती थी। यह बात स्वीकार कर ली गई और श्री सुव्वराव पन्तुलु ने, जो कि मत्री चुने जा चुके थे, तुरन्त ही अपना त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती बेसेण्ट के सभापतित्व में, कलकत्ता-काग्रेस में, होमरूल-लीग और कार्ग्रेस एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गई। कलकत्ता की काग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि उसमे पहली बार राप्ट्रीय झण्डे का सवाल बाजाव्ता उठाया गया था। वास्तव में होमरूल-लीग तो पहले ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपूर्व यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित करे। अवनीन्द्रनाथ ठाकूर भी उस कमिटी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी

नही हुई। अन्त में होमरूल का झण्डा ही कांग्रेस का झण्डा वन गया। वाद में उसमें चरला और जोड़ दिया गया था। वह १९३१ तक रहा, फिर झण्डा-कमिटी ने उसमें लाल रंग की जगह केसरिया रग कर दिया।

# : 8:

# माएटेगु-चेम्सफोर्ड-योजना-१६१८

# महासमिति को बैठकें

१६१७ की काग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर की महासमिति की पहली वैठक में, काग्रेस के लिए स्थाई कोप जमा करने के प्रक्त पर विचार किया गया, और प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत और इंग्लैण्ड में शिक्षा और प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना दें। इसके बाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने में ही व्यतीत हुए। विशेषकर मदरास में तो लाखों नोटिस छपवाकर वितरण कराये गये, जिनमें कांग्रेस-छीग-योजना पर प्रकाश डाला गया था। और जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुँचे उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, ६ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराके दिये गये।

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में २३ फरवरी १६१८ में हुई। उसमें सर विलियम वेडरवर्न की मृत्यू पर शोक-प्रस्ताव पास करने के पक्चात् वाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक और विभिनचन्द्र पाल के दिल्ली और पजाब में प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया है उसे मंसूझ कर दें। शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला, लेकिन निर्यंक। लॉर्ड चेम्सफोड और मि० माण्टेगु शासन-सुधारो-सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट निकालने ही बाले थे। इसलिए महासमिति ने यह निक्चय किया था कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहाबाद में काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। उसने इंग्लैण्ड को एक शिष्ट-मण्डल भेजना भी तय किया था।

३ मई १६१८ को महासमिति की तीसरी वैठक हुई। उसमें सीलोन (लंका) और जिल्लाल्टर से दोनो होमरूल-लीग के शिप्ट-मण्डलों को, जो इंग्लैण्ड की जा रहे थे, वापस लौटा देने पर सरकार का खूव विरोध किया गया। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकारपूर्ण घोषणा कर दी जाय कि छड़ाई खतम होने पर भारत को उत्तरदायी शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद मे आगे नही बढेगे।

१६१८ के प्रथम पाच मास मे श्रीमती बेसेण्ट ने अथक परिश्रम किया। श्रीमती मारगरेट कजिन्स और श्रीमती डोरोधी जिनराजदास ने श्रीमती बेसेण्ट को पत्र लिखकर, काग्रेस-लीग-योजना में, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनरोध किया था इग्लैंग्ड से मि॰ जोन स्कर ने उन्हे लिखा था कि कांग्रेस, जुन १९१८ मे होनेवाली मजदूर-परिषद को निमंत्रण दे कि वह अपने भाईचारे के नाते १९१८ की काग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। महासमिति ने ऐसा ही किया था। यह विचार लोगो को तथा सस्याओ को पसन्द आया और फैलने लगा। और यह प्रजासत्तात्मक सस्याओं के लिए उपयुक्त भी था। "दोनो होमरूल-लीगो ने, दूसरे मास मे ही, मि॰ बैपटिस्टा को, भाईचारे के नाते, अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिषद मे भेजा" श्रीमती बेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये भाषण में कहा, "और मेजर ग्राहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहा आ रहे है।" वह ब्रिटेन और भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की वृढ पक्षपाती थी। इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनकी कल्पना उन दिनों में होमरूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनो लिया जाता था. आगे नही बढ सकी, यद्यपि १६२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम था और निश्चित-रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेशों से तो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी हों, श्रीमती बेसेण्ट बीघ्र ही इस बात को महसस करने लगी कि उनकी विचार-घारा का मेल न तो सरकार के साथ ही खाता है और न जनता के साथ ही। सरकार उनकी जगता को पसन्द नही करती थी और जनता उनके पिछडेपन को। बम्बई की विशेष काग्रेस के समय (सितम्बर १६१८) उनके बहुतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत वडा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-काग्रेस में (दिसम्बर १६१८) वह बहुत पिछड गई थी।

## दिल्ली में युद्धपरिषद्

भारत-रक्षा-कानून का दौर देश में सर्वत्र बडे जोर के साथ चल रहा था। १६१७ में ही लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पजाव से देश-निकाल की आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह लोकप्रिय आन्दोलन दमन के इन चक्रो से भी नहीं दबाया जा सका। जब वम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्वन्य में नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के प्रश्न को छेडा, लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। जब वाइसराय ने दिल्ली में एक सभा

की तो गाघीजी उसमे उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था—क्यों कि एक तो लोकमान्य और श्रीमती वेसेण्ट को उसमें आमित नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त सिंध करके कुस्तुन्तुनिया रूस को देने जा रहा था। वह इस विषय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांघीजी को विश्वास दिलाया कि यह समाचार स्वार्थी लोगों का (रूस का) फैलाया हुआ है। गांघीजी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में जविक युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्न न तो उठ ही सकता है और न उसपर विचार ही किया जा सकता है। इस वातचीत का फल यह हुआ कि गांघीजी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली वाने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमत्रण नही था। लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहां से लोकमान्य के लिए देश-निंकाले की आज्ञा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जवतक यह आज्ञा मंसूस न हो जाय तवतक में दिल्ली नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो विगड़ जाती।

अगस्त १६१ न में लोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा प्राप्त किये विना क्याख्यान देने की मनाही का नोटिस मिला। एक सप्ताह पूर्व लोकमान्य युद्ध के लिए रंगरूट मर्ती करने में लगे हुए थे और अपनी सिदच्छा के प्रमाण स्वरूप उन्होंने ५० हजार का एक चेक गांधीजी के पास भेजकर आश्वासन दिया था कि यदि गांधीजी सरकार से ऐसा वादा कराले कि भारतीयों को सेना में कमीशन मिलने लगेगा तो वह महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गांधीजी का मत यह था कि सहायता सौदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अत. उन्होंने लोकमान्य का चेक लौटा दिया था। १६१७—१ न काग्रेस लोकमान्य तिलक से संशंक रहती थी। नौकरशाही तो निक्चित-रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती वेसेण्ट ही उनका साथ दे रही थी।

# माएटेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट

जून १६१८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक दृष्टि से वह ऊँचे दरजे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा तैयार किये गये राज-नैतिक लेखों के समान, मारत को स्व-शासन देने के सम्वन्ध में एक निष्पक्ष वयान था। उसमें सुधारों के मार्ग की रुकावटों का वड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिएँ। रिपोर्ट के पक्ष में एक और वात भी थी। देश की दो महान् संस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को तैयार किया था उसमे अपरिवर्तनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। परन्तु इसमे उत्तरदायी जासन की एक बड़ी ही आकर्षक-योजना थी, जिसमे मित्र-मडल बदला जा सकता था। मृत्रि-महल की जिम्मेदारी सामृहिक थी, और वह कौसिल के मतो पर निर्मर करती थी। यह ठीक त्रिटिश नमूने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगो को और चाहिए ही क्या था? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियो की राय मे, कौसिले भारतीय राजनीतिशो के लिए तालीमगाह न रहकर सार्वजनिक न्यायालय हो जाती थी, जहाँ कि मत्रीगण को मतुदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पडती और अपने साथी-सदस्यो की राय पर उनका भाग्य अवलम्वित रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके भलावे में आ गये और इसकी तारीफो के पल वाघने लगे। पलडा काग्रेस-योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झक गया था। मि० माण्टेगु की डायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती वेसेण्ट ने इस वात का वादा किया था कि सर शकरन् नायर जो कुछ स्वीकार कर लेगे वह उन्हें भी मान्य होगा। और सर शकरन् नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में मि॰ माण्टेग् कहते हैं---"मैने स्पप्ट-रूप से उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं ? वह शास्त्रीजी की चार कसौटिया मानते है । मुझे भय है कि वह कभी समय-समय पर होनेवाली जाच-पडताल को पसन्द न करेगे। जो कुछ वह चाहते हैं वह है एक मीयाद का मुकर्रर हो जाना। लेकिन इस मीयाद के मानी उससे कही अधिक है जो समझे जाते हैं।" इसके वाद श्री एस० श्रीनिवास आयगर का जिक्र है, "उन्होने मुझे निश्वास दिलाया कि वास्तव में लोग पूरी काग्रेस-लीग-योजना की स्वीकृति की आशा नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास की गुजायश है तो वे विशेष परवा न करेगे।" जनका कहना है कि करटिस की योजना सवसे अच्छी है। श्रीनिवास आयगर के साथ न्याय करने के लिए हमे यहा यह बता देना जरूरी है कि उस समय वह काग्रेसी नही थे। इन वयानो के बाद हमें मि॰ माण्टेगु-द्वारा यह जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीतलवाड, चन्दानरकर और रहीमतुल्ला ने 'सरक्षणो की योजना' का समर्थन किया था।

एक ओर यह था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के लोगो ने मि॰ माण्टेगु के दिमाग मे अपनी माग के विषय में किसी भी सदेह की गुंजाइग नहीं रहने दी। "मोतीलाल नेहरू सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि उन्हें वीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली दें दी जाय।" (पृष्ठ ६२) "चितरजन दास को पहले ही से निश्चय था कि ईघ शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी। वह ५ वर्ष के भीतर वास्तविक उत्तरदायी

नासन चाहते ये और उसका बादा उसी समय चाहते थे।" (पृष्ठ ६१) मि० माण्टेगु ने सुरेन्द्रनाय वनर्जी को पटा लिया था।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आमतीर पर विश्वाम था कि उसका अविकाश मजमून सर (वाद को लॉर्ड) जैम्स मेस्टन और मि० (बाद को सर) मैरिस ने तैयार किया था और लायनल करिट्स ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि० करिट्स राउन्ड टेवलवालों में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययन की ओर विशेष थी। वह "साम्राज्य की सेवा के लिए" अनेक देशों का भ्रमण करते रहते थे। भारतीय शासन-मुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिन्दा था। वह गलती से कही-का-कही जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह 'वॉम्बे कानिकल' तथा 'लीडर' में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहिसक कार्य ने नौकरशाही की चालवाजियों का मण्डाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अविकारी जगत् राप्ट्रीय विचारवालों के विरुद्ध कोष से उवल पड़ा।

### कांश्रेस का विशेष ऋधिवेशन

माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशिन होते ही, इस वान पर भिन्न-भिन्न नेताओं में तेजी से चर्ची होने लगी कि इसके त्रिपय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेम के विशेष अविवेशन को वलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका वुकाया जाना लाजिमी थी। लेकिन यह वान अनभव की जाने लगी कि लखनक और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। अतः बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और थोडे ही समय में नारी तैयारी की गई। कांग्रेसवालों में वडा तीन्न मतमेद हो गया था। वैसे कोई भी दल योजना से सन्तृष्ट नहीं था। लेकिन हां, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उग्र था, उसे विलक्ल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें मुवार चाहेगा। कांग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १८१८ को हुवा। थी हसन इसाम सभापति थे। कांग्रेस में उपस्थिति खुव थी। उ.इ४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री विट्लमाई पटेल स्वागत-समिति के सभापति थे। दीनवा वाचा, मुरेन्द्रनाथ वनर्जी, भूपेन्द्रनाथ वम् और अम्बिकाचरण मजमदार जैसे काग्रेस के पराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के बाद-विवाद के पटचात काग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के आवारमृत मिद्धान्तो का ही समर्थन किया और इस वात की घोषणा कर टी कि भारतीय आकांक्षा माम्राज्य के अन्तर्गत

स्व-शासन से कम में सन्तृष्ट नही हो सकती। माण्टेग-योजना की उसने विस्तारपर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। माण्टेगु-रिपोर्ट मे इसके खिलाफ जो वात कही गई थी उसका प्रतिवाद किया। काग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनो शासनो मे एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस वात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहा उत्तरदायी शासन के ऋमिक विकास के लिए पहले कार्य-प्रारम्भ होना चाहिए---और जबतक इस वात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तो की शासन-प्रणाली मे जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तवतक आवश्यक वातो में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे। साथ ही काग्रेस ने यह माना कि जिन वातो से कान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष-रूप से संबच होगा उनमे भारत-सरकार को इन अपवादो के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानूनन मुकदमा चलाये विना (सम्राट् की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतत्रता, जान या संम्पत्ति नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या वोलने या समाओ में सम्मिलित होने की स्वतत्रता छीनी जायगी, (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान लाइसेन्स खरीदकर हथियार रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, (ग) छापेखाने स्वतत्र रहेगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रिजस्टी होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नही मागी जायगी, (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने वरावर होगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर दढ मत प्रकट किया कि वडी कींसिल को आर्थिक मामलो मे उसी हद तक की स्वतंत्रता रहे जिस हद तक की स्वतत्र साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तो को है। उस प्रस्ताव मे, जिसमे कि सुधार-योजना पर सीघे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मत्री और वाइसराय के प्रयत्नो की, जोकि उन्होने भारत मे जत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कछ प्रस्ताव ऐसे है जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आमतौर पर ये प्रस्ताव निराशा और असतोप-जनक है। आगे चलकर प्रस्ताव में वे वाते भी सुझाई गई जिनका होना उत्तरदायी शासन की ओर वढने के लिए पूर्णतया आवश्यक था। जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित बातो के लिए काग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तो के लिए जिस जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विषय रक्खे जायेँ उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रक्खे जायें। रक्षित विषय ये होगे—वैदेशिक कार्य (उपनिवेशो का सम्वन्व छोड कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओ के साथ सम्बन्ध; और शेप सब

विषय हस्तान्तरिक रहेंगे। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति वढ़ाया जाय और पार्लमेण्ट और भारत-मंत्री के अधिकार कम किये जायें। इंडिया-कौसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी सहायक-मंत्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो। जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्वन्व में कांग्रेस ने निश्चय किया कि छोटी और वडी कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वही रहना चाहिए जो काग्रेस-लीग-योजना में रक्खा गया है। स्त्रिया मताधिकार के अयोग्य न ठहराई जायें। आधिक मामलों में भारत-सर्कार को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन दिये जाने के सम्वन्य में जो माग पेश की गई थी उसे सरकार ने विलक्षल अपूर्ण-रूप से स्वीकार किया था। इसपर काग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयों को सेना में कम-से-कम २५ प्रतिशत कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत वीरे-वीरे वढ़कर १५ साल में ५० फी सदी तक हो जाय। काग्रेस ने इंग्लैण्ड में शिष्ट-मण्डल मेजना तय किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कियटी नियुक्त कर दी।

इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें सुवार के विषय में फूट पड जायगी, वह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया कीर गीर के साथ चर्चा होने के वाद ऐसे निर्णयो पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतो में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश काग्रेसियो ने पूर्ण-रूप से उनका समर्थन किया। उन्ही दिनो मुस्लिम-लीग की भी वैठक की गई थी, जिसके सभापति थे महमुदावाद के राजा साहव। उसमें भी काग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुया। लेकिन भारत के दू खो का अन्त नहीं हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आजा दे सकता था. जोरो के साथ अपना काम कर रहा था। मीलाना अवलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों की नजरबन्दी का तो हम पहले ही जिन्न कर चुके हैं। अमृतसर-काग्रेस के पहले अली-बन्ब काग्रेसी नही थे। १६१६ में रिहा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुँच थे। महम्मद अली "कामरेड" नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का सम्यादन करते थे। उनके वहे माई शीकतवली "हमदर्र" के सम्पादक थे। यह उर्द का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से लोगो को दिखाने के लिए बडी शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वेख राष्ट्रों की रक्षा के लिए लडा जा रहा है। मौलाना महम्मदबली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम था "मिश्र को खाली कर दो"। मौलाना और अली-बन्धु उसी समय

नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था मे २५ दिसम्बर १६१६ तक रहे थे, जब कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमे कि राजनैतिक कैदी छोड दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये।

महायुद्ध के लिए घन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने का तरीका निहायत एतराज के काविल था। इन तरीको की वदौलत, जिन्हें लॉर्ड विलिंगडन की सरकार ने "दवाव और समझाने के तरीके" कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादितया थी, पंजाव और अन्य जगह आगे चलकर भयकर स्थितिया पैदा हो गईं। देहात मे तो "इंडेण्ट" की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवक्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना घन मिल सकता था और फिर उसीके अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी वात को कायम रखने के लिये, "दवाव तथा समझानें" की नीति को काम में लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल करते थे। इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोंघ में आकर एक तहसीलदार का वगला घेर लिया और उसके वाल-वच्चों को छोडक्वर उसे मय बगले के जलाकर मस्म कर दिया।

#### रौलट कमिटी की रिपोर्ट

यहां यह वात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक किमटी नियुक्त की थी। सर सिंडने रौलट उसके समापित थे और कुमारस्वामी शास्त्री और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे। इसका काम इस वात की जाच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्वन्ध रखनेवाले पङ्यन्त्र फैले हुए हैं। और उनका मुकावला करने में जो दिक्कते पेश आती है उनकी भी छान-वीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे। किमटी ने जाच करके अपनी रिपोर्ट सरकार के पास मेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह वडी कौंसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहलका मच गया। सब जगह विरोध-प्रदर्शन किया गया। काग्रेस के विशेष अधिवेशन के समय तक केवल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। काग्रेस ने रौलट-किमटी की सिफारिशों की निन्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और वह उचित लोकमत के बनने में वाधक वनेया।

#### दिल्ली-कांग्रेस

काग्रेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन (आगामी दिसम्बर मास में) दिल्ली में होनेवाला था। दिल्ली अधिवेशन का सभापित प्रान्तीय-काग्रेस-किमिटियो और स्वागत-सिमित ने लोकमान्य तिलक को चुना था। लेकिन उन्हें वेलेन्टाइन चिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाना था। अत सभापित वनने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को सभापित वनाया गया। हकीम अजमलखां स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १९१८ की अस्थायीसिन्ध के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रो को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज तथा मित्र-राष्ट्रो के अन्य राजनीतिशो ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तो की घोपणा कर दी थी। इसिलए यह स्वाभाविक हो था कि इन घोपणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो माण्ट-फोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थी, सामने रखकर काग्रेस-शासन-सुधार-योजना पर पुन. विचार करें। दिल्ली-काग्रेस से भी उपस्थिति बहुत थी। ४,८६५ प्रतिनिधि आये थे।

काग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट् के प्रति राजभित प्रकट की और युद्ध के, जो कि ससार के सब लोगो की स्वाधीनता के लिए लंडा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा काग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्म-निर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की वीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशसा की। तीसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की गई कि बान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लंमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशो में समझे जिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लाग् होगा। इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह यह वताई गई कि उन सारे कान्नो, आर्डिनेसो और रेग्युलेशनो को, जिनके कारण स्वतत्रतापूर्वक राजनैतिक समस्याओ पर खुलकर वादविवाद नही किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरवन्द करने, रोकने, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतो में विना मुकदमा चलाये ही अधिकार दे दिया है, तूरन्त ही उठा लिया जाय। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी माग पेश की थी कि साम्राज्य-नीति के पनः निर्माण में पार्लमेण्ट शीघ्र ही भारत को ऐसे पूर्ण उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशो में है। काग्रेस ने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि गान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियो-द्वारा हो। इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और श्री हसन इमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया।

शासन-सुधारों के लिए काग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशनवालें काग्रेस-लीग-योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया। साथ ही यह बात भी दोहराई गई कि भारतवर्षं स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एवं देशरक्षा-सम्वन्धी सब अधिकार, कुछ अपवादों को छोडकर, भारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये थे उन्हें भी दोहराया गया—सिर्फ कुछ अपवादों को छोडकर, जो कि ये हैं—(१) प्रान्तों में तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्तावित वैघ सुघारों के लाभों से किसी भी भाग को वचित न रखना चाहिए। रौलट-किमटी की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध में भी बम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई कि इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावहारिक-रूप देने में बाधा पडेगी। काग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा-कानून, प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभावन्दी-कानून, किमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेग्युलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरवन्दो तथा राजनैतिक किदयों को मुक्त कर विधा जाय।

औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके प० मदनमोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, विचार हुआ। उसकी सिफारिशो का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में यह उद्देश ेंसामने रक्खा जायगा कि भारतीय पूजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशो की लूट से भारत को बचाया जाय। काग्रेस ने इस वात पर खेद प्रकट किया कि टैरिफ के प्रश्न की जाच को कमीशन की सीमा से वाहर कर दिया गया है। काग्रेस ने कमीशन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में उद्योग-बन्चे का पृथक् प्रतिनिधित्व रक्खा जाय और उद्योग-बन्धो के प्रान्तीय विभाग भी हो। काग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता बताई जिनमे भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक सस्थाओ और व्यापारी-मण्डलो द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हो। उसकी राय मे, जिन इम्पीरियल इडस्ट्रीयल और केमिकल नौकरियो का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका सगठन निश्चित वेतन पर किया जाय और विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजो की स्थापना करे और सरकार उनको मदद दे। रिपोर्ट की सिफारिशो मे उद्योग-धन्घो को आर्थिक सहायता पहुँचाने-वाली सस्थाओं का सगठन करने की सिफारिश नहीं की गई थी; इसपर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और औद्योगिक बैक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताब-

द्वारा कांग्रेस ने सरकार से अली-बन्धुओं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की। युद्ध के वन्द हो जाने और अभूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रूपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक वढा ही मनोरंजक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्सा प्रणाली के लिए जो सुविधाएँ प्राप्त है उन्हीं की व्यवस्था आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय।

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक ओर जहा इस काग्रेस ने वम्वई-कांग्रेस के प्रस्तावों को प्राय दोंहराया, वहां कुछ आगे भी कदम बढाया। लेकिन यहाँ की काग्रेस में वह मेल-मिलाप नही रहा जो बम्बई में (सितम्बर १६१८) दिखाई दिया। मदरास प्रान्त और अन्य नरम-दलवाले तो वम्बई प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के अनुकूल था। और जब इंग्लैण्ड को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो यह निश्चय हुआ कि शिष्ट-मण्डल के सदस्य दिल्ली की माग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे लोग शिष्ट-मण्डल में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष मे थे। शास्त्रीजी ने "निराशा-जनक और असन्तोपजनक" शब्दो को निकाल देने का सशोधन उपस्थित किया और कहा कि १५ वर्ष,की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। लेकिन बहुमत से मूल प्रस्ताव ही पास हुआ। अन्त मे युवराज का स्वागत-सबवी प्रस्ताव जहा का तहा रह गया।

## त्रहिंसा मूर्त्त-रूप में--१६१६

दिल्ली-काग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नही हुई। १६१६ के फरवरी में रौलट-बिल ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो बिल थे। एक तो अस्थायी था। उसका उद्देश था भारत-रक्षा-कानन के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मकावला करना। वह भी युद्ध के बाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास बाद। उसमें यह विधान था कि कान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजो की अदालत में पेश हो और वे शीघ्र उनका फैसला कर दें एव जिन स्थानों में क्रान्तिकारी अपराध बहुत हो वहां अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर सदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे. उसे किसी स्थान-विशेष में रहने और किसी खास काम को करने से रोका जा सके। किसी व्यक्ति को ऐसा हक्म देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जाच एक जज और एक गैर-सरकारी आदमी किया करेगा। तीसरे प्रान्तीय सरकारो को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसपर उचित-रूप में यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति-भग होने की आशंका हो. तो वह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानो में वन्द कर दें और यह वता दें कि इन अवस्थाओ या स्थिति में रहना पहेगा। और वे खतरनाक आदमी, जो कि पहले से ही जेलो में है, उन्हें इस विल के अनुसार लगातार जेल में रोक रक्खा जा सकता था। दूसरा विल साधारण फौजदारी-कानून में एक स्थायी परिवर्त्तन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराध करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा हो सकती थी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह वनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियो पर रक्खा गया था। उन अपराघो के लिए, जिनके लिए सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त किये विना मुकदमा नही चल सकता, जिला-मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-द्वारा उस मामले की प्रारम्भिक जाच करवा लें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने में सजा

मिल चुकी हो, उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की जमानत ली जा सकती थी।

## रौलट-बिल का गांधीजी द्वारा विरोध

रौलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरी १९१९ को, विलियम विन्सेण्ट ने बड़ी कौसिल में, रौलट-विलो को पेश किया। पहेला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया था और दूसरा वापस ले लिया गया। गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशो को विल का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड देगे। इसके लिए गांधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका सब जगह घूमधाम से स्वागत हुआ। गांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओ की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया? सरकार इसका उत्तर अपनी १९१९ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती हैं:—

"भि॰ गाधी अपनी नि.स्वार्थता और ऊँचे आदर्शों के कारण आमतौर पर टॉल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लडाई लडी उसके कारण उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जोकि पूर्वी देशों में एक तपस्वी और त्यागी नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह अहमदावाद मे रहने लगे है, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में छगे हुए है। दलितो और पीडितो की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये है। वम्बई बहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकाश जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सवपर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए 'पूजा' शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। भौतिक वल से उनका विश्वास आत्मबल मे अधिक है। इसीलिए गाघीजी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रीलट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होने दक्षिणी अफ्रीका में सफलता-पूर्वक आजमाया था।" २४ फरवरी की उन्होने इसकी घोषणा कर टी कि यदि विल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे । सरकार तथा वहत-से भारतीय राजनीतिज्ञो ने इस घोषणा को वहत चिन्ता की दृष्टि से देखा। बडी कौसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यो ने तो सार्वजनिक-रूप से ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामो को वतलाया था। श्रीमती बेसेण्ट ने तो, जिन्हे भारतीय मनोवत्ति का अच्छा ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गभीरता-पूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तिया उमह उठेंगी जिनसे

न जाने क्या-क्या भयंकर बुराइया हो सकती है। यहा यह बात स्पप्ट-रूप से बता देना चाहिए कि गांधीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नहीं रक्षात्मक पद्धित है। गांधीजी तो शुरू ही से पशु-बल की निन्दा करते थे। उन्हें यह विश्वासु था कि वह सविनय-मंग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगे कि वह रौलट-एक्ट का परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रौलट-विल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है —

"सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इडियन किमिनल लों अमेण्डमेण्ट बिल न० १ और किमिनल इमरजेन्सी पावर बिल न० २ अन्यायपूर्ण है और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के घातक है। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिनपर कि मारत की और स्वय राज्य की रक्षा निर्मर है। अत हम शपथ-पूर्वंक प्रतिज्ञा करते है कि यदि इन विलों को कानून का रूप दिया गया, तो जवतक इन्हें वापस न ले लिया जाय तबतक हम इन तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जानेवाली किमिटी उचित समझेगी, मानने से नम्रतापूर्वंक इनकार कर देगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे।"

देश ने चारो तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया। हा, प्रारम्भ में बगाल अलबत्ते खामोश रहा था। दिक्षण ने भी उसमें आशातीत साथ दिया। गांधीजी ने उपवास के साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १९१६ का दिन हडताल के लिए नियत किया गया था। इस दिन लोगों को उपवास रखने, ईश्वर-प्रार्थना करने, प्रायिक्वत करने तथा देशभर में सार्वजितक सभाये करने के लिये कहा गया था। बाद को यह तारीख बदलकर ६ अप्रैल नियत की गई। परन्तु इस परिवर्तन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची। इसलिए वहा ३० मार्च को ही जुलूस निकला और हडताल हुई। गोली भी चली। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसपर उन्होंने अपनी छाती खोल दी और कहा—'लो, मारों गोली।' वस, गोरों की धमकी हवा में उड गई। लेकिन दिल्ली के रेलवे-स्टेशन पर कुछ झगडा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। "६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ।" सरकार की १९१९ की रिपोर्ट में कहा गया है—"सव लोग वडे ही उत्तेजित थे। उस समय एक वात मार्के

की दिखाई पड़ती थी। और वह था हिन्दू-मुस्लिम-भ्रातृ-भाव। अब दोनो जातियों के नेता बस इसी एकता की रट लगाये हुए थे। हर सभा से यही आवाज निकलती थी। इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भूला दिये। वह भ्रातृ-भाव का एक अद्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम- खुल्ला पानी लेते-देते-थे। जुलूसों के भ्रण्डों और नारों दोनों से, हिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खडे होकर हिन्दू- नेताओं को बोलने भी दिया गया था।" इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात् टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वभावत बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फैली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भावनाओं के साथ पूरी सहानुभृति प्रकट की।

देश ने इस नई विचार-धारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया। काग्रेस तथा देश दोनो के लिए गांधीजी बहुत मान्य हो गये थे। १६१८ की दिल्ली-काग्रेस में शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में श्री चित्तरजन दास का एक प्रस्ताव था। उसमें गांधीजी का नाम भूल से छूट गया था। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती ने ज्योही इस और प्रस्तावक का ध्यान खीचा, उन्होंने क्षमा-याचना करते हुए प्रतिनिधियों की सूची में गांधीजी का नाम जोड दिया। इंग्लण्ड के लिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल के सदस्यों में भी उनका नाम था। १६१६ के अप्रैल मास से भारतीय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

## पंजाब की दुर्घटनायें

भारतवर्ष के कष्ट-सहन और समर्ष का दृश्य अव पंजाब में दिखाई देने लगा जो कि विदेशी उद्योग-घन्चे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार वना हुआ है। पंजाब सिक्खो तथा भारत की अन्य सैनिक जातियो का निवास-स्थान है। क्या पंजाब की, पढे-लिखे और काग्रेसी लोगो को अपने स्वराज्य-आन्दोलन के लिए इस्तेमाल करने को खाली छोड दिया जाय? इसलिए पंजाब का निरकुश घासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन की छूत की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में काग्रेस और उसमें इस बात पर रस्सा-कशी थी कि आया १६१६ में अमृतसर में होनेवाली काग्रेस पजाव में हो या न हो। १० अप्रैल १६१६ के दिन प्रात.काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर

किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो कि काग्रेस का संगठन कर रहे थे, अपने बगले पर बुला भेजा और वहां से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक सनसनी फैल गई। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुँच गई। और लोगों का एक झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहा उनका पता पूछने के लिये जानेवाला था, परन्तु उस चौराहे पर, जो शहर से सिविल-लाइन की और जाते हुए सिविल-लाइन और शहर के बीच में है, फौजी सिपाहियों ने भीड को रोक लिया। और अब वह डँटो के फेकने की कहानी आती है जो सरकार की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती है। भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों की भीड अब शहर को वापस लौटी और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर जुलूस निकाल। रास्ते में नैशनल-बैक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोंपियन मैनेजर को मार डाला। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड ने ५ अंग्रेजों को मारा और बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स्वभावत. अधिकारी इन घटनाओं से आग-वबूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई। कसूर मे तो १२ अप्रैल को मीड ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार और सिगनल तोड-फोड डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिगाहियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। एक ब्राञ्च-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाला। मुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। यह सरकारी वयान का साराश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी।

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उसपर पत्थर बरसाये। एक छोटे-से रेलवे-पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहा कि गाय का एक मरा बच्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुल पर टाग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-घर, डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। डाक-बगला, कलक्टरी कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये तो हुई खास-खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानो मे कुछ गडबड हुई। जैसे रेल-गाडियो पर पत्थरो का फेका जाना तारो का काटा जाना और रेलवे-स्टेशनों मे आग का लगाया जाना।

इन्ही दिनो में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्के हिंसा-काण्ड हुए। लाहौर में भी लूट-मार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्घंटनाओं की बात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ॰ सत्यपाल के बुलाने पर गांघीजी द अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पडे। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्ली के मीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म को मानने से उन्कार कर दिया। इसपर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठाकर १० अप्रैल को बम्बई मेज दिया गया।

गाधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अग्रेल को वीरमगाव और निहयाद में भी कुछ उत्पात हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था—वहा गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह घायल हुए थे। बम्बई पहुँच कर गाधीजी ने स्थिति को शान्त करने में मदद की और फिर वहा से अहमदाबाद को चल पडे। उनकी उपस्थिति ने शान्ति स्थापित करने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थिगत कर दिया और उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला।

एक ओर यह स्थिति थी तो दूसरी ओर अमृतसर में दुर्घटनायें विकट रूप घारण करती जा रही थी। यहा स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानन जारी करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक-रूप में फौजी-कानून जारी था। सच पूछिए तो लाहौर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही फौजी-कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाव ही पजाब के दो-तीन जिलों में वह और जारी कर दिया गया था। १३ अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के सवत्सर का दिन था, अमृतसर में एक सार्वजिनक सभा करने की घोषणा की गई और जालियावाला-वाग में एक वडी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहार-दीवारी बनाये हुए हैं। इसका दरवाजा बहुत ही सकडा है, इतना कि एक गाडी उसमें होकर नहीं निकल सकती। वाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें,

परुष, स्त्रियां और बच्चे भी थे, जनरल हायर ने उसमे प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घसे उस समय हसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हक्म दे दिया। जैसे कि हन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगो को तितर-वितर होने की आज्ञा दी और फिर बस गोली चलाने का हक्स दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-वितर हो जाने के हक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह वात तो स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-वितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक बहत-ही तंग दरवाजे में होकर। गोली तवतक चलती रही जबतक कि सारे कारतुस सतम नहीं होगये। कुल सोलह सौ फैर किये गये थे। सरकार के स्वय अपने बयान के मताबिक चार सी मरे और घायलो की सख्या एक और दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजो से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे सिपाहियो को लगा दिया गया था । ये सब-के-सब बाग मे एक ऊँचे स्थान पर खडे हुए थे। सबसे बडी दू खद वात वास्तव मे यह थी कि गोली चलाने के वाद मृतक और वे लोग जो सस्त घायल हो गये थे, उन्हे सारी रात वही पढा रहने दिया गया। वहा उन्हें रात-भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरी या कोई अन्य सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया, "चूकि शहर फौज के कब्जे में दे-दिया गया या और इस बात की डोडी पिटवा दी गई थी कि कोई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी छोगो ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मैने उन्हें एक सबक बता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उडा सके।" आगे चल कर उसने कहा कि ''मैने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते । मैने सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्योकि मेरे पास कारतुस खतम हो गये थे।" उसने और कहा—"मै तो एक फौजी गाडी (आरमर्ड कार) ले गया था, लेकिन वहा जाकर देखा कि वह वाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी । इसलिए उसे वहीं वाहर छोड दिया था।"

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजाये भी देखने को मिली जिनका सपने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और विजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने वेंत लगाना आमतौर पर चालू था। लेकिन 'पेट के वल रेगने के हुक्म' ने इन सवको मात कर दिया था। मिस शेरवुड नाम की एक पादरी लेडी-डॉक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने अक्रमण किया या जब कि वह एक गली में साइकिल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के वल रेंगकर जाने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के वल रेंगकर जाना और आना पडता था, हालांकि उस गली में रहनेवाले भले आदमियों ने ही मिस शेरवुड की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बड़ी कौसिल में क्वार्टर-मास्टर-जनरल हट्सन के लिए यह घटना एक हुँसी का विषय बन गई थी।

रेलवे-स्टेशनो पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। इससे लोगो का सफर करना आमतीर पर बन्द हो गया था। दो आदिमियो से अधिक एक-साथ पटिरयों पर नहीं चल सकते थे। साइकिले सव-की-सव फौज ने अपने कब्जे में ले ली थी। केवल यूरोपियन लोगो की साइकिले उनके पास रहने दी गई थी। जिन छोगों ने अपनी दूकाने बन्द कर दी थी उन्हे खोलने के लिए बाध्य किया गया। न खोलनेवाले के लिए कठोर वण्ड की आज्ञा थी। चीजो की कीमत फौजी अफसरों ने नियत कर दी थी। बैलगाडिया उन्होने अपने कब्जे में कर ली थी। किले के नीचे नगा करके सब के सामने बेंत लगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के अनेक भागो में बेत लगवाने के लिए टिकटिकिया लगवा दी गई थी।

अमृतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फसला किया गया था, उनके कुछ आंकड़े यहां देते हैं। सगीन जुमों के अभियोग में २६० आदिमयों पर मार्शल-लॉ-कमीशन के सामने मुकदमें चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जाब्ते के सांघारण नियमों के पालन करने का भी, जिनके अनुसार आमतौर पर हर जगह मुकदमें चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था। इनमें से २१० आदिमयों को सजाये दी गईं। ५१ को फासी की सजा, ४६ को आजन्म कालापानी, २ को १०-१० वरस की सजा, ७६ को ७-७ वरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को ३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोडी मियाद की सजाये दी गईं। इसमें वे मुकदमें शामिल नहीं है जिनका फैसला सरसरी में फीजी अफसरों ने किया था। इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और १०५ आदिमयों को मार्शल-लॉ के अनसार मल्की-मजिस्टेटों ने सजा दी थी।

हत्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रैकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहा देते हैं :—

जस्टिस रै'किन---जनरल, मुझे इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा कीजिए, कि आपने जो-कुछ किया वह क्या एक प्रकार का मय-प्रदर्शन नही था ? जनरल डायर—नहीं, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तें व्य था, जिसका मुझे पालन करना पडा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैने सोचा कि मैं खूब अच्छी तरह गोली चलाऊँ और इतने जोर के साथ चलाऊँ कि मुझे या अन्य किसी को फिर कभी गोली न चलानी पडे। मेरा खयाल है कि यह सम्भव है कि विना गोली चलाये हुए भी मैं भीड को तितर-बितर कर देता। लेकिन वे फिर वापस आ जाते और मेरी हुँसी उडाते और मैं बेवकूफ बना होता।

' जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, जो पजाब के गवर्नर थे, जित ठहराया था। आपकी ओर से जनरल डायर को एक तार दिया गया था, जिसमे लिखा था—"आपका कार्य ठीक था। लेपिटनेन्ट गवर्नर सराहना करते है।"

उपर्युक्त बातें जो लिखी गई है वे तो वे हैं जिन्हें हन्टर-कमीशन के सामने १६२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वय स्वीकार किया था। अमृतसर की दुर्घटना के बाद, पजाब से आने और जानेवाले लोगों पर इतनी कडी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तारपूर्वक समाचार काग्रेस-किमटी को भी जुलाई १६१६ से पहले नहीं ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो खुल्लम-खुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसो-सिएशन के भवन में जब काग्रेस-किमटी की बैठक हो रही थी, यह समाचार कानो-कान डरते-डरते कहा गया—फिर भी यह सावघानी रक्खी गई कि यह समाचार औरो से न कहा जाय। पजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही बल्कि लाहौर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानो को भी अत्याचार और ववंरतापूर्ण अमानुष इत्यों का शिकार होना पडा था, जिनकी कथा सुनकर खून खीलने लगता है।

## फौजी कानून

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानो की अपेक्षा लाहीर में फौजी कासून का बहुत जोर था। करफ्यू-आर्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति शाम के द बजे के बाद बाहर निलकता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था, बेंत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता था, कैंद हो सकती थी, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दूकाने बन्द थी उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। प खोले उसे या तो गोली से उडाया जा सकता और या उसकी दूकान खोलकर सारा सामान लोगो में मुफ्त बाट दिया जा सकता था।

वकील तथा दलालो को यह आजा दे दी गई थी कि वे शहर से वाहर कही न जाने। जितके मकानो की दीवारो पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे उन्हें यह हुनम दे दिया गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसी ने उन्हें विगाड़ दिया या फाड दिया तो वे सजा के मुस्तहक होगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ बरावर दो आदिमयों से अधिक के चलने की मनाही थी। कॉलेंज के विद्यार्थियों के लिए यह आजा थी कि वे दिन में चार् वार, फौजी अफसरो के सामने, विभिन्न स्थानो पर हाजिरी दिया करें। छंगर या अन्न-क्षेत्र वन्द कर देने का हक्म दे दिया गया था। हिन्दुस्तानियो की मोटर-साइकिलों तथा मोटरो को फौज में जमा कर देने का हक्स जारी कर दिया था। इतना ही नही. अधिकारियों को वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई थी। हिन्दस्तानियों के पास अपने जो विजली के पखे थे उन्हें तथा विजली के अन्य सब सामान को घरो से निकलवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए जमा करा लिया गया था। किराये पर चलनेवाली सवारियों को गहर से वहत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखानी पड़ती थी। एक दिन एक वढा आदमी, शाम के आठ वजे के बाद, अपनी दुकान के द्वारके वाहर गली में अपनी गाय की देख-माल करते पाया गया। वह तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया और करफ्यू-आर्डर तोडने के डलजाम में उसके वेंत उड़वा दिये। तांगेवालो ने भी हड़ताल में भाग लिया था। इन लोगो को सवक सिद्धाने के लिए ३०० तागे जमा कर लिये गये थे, और यह हक्म दे दिया गया था कि वे नगर की घनी आवादी से वाहर, कुछ खास मुकरेर वक्त और जगहो पर, अपनी हाजिरी दिया करे। इसमे तुर्रा यह था कि फौजी अफसर, चाहे जिस तांगे को, चाहे जब, अपनी इच्छा पर ही रोक लेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता था। कर्नेल जॉनसन ने इस वात को स्वीकार किया था कि उसकी वहत-सी आजायें पढे-लिखे तथा पेशेवर बादिमयो के लिए ही थी, जैसे वकील बादि । उसका खयाल था कि यही वे लोग हैं जिनमें से राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते है। ब्यापारी लोग तथा अन्य निवासियो को, जिनकी इमारतो पर फौजी कानुन के आर्डर चिपके हुए थे, उन नोटिसो की रक्षा के लिए चौकी-पहरा विठाना पडा था ताकि उन्हें कोई विगाड या फाड न जाय। मुमकिन था कि पुलिस का गुर्गी ही उन्हे फाड़-फूड़ जाय। एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जव लोगो ने चौकीदारो के लिए पासो की दरख्वास्त दी ताकि वे लोग रात के प वजे के बाद बाहर रह कर उन नोटिसो की रखवाली कर सकें, तो उत्तर मिला या कि उन्हें अपने लिए पास मिल सकते हैं, नौकरो के लिए नही। १६ से २० वर्ष की उम्र के लडको तथा विद्यार्थियो पर विशेष-रूप सें कड़ी नजर थी। लाहौर जैसे गहर में, जहा कई कॉलेज हैं, विद्यार्थियो को दिन

में चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहां हाजिरी ली जाती थी उनमें एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील की दूरी पर था। अप्रैल मास की कडाके की घूप में, जोिक पजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबिक गरमी १०६ डिग्री से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना १६ मील पैदल चलना पडता था। इनमें से कुछ तो रास्ते में वेहोश हो कर गिर भी जाते थे। कर्नल जॉनसन का खयाल था कि इससे उनको लाभ होता है और वे शरारत करने से वाज रहते हैं। एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक नोटिस फाड डाला गया था। इस अपराघ में कॉलेज के वेतनमोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिन्सिपल भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजी पहरें में उन्हें किले तक कवायद करते हुए ले जाया गया था, जहां कि वह फौजी पहरें में तीन दिन तक कैंद रक्खे गये थे। किले के एक कोने में उन्हें रहने को स्थान दिया गया था।

इतना होने पर भी कर्नल जॉनसन, इन दिनो मे जो कुछ भी उन्होने किया उससे, बहुत ही प्रसन्न थे। और लाहौर के यूरोपियनो ने तो उन्हे विदाई देते समय एक दावत दी थी और "गरीबो का रक्षक" की उपाधि से अलकृत करके उनकी भूरिभूरि प्रशसा की थी। गुजरानवाला मे कर्नल ओन्नायन ने, कसूर मे कैंन्टन डोवटन ने और शेखूपुरा में मिस्टर बॉसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार करने मे खूब ही नाम कमाया था।

## श्रमानुषिक क्रूरताएँ

कर्नल अोन्नायन ने किमटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि मीड़ जहा कही पाई गई वही उसपर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेण्ट डॉड्किन्स के चार्ज में था, एक खेत में २० किसानों को एकत्र देखा। उन्होंने उनपर मंशीनगन से तवतक गोली चलाई जवतक कि वे भाग नहीं गये। उन्होंने एक मकान के सामने आदिमियों के एक झुण्ड को देखा। वहा एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए वहा उन्होंने उनपर एक बम गिरा दिया। स्योंकि उनके दिल में इस तरह का कोई शक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुद्दैनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्बी वह सज्जन है जिन्होंने लोगों के एक दल पर इसलिए बम वरसाये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग बलवाई है, जो शहर से आ-जा रहे हैं। उन्हों के शब्दों में सुनिए — "लोगों की भीड दौडी जा रही थी और मैंने उनको तितर-वितर करने के वडा पिजड़ा बनवाया गया था, जिसमे १५० आदमी रक्खे जा पुकते थे। जिन लोगो के ऊपर सदेह होता था उन्हें इसमें बन्द कर दिया जाता था, ताकि आम जनता उन्हें देख सके। नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड शनास्त करने के लिए कराई जाती थी।

लोगों को खुलेंबाम बेंत लगवाये गये। लोगों को सिर से पैर तक नगा करके तार के खम्मे या टिकटिकियों से बाधा जाता था। यह सार्वंजिनिक प्रदर्शन सोच-समझ के निश्चित किया हुआ था। एकबार नगा करके पिटता हुआ देखने के लिए, शहर की वेश्यायों को लाया गया था। इस घटना के लिए कैंग्टन साहब को हण्टर-कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो कुछ 'शमें' मालूम हुई थी—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक बरात को बेत लगवाने के मामले में कॉमटी के सामने 'दु ख हुआ था।' कैंग्टन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस सबइन्सपेक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बेत लगना देखने के लिए बुला लाओ। लेकिन जब वहा मैंने स्त्रियों को देखा तो मैं दग रह गया। परन्तु कैंग्टन साहब उन वेश्याओं को वापस इसलिए नहीं भैज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे बेतों की मार देखने के लिए वहा-की-वहीं बनी रहीं।

कैंग्टन डोवटन छोटी-मोटी सजाओ का आविष्कार करने में बडे दक्ष थे। इनके आविष्कार करने में उनका एक-मात्र उद्देश यह था, उनको "इतना आसान और नरम बनाना" जितना कि उस परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनो के माल-गोदामो पर मालगाडियों से माल लादने और उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि जिसके अनुसार लोगों को नाक रगडनी पडती थी।

मि० बॉसवर्षं स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होने शेखूपुरा में फीजी-कानून का दौर-दौरा किया था। उन्होने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया था कि फीजी-कानून 'आवश्यक तो न था, परन्तु मेरी राय में वह 'वाञ्छनीय' अवश्य था। उन्होने अपने हलके के सारे मुकदमो का फैसला किया था और जैसा कि अन्य स्थानो में हुआ था, उनके यहा से भी वेत की सजाये दी जाती थी। और, अदालत उठते ही अपराधियों के बेत लगवा दिये जाते थे। ६ मई से लेकर २० मई तक उन्होने ४७७ आदमियों के मुकदमें किये थे।

फौजी अधिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के

लड़ के बाध्य थे कि वे दिन में तीन बार परेड करें और झण्डे को सलामी दें।, यह हुक्म स्कूल की छोटी जमातो के बच्चो के लिए भी लागू था, जिनमे ५ और ६ ब्रस तक के बच्चे भी शामिल थे। कितने ही बच्चे लू लग कर मर गये थे। कुछ मौको पर लड़को से यह कहलाया जाता था, "मैने कोई अपराघ नही किया है, मै कोई अपराघ नही कहुँगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है!"

मेजर स्मिथ से, जो कि गुजरानवाला, गुजरात और लायलपुर में फीजी-कानून के अधिष्ठाता थे, जब सर चिमनलाल सीतलवाड ने पूछा कि "आया यह हुक्म उनके सारे इलाके-मर में लागू कर दिया गया था और आया यह सब क्लासो पर लागू और छोटे बच्चो की क्लास भी उसमें ज्ञामिल थी?" मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहां-जहा फौजें थी वहां-वहा सब जगह हुक्म किया गया था। यहा तक कि पांच और छ. बरस तक के बच्चो से भी परेड कराई जाती थी। लेकिन छोटे बच्चो को शाम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया गया था।"

कर्नल ओव्रायन ने अपनी गवाही में कहा था, कि मैं एक दिन वजीरावाद में था। मैंने देखा कि एक लडका झण्डे की ओर मार्च करने में वेहोश हो कर गिर गया। मैंने फौज के अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में लिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन वार परेंड कराई गई थी। इस प्रश्न के उत्तर में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह वच्चो के साथ सख्ती नहीं हुई ? करुंन ओव्रायन ने उत्तर दिया, 'नहीं'।

कुछ भी हो, मि॰ बॉसवर्थ के दिमाग में लोगो से अफसोस जाहिर कराने की मावना अवस्य प्रवल रही थी। उन्होने इस वात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक "प्रायश्चित्त-गृह" वनाने का था। लेकिन उन्होने इस वात से इन्कार किया कि इस इसारत मे यस हजार रुपये लगे थे। इन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढने के इच्छुकों को तो काग्रेस-किमटी के सामने दी गई गवाहिया और काग्रेस की रिपोर्ट ही पढनी चाहिए।

## दुर्घटनात्रों के बाद

गांघीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर लेने से वहुत वहा घक्का लगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने हिमालय के समान महान् भूल की है। अतः उन्होंने एक ओर तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि मैं शान्ति स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रैल १६१६ को एक हुक्म निकाला,

जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थीं कि वह उत्पातों का गीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सब को लगा देगी। इसी वीच तीसरे-अफगान-युद्ध ने पजाव की स्थिति को और भी पेचीदा वना दिया। ४ मई को सारी फौंज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई थी। इघर फौजी कानून अपने खनी कारनामों को ११ जुन तक वरावर चलाता रहा और रेलवे के अहातो में तो यह वहत दिनो तक इसके वाद भी जारी रहा था। फौजी कानून को अनावव्यक-रूप से एक मुद्दत तक जारी रखने के विरोध में सर शकरन नायर ने १६ जुलाई को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय मे पजाव पर एक कठोर सेंसर विठा दिया गया था। एण्डरूज साहव को पंजाव की भूमि मे कदम रखने की मनाही कर दी गई थी। वाद मे उन्हें गिरफ्तार करके अमतसर भेज दिया। यह मई मास के प्रारम्भ की बात है। मिस्टर ई० नार्टन वैरिस्टर को, जो कि पजाव इसलिए जाना चाहते थे कि वहां कैदियों की पैरवी करे, पजाव में घसने की मनाही कर दी गई थी। चारों ओर से पंजाब में हुए अत्याचारों की जाच के लिए एक कमीशन वैठाने की पकार मच रही थी। खास फौजी अदालतो-द्वारा जो लोगो को घातकी और जंगली सजाये दी गई थी उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी माग थी। लाला हरिकशनलाल को, जो कि एक प्रतिष्ठित काग्रेसी और वहत वडे घनिक व्यक्ति थे. आजन्म काले-पानी की सजा दी गई थी। ४० लाख रुपये के लगभग उनकी सारी सम्पत्ति भी जव्त करने का हक्म दिया गया था।

सितम्बर १६१६ में वाइसराय ने हन्टर-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की, कि वह पजाव के उपद्रवों की जाज करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर को, इनडेम्निटी-विल आया, जो कि आमतौर पर फौजी कानून के साथ आया करता है। पण्डित यदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए बहुतेरा जोर लगाया, वह साढ़े चार घटे तक बरावर वोले, लेकिन जवाव यह दिया गया कि विल की मंशा केवल कानूनी सजा से रहित रखने की ही है—उन अधिकारियों को जिन्होंने 'शान्ति और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही' सब कुछ किया था। फिर भी उनके साथ महकमें की कार्रवाई तो की ही जा सकती है।

सर दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेम्निटी-विल के सम्बन्व में सरकार का जो रख है वह ठीक है। श्रीमती वेसेण्ट, जो अवतक वरावर गांधीजी से लड़ती रही थी, वोली कि रौलट-विल में कोई भी ऐसी वात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक को एतराज हो सके। "जब लोगो की भीड सिपाहियो पर रोडे वरसावे तब सिपाहियों को गोली के कुछ फैर करने की आज्ञा दे देना अधिक दयापूर्ण है।" इस लेख के बाद ही श्रीमती बेसेण्ट के नाम के साथ यह वाक्य—"ईंट के रोडों के बदले में बन्दूक की गोलिया"—सदा के लिए जुड गया था। इस समय श्रीमती बेसेण्ट की लोकप्रियता रसातल को पहुँच गई थी।

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्ली और पजाब से देश-निकाले का जो हक्म दिया था उसका विरोध किया गया और पजाब में किये गये अत्याचारों की जान करने पर जोर दिया गया। देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसकों महेनजर रखते हए श्री विद्रलभाई पटेल और श्री नृसिंह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ। ये लोग २६ अप्रैल १६१६ को इंग्लैंग्ड के लिए रवाना भी हो गये थे। ५ जन को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। इघर गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रैल भो ही एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया था. जिसमे पजाव की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जुर्म हए हों उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत द्वारा करा सके। गिरफ्तारशुदा लोगो को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नहीं थी। देश के सारे प्रमुख पत्री के सम्पादकों ने, श्रीमती बेसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने भी, एण्डरूज साहव से अनरोघ किया था कि वह पजाव जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्च में स्वतन्त्र रूप से जाच करे। पर वह वहा गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बैठक में इस और अन्य दूसरे मामलों पर विचार हुआ था। उसमें यह वात भी सुझाई गई कि तहकीकात के लिए जो कमिटी नियत हो वह पजाब जाकर इस बात की भी जाच करे कि सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रगस्ट मर्ती करने में किन हथकण्डों और ढगो को काम में लाया गया था, किस प्रकार 'लेवर कोर' में आदिमयो को भर्ती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी कानून के दिनो में किस प्रकार शासन किया गया था। मि॰ हार्निमैन को इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, कि उन्होने 'वाम्वे कानिकल' में सरकार की पंजाब-सम्बन्धी नीति की कडे शब्दो में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्वन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निमैन साहव को दिये गये देश-निकाले के हक्म को मंसख कर दे।

#### यंग इण्डिया

यहां पर प्रसगवश यह वात भी वता देना अनुचित न होगा कि हानिमैन

साहव के चले जाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव , होने लगी, जिसकी 'यग इण्डिया' द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ में 'यग इण्डिया' को श्री जमनादास द्वारकादास ने होमरूल के दिनों में निकाला था। बाद में वह एक सस्था के हाथों में आ गया। श्री शकरलाल बैकर इस सस्था के एक सदस्य थे। जब मि॰ हानिमैन को देश-निकाला दे दिया गया, और 'बाम्बे क्रानिकल' के ऊपर कडा सेंसर बिठा दिया गया था, तब गांधीजी ने 'यग इण्डिया' को अपने हाथों में ले लिया।

#### पंजाबकारह की जांच

हा, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पजाव की दुर्घटनाओं की जाच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैंग्ड तथा भारत दोनो स्थानों में आवश्यक कानुनी कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए धन एकत्र करे। इस कमिटी मे वाद को यानी १६ अक्तबर को, गांधीजी, एण्डरूज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगो को भी शामिल कर लिया गया था। नवस्वर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज को तो यकायक ऐन मौके पर दक्षिण-अफ्रीका चला जाना पडा था। उन्होने गवाहियो के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब काग्रेस-कमिटी को देते गये थे। यह भी निश्चय हुआ था कि लन्दन और वस्वई के श्री नेविली और कैंप्टिन को, जो कि ऋमश. दोनो स्थानो में सालिसिटर थे. इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय। महासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदनमोहन मालवीय ने प्रधानमंत्री को. एक मारत-मंत्री की, और एक लॉर्ड सिंह की दिया था, जिनमें इन लोगों से अनुरोध किया गया या कि जवतक काग्रेस की जाच पूरी न हो जाय तवतक फीजी कानून के अनुसार दी गई तमाम सजाये मुल्तवी रक्खी जायें। इस समय तक सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह प्रिवी-कौसिल के मेम्बर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और लॉर्ड हो गये थे। तभी से वह रायपर के लॉर्ड सिंह कहलाये जाने लगे। वह उपभारत-मत्री नियक्त किये गये, और वाद में उन्होने ही लॉर्ड सभा में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया विल पेश किया था। १६ और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की बैठक फिरहई, जिसमें विचारणीय मख्य वात यह थी कि काग्रेस का आगामी अधिवेशन कहा किया जाय और उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा उस माग को फिर दोहराया गया था जिसमे सम्राट् की सरकार-द्वारा जाच करने के लिए एक कमिटी नियक्त करने की प्रार्थना की गई थी। यहा यह बात स्मरण रखने योग्य है कि १६

!

जुलाई को ही सर शकरन् नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी से फौजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके इस्तीफे की बडी कृतजता-पूर्वंक सराहना की, और उनसे प्रार्थंना की कि वह तुरन्त ही इंग्लैंग्ड के लिए रवाना हो जायें और वहा जाकर भली प्रकार से पजाव के मामलें को रक्खे और उन लोगो के सारे दु.खो को दूर करावे। १० हजार रुपये की एक रकम पजाव-कमिटी के लिए जमा की गई।

#### सत्याम्रह स्थगित

२१ जुलाई को गाधीजी का वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमे सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थिगित करने का जिक्र था। वह इस प्रकार है —

"वम्वई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गभीर चेतावनी दी है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए वहुत ही बुरा परिणाम निकल सकता है। वम्बई के गवर्नर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उस समय यह चेतावनी और भी जोर के साथ दोहराई थी। इन चेतावनियों को और दीवानवहादुर एल० ए० गोविन्द राघव ऐयर, सर नारायण चदावरकर तथा अन्य कई सम्पादको ने जो खुले-रूप से इच्छा प्रकट की उन सवको ध्यान मे रखकर, मैंने वहुत सोच-विचार करने के बाद यह निञ्चय किया है कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्भ न करूँ। मै यहा पर इतना और वता देना चाहता हूँ कि उन कुछ मित्रो ने भी, जो गरम-दल के माने जाते है, मुझे यही सलाह दी है, उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि इससे सम्भव है वे लोग, जिन्होने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर वैठे। जब दूसरे सत्याग्रहियों के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अब समय आ गया है कि सविनय भग के रूप मे सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, तब मैंने वाइसराय को एक पत्र मेज कर उनपर अपना यह इरादा प्रकट कर दिया और उनसे यह अनुरोध किया था कि वह रौलट-विल को वापस ले ले, एक जोरदार और निष्पक्ष किमटी शीघ्र नियुक्त करने की घोषणा करे, जिसे यह मी अधिकार रहे कि पजाव की दुर्घटनाओं के सम्वन्च में दी गई सजाओं की फिर से निगरानी कर सके और वा॰ कालीनाथ राय (सम्पादक 'ट्रिब्यून') को, जिनके मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें अन्याय-पूर्वक दण्ड दिया गया है, छोड दे। भारत-सरकार ने श्री राय के मामले मे जो निर्णय किया उसके लिए वह घन्यवाद की पात्र है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस

वात का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जाच-कमिटी की नियक्ति के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सदमावना के इन प्रमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह वही ही नासमझी होगी. यदि में सरकार की चेतावनी पर व्यान र्नं हुँ। वास्तव मे मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढाना है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विपम स्थिति में डालना नही चाहता। में अनुभव करता हैं कि में देश की, सरकार की और उन पंजावी नेताओ की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्यायपूर्वक सजा दी गई है, और वह भी वड़ी ही निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा करूंगा, यदि में इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर हूं। मेरे ऊपर यह इलजाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रीलट-कानन और उसे कानुन की किताव में ज्यों-का-त्यो वनाये रखने का हठ देश में हजार स्थानो में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होते देने का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापम छे लिया जाय। भारत-सरकार ने उस विल के समर्थन में जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं। उनसे भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांघीजी ने अपने साथी सत्याप्रहियों को सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को वढावे और स्वदंशी के प्रचार में सबका सहयोग प्राप्त करे।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेलवार्न की अव्यक्षता में संयुक्त पार्लमेण्टरी किमिटों की वैठक हो रही थी। अब हम यहा भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए जिएट-मण्डलों की कार्रवाई को देखें, यद्यपि हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी जिएट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विट्टलभाई पटेल और वी० पी० माघवराव ने वडी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया था। इनके साथ लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्रपाल गणेश श्रीकृष्ण खायडें डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रंगास्वामी आयंगर, नृसिंह चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम डाँ० साठ्ये, मि० हानिमैन बाटि भी थे। इस जिप्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे की रक्खे। श्री वी० पी० माघवराव मैसूर-राज्य के मूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिप्टता और सीजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतवता-प्रिय स्वमाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता की नजरों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० वेन स्पूर (एम० पी०) जैसो ने उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाग उठाकर, इंग्लैण्ड के विभिन्न

भागों में प्रचारार्थं समाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन-समा के भवन में उन्हें विदाई की दावत दी और भारतीय राष्ट्र-महासमा को सहानुभूति का सन्देश मेंजा। स्वतत्र-मजदूर-दल ने ग्लासगों में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयलण्ड और मिस्र के साथ-साथ भारत को भी आत्मिनिणय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 'नैवानल पीस कौसिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारवरों में होनेवाले अपने वार्षिकोत्सव में माग की कि "अल्पसब्यकों के लिए पर्याप्त सरक्षण रखते हुए, आत्म-निणयं के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनरसंगठन किया जाय।" पंजाब के बोरो-जूलम का तो सभी संस्थाओं ने समान-रूप से प्रवल विरोध किया।

महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मोतीलाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पजाब में हुई दुर्घटनाओं की जाच के लिए पंजाब गये। कुछ ही समय बाद दीनवन्धु एण्डरूज भी वहा पहुँच गये। इसके वाद प॰ मोतीलाल और मालवीयजी लौट आये, लेकिन मोतीलालजी दुवारा फिर वहा : गये। प० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन एण्डरूज साहब के साथ हुए। गांचीजी भी, जैसे ही उनपर से प्रवेश-निषेध का हुक्म उठाया गया, १७ अक्तूवर को सवके साथ जा मिले। पजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन ज्यो ही गाबीजी उनके पास पहुँचे त्योही उनमे फिर से आत्म-विश्वास आ गया। लाहौर और अमृतसर मे, दोनो जगह, उनके आगमन को विजय से कम नहीं समझा गया। इसी बीच सरकारी जाच की घोषणा हुई। जिन वातो की जाच सरकारी जांच-कमिटी करनेवाली थी उनकी मर्यादा काग्रेस की जाच से बहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग करना ठीक समझा गया। चित्तरजन दास तूरन्त कलकत्ता से पजाब आये और काग्रेस की बोर से हण्टर-कमीशन के सामने हाजिर हुए। लेकिन काग्रेस-उप-समिति को ऐसी कठिनाइयो का सामना करना पडा जिनकी पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुर्घटनाओ की जाच करनेवाली कमिटी (हण्टर-कमीशन) से उसकी अपना सहयोग हटा लेना पढा। इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक आवेदन-पत्र में अंकित है। काग्रेस-उप-समिति चाहती थी कि मार्शल-लॉ के कछ कैदियों को पहरे के अन्दर जान के समय हाजिर रहने व जाच मे मदद करने के लिए बुलाया जाय, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दी नई। उप-समिति ने इसपर पंजाब-सरकार के खिलाफ मारत-सरकार और भारत-मत्री से अपील की, लेकिन उन्होने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। ऐसी हालत में उन लोगो ने भी, जो कि फौजी कानून के मातहत जेलो मे थे, सहयोग न करने के

निश्चय की ही ताईद की—और, बाद के अनुमव ने भी इस निश्चय को उचित ही सिद्ध किया। और तो और, पर उसकी जाच की परिधि इतनी सीमित थी कि वे घटनाये भी उसके कार्य-क्षेत्र में समाविष्ट नही थी, जो न्यायत अप्रैल १६१६ की घटनाओं में ही सिम्मिलत होती है पर अनुचित रूप से उन्हें उससे अलग रक्खा गया अतएव काग्रेस ने एक किमटी के द्वारा अपनी जाच अलग शुरू की। गांधीजी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरजन दास, फजलुल हक और अब्बास तैयवजी इस किमटी के सदस्य थे और के० सन्तानम् मंत्री। लेकिन इसके बाद शीघ्र ही प० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-काग्रेस के सभापित निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये। लन्दन के सालिसिटर मि० नेविली भी, जिनके सुपुर्द प्रिवी-कौसिल में की जानेवाली अपीलों का काम था, किमटी के साथ थे। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जालियावाला-बाग को प्राप्त करके वहा शहीदों का एक स्मारक बनाया जाय, और उसके लिए मालवीयजी की अध्यक्षता में एक किमटी बना दी गई। प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और राष्ट्र की ही सम्पत्ति है।

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-काग्रेस तक तैयार न हो सकी। तब सोचा तो यहां तक गया कि सुविधापूर्वक विसंतृत-रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उसपर विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। लेकिन इतना तो किमटी ने कही दिया था, कि "हण्टर-कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात विलक्षल निस्सदिग्ध हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्वोष, निरीह, नि.शस्त्र मदों और बच्चो के जान-बूझ कर किये हुए नृशस हत्या-काण्ड के सिवा और कुछ नही है। यह ऐसी हृदय-हीन और बुजविल पशुता है जिसकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नही मिलती।" जो हो, कुल मिलाकर १६१६ के साल की परिस्थित न केवल निराशाजनक बल्क वडी मयावह भी थी।

#### तिलक का प्रतिसहयोग

महायुद्ध में जो शक्तिया लगी हुई थी उन्हें पालंमेण्ट की तरफ से धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि॰ लायड जाजं ने कहा था— "हिन्दुस्तान के विषय में कहूँ तो, उसने हमारी इस विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगो पर ज्यादा ध्यान दे। उसका यह दावा इतना जोरदार है कि हमें अपने तमाम पूर्व-विश्वासों

और (हमारी) आशकाओं को, जो कि उसकी प्रगति के रास्ते में रुकावट डाल सकते है, दर कर डालना चाहिए।" जहातक इस 'नये दावे' से सम्बन्ध है, अस्थायी सिंध के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओ का बदला घारा समाओ और अधिकारियो-द्वारा दमन के रूप में चकाया है। माण्ट-फोर्ड बिल ने लोगों के दिलों को और भी आघात पहेँचाया । द्विविध प्रणाली, कौसिल मे नामजद-सदस्यो का रहना, राज्य-परिषद, 'सर्टिफिकेशन' और 'विटो' के अधिकार, ऑर्डिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली वाते उस विल मे थी। अब १६३५ के कानून म ये और भी वढा-चढा कर दाखिल कर दी गई है। यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका मुकावला करने के लिए अमतसर-काग्रेस वुलाई गई थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड-फोड करनेवाली शक्तिया अवश्य जोर-शोर के साथ हिन्दुस्तान मे काम कर रही होगी। क्यों कि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती रही है और विदेशी-शासन मे तो ये अपना जोर जताती ही है। बुद होमरूल-लीग मे भी जनके दर्शन हुए थे। अमृतसर मे वे अपने पूरे दल-वल के साथ प्रकट हुईं। लोकमान्य तिलक उस समय तक इंग्लैण्ड से लौट आये थे। सर वेलण्टाइन चिरोल पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे मे उनकी हार हो चुकी थी। उन्होने यह सुनते ही कि पार्लमेण्ट में बिल पास हो गया है, सम्राट् को भारतीय राप्ट्र की तरफ से वघाई कातार भेजा। उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होने सुघारो को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आश्वासन दिया था। यह शब्द गढा हुआ तो था मि० बैपटिस्टा का, और तार का मजमून बनाया था केलकर साहब ने । कांग्रेसी हलके में इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, अमृतसर-काग्रेस भिन्न-भिन्न विचारवालों के संघर्ष का एक अखाडा ही बन गई।

#### श्रमृतसर-कांग्रेस

अमृतसर-काग्रेस मे श्री चित्तरजन दास प्रमुखता से सामने आये। उस अघिवेशन मे उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बावू बनाकर लाये थे और सशोधन के वाद विषय-समिति ने उसे मजूर किया था। वह इस प्रकार है.—

- "(क) यह काग्रेंस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि मारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बाते समझी या कही जाती है उनको यह काग्रेस अस्वीकार करती है।
  - (ख) वैष सुघारों के सम्बन्ध में दिल्ली की काग्रेस-द्वारा पास किये गये

प्रस्तावो पर ही कांग्रेस दृढ है और इसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असंतोपजनक और निराशापूर्ण है।

(ग) आगे यह काग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्लमेण्ट को शीझ कार्रवाई करनी चाहिए।"

गांघीजी ने 'निराशापूर्ण' शब्द को हटा देने और उसमें चौथा पैरा और जोडने का संशोधन पेश किया जो इस प्रकार है ---

"(घ) जबतक ऐसा न हो, यह काग्रेस शाही घोषणा में प्रदर्शित मनोमावों का अर्थात् यह कि 'यह नया युग मेरी प्रजा और अधिकारी दोनो के इस निश्चय के साथ आरम्भ हो कि वे सबके एक घ्येय के लिए मिलकर काम करेगे', राजमित्तपूर्वंक उत्तर देती है और विश्वास रखती है कि अधिकारी और प्रजा दोनो मिलकर शासन-सुधारों को कार्यान्वित करने में इस तरह सहयोग करेगे कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शीझ स्थापित हो। और यह काग्रेस माननीय माण्टेगु को इस सिलसिले में किये उनके परिश्रम के लिए हादिक घन्यवाद देती है।"

काग्रेस ने दास बाबू के असली प्रस्ताव और गांधीजी के पूर्वोक्त टुकडे की जगह यह टुकडा जोडकर मजूर किया— "यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तबतक, जहातक समव हो, लोग सुघारों को इस प्रकार काम में लावेगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके। सुघारों के सम्बन्ध में माननीय माण्टेगु साहव ने जो मिहनत की है उसके लिए यह काग्रेस उन्हें वन्यवाद देती है।" श्रीमती वेसेण्ट ने इसकी जगह जो प्रस्ताव रक्खा था वह गिर गया।

फिर भी यह समझौता असिवन्ध नही था—हालािक देशवन्धु ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया था कि जहा कही सम्भव होगा वहा सहयोग और जहा आवश्यक होगा वहां अडंगा-नीित काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित है। परन्तु इसमें विधि की गति तो देखिए—दास बाबू या तो अडगा-नीित चाहते थे या सुधारों को अस्वीकृत कर देना—क्या इसे हम असहयोग न कहे? और गाधीजी वहा सहयोग के पुर-स्कर्ता वने हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी काग्रेस गाधीजी की ही एक विजय थी। उनके व्यक्तित्व, दृष्टि-विन्दु, सिद्धान्त और आदर्श, नीित-नियम एव उनके सत्य और अहिंसाधमें का प्रभाव पहले ही काग्रेस पर पढ़ चुका था। अमृतसर-काग्रेस में ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमे ठेठ लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस वुलाने से लेकर कानून मालगुजारी,

मजदूरों की दुरवस्था और तीसरे दर्जें के मुसाफिरों के दु.खो की जाच की माग तक के प्रस्ताव थे। बुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि थे और कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे। काग्रेस के सारे वातावरण में मानो विजली फैली हुई थी।पंजाब और उसपर हुए अत्याचारो पर स्वभावत. ही सबसे अधिक घ्यान दिया गया था। गांघीजी उत्सुक थे कि पजाब और गुजरात मे जो मार-काट लोगो की तरफ से हो गई थी उसकी निन्दा की जाय । लेकिन विषय-समिति मे उनका प्रस्ताव गिर गया। गाघीजी को इससे निराशा हुई। रात वहुत हो चुकी थी। उन्होने यदि काग्रेस उनके दृष्टि-विन्दु को न अपना सके तो दृढ्ता परन्तु साथ ही शिष्टता और अदव के साथ काग्रेस मे रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की। दूसरे ही दिन सुवह प्रस्ताव न० ५ मजूर हुआ, जो इस प्रकार है-- "यह काग्रेस इस वात को स्वीकार करती है कि वहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समृह के लोग कोघ से बावले हुए थे, तो भी पिछले अप्रैल के महीने में पजाब और गुजरात के कुछ हिस्सो में जो ज्यादितया हुईं और उनके कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ उसपर यह काग्रेस दु स प्रकट करती है और उन कृत्यों की निन्दा करती है।" इस विषय पर गांधीजी ने जो व्यास्थान दिया वह तो बडी उच्चकोटि का और प्रभावशाली था। उन्होने वहुत सक्षेप में अपने सग्राम की योजना और भावी नीति का दिग्दर्शन कराया था। "इससे वढकर कोई प्रस्ताव काग्रेस के सामने नहीं हैं। हमारी भावी सफलता की सारी कृजी इसी वात में हैं कि हम इसके मूलमूत सत्य को समझ लें, हृदय से स्वीकार कर ले और उसके अनुसार आचरण भी रक्खें। जिस अश तक हम उसके मूल शास्वत सत्य को मानने मे असमर्थ होगे उसी हद तक हमारी असफलता भी निश्चित है। मै कहता हूँ कि यदि हम लोगो ने मार-काट न की होती–जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण है और उन्हें में आपके सोमने पेश कर सकता हैं, वीरमगाम, अहमदावाद और वम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहा हमने जान-वृक्षकर हिंसाकाण्ड किया है-हा, मैं मानता हूँ कि डाँ, किचलू, डाँ० सत्यपाल और मुझे पकडकर—मैं तो डाँ० सत्यपाल और स्वामीजी का निमत्रण पाकर शान्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा था, सरकार ने लोगो को भड़कने और गरम हो जाने का जबर्दस्त कारण दिया था-तो यह वखेडा न खडा होता; लेकिन उस समय सरकार भी पागल हों गई थी और हम भी पागल हो गये थे। मैं कहता हूँ, पागलपन का जवाब पागलपन से मत दो, विलक पागलपन के मुकावले में समझदारी से काम लो और देखों कि सारी वाजी आपके हाथ में हैं।" कैसे आत्मा को जगानेवाले शब्द है ये, जो अबतक कानो में गूजते हैं! परन्तु सवाल यह है कि क्या लोगो ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समझा होगा? सच पूछिए तो फिर काग्रेस में सारी वाते इसी प्रस्ताव के सूर मे हुई थी। उस समय तक गांधीजी सरकार से सहयोग तोड़ने के लिए न तो राजी थे और न तैयार ही थे। इसीलिए युवराज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहां पास किया गया--गोया दिल्ली मे जो वात छूट गई थी उसकी पूर्ति यहा की गई। यही कारण है कि अमृतसर में सहयोग के आग्वासनवाले प्रस्ताव में जोड़ा गया टुकडा पास हो गया, हालांकि समझौते के कारण वह वहत-कुछ कमजोर हो गया था। सत्य और अहिंसा को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते प्रस्ताव ये (१) स्वदेशी-सम्बन्धी- हाथ-कताई और हाथ-बनाई के प्राने धंधी को फिर से जीवित करने की सिफारिश करना, (२) दुघार गाय और साडो का निर्यात वन्द करने सम्बन्धी, (३) प्रान्तो मे आवकारी-नीति-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा मझले-दर्जे के मसाफिरों के दुःख दूर करने के विषय में। इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही ढग के प्रस्ताव थे—वकरीद पर गोकुशी वन्द कर देने की मुसलमानो-द्वारा की गई सिफारिश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुर्की एव खिलाफत के मसले पर ब्रिटिश-सचिवो के विरोधी रुख का विरोध करना। वर्षों के वाद इस अमृतसर-काग्रेस ने किसानों की ओर ध्यान दिया। मजदूरो की तरफ भी उसने उतनी ही तवज्जह दी। यूनानी और आयर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का घ्यान दिलाया। ब्रिटिश-कमिटी को उसकी सेवाओं के बदले धन्यवाद दिया गया। उसी तरह इंग्लैण्ड के मजदूर-दल की, और खासकर वेन स्पूर को भी। लाला लाजपतराय को भी, उनकी अमरीका मे की गई भारत के प्रति सेवाओं के लिए घन्यवाद दिया गया। इसी तरह काग्रेस के शिप्ट-मण्डल को भी उन सेवाओ के लिए घन्यवाद दिया जो उसने इन्लैण्ड मे की थी। भला 'प्रवासी भारतवासी' भी कैसे छूट सकते थे ? ट्रासवाल-निवासियो से अवतक भी जमीन-जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। पूर्व अफ्रीका मे भारतीयो का आन्दोलन अलग अपना सिर उठा रहा था। प्रवासी भारतीयो के लिए की गई एण्डरूज साहव की सेवाये पजाव मे की गईं उनकी सेवाओ से कम देश के घन्यवाद की पात्र नही थी। काग्रेस ने खुले-आम इस वात को स्पष्ट किया कि क्यो उसे हण्टर-कमीशन का वहिष्कार करना पडा ? लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर ने "पजाव के जो नेता कैंद है उनमें से कुछ को भी, कैदी की तरह हिरासत में भी, किमटी-रूप में बैठकर अपने वकील को सहायता और सलाह देने की आज्ञा नहीं दी" इसलिए काग्रेस ने उसके बहिष्कार की योग्य और ज्ञानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट का आदेश

दिया। काग्रेस ने सर शकरन् नायर को इस्तीफा दे देने पर वधाई दी और ठाँई चेम्स-फोर्ड को वापस बुलाने, जनरल डायर को अपने पद से हटा देने और सर माइकेल ओडायर को फौजी कमिटी की सदस्यता से हटा देने की माग की।

पजाव में किये गये अत्याचारों के प्रक्त पर विचार करते हुए काग्रेस ने उस हर्जाना लेने की व्यवस्था को, जो कुछ लोगों पर कही-कही लागू की गई थी, तथा फौजी कानून के मातहत स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों को जो सजाये दी गईं उन्हें रद करने की प्रार्थना की। मौलिक अधिकारों सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे चासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव का वल और बढ गया। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए रात के दस वजे तक मदरास के पितामह विजयराधवाचार्य जोर देते रहे। इसके वाद काग्रेस ने प्रेस-एक्ट और रौलट-एक्ट को उठा देने और सम्राट् की ओर से मुक्ति की घोषणा होने पर भी जो कैंदी तबतक जेल में पड़े हुए थे उनकी रिहाई के लिए जोर दिया।

मि० हार्निमैन का देश-निकाला भी काग्रेस के विरोध का एक विषय था और उसे रद करने पर वडा जोर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि ब्रह्मदेश को भी सुधार दिये जावे और दिल्ली तथा अजमेर-मेरवाडा को पूरे प्रान्त के हक दे दिये जायें। डो और प्रस्तावों में आडिट तथा लोगों से रूपया वसूल करने की कार्रवाई की गई और अधिवेशन खतम हुआ। इस अधिवेशन में इतना अधिक काम करना पड़ा कि सभापित पण्डित मोतीलाल नेहरू बहुत थक गये, उनकी आवाज बैठ गई। विषय-सिंति की बैठकों रोज रात-रात भर चलती। पजाव में सर्दी भी बडे जोरों की पड़ती थी।

उस समय की दो घटनाये मनोरजक है और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक होगा। राजनैतिक कैदियो को छोड देने की शाही घोषणा हुई। कांग्रेस के अधिवेशन के एक दिन पहले वह अमृतसर पहुँची और उसके साथ ही आये अली-माई में वस, लोगों के उत्साह और खुशी की सीमान रही। एक वडा जुलूस निकला और मौं पहुम्मदअली ने कहा कि में छिन्दवाडा-जेल से 'रिटर्न-टिकट लेकर' आ रहा हूँ। तबसे उनके ये शब्द बहुत प्रचलित हो गये हैं। दूसरी घटना लन्दन के एक सालिसिटर मिं रेजिनल्ड नेविली से सम्वन्ध रखती हैं, जो कुछ दिनों से भारतवर्ष में थे और कांग्रेस-सप्ताह में अमृतसर ही थे। २५ दिसम्बर १६१६ को जालन्धर के तोपखाने के कोई रूप

से एक ने कहा—"हमने सारे समूह को गोली से भून दिया। वह एक खौलता हुआ जन-समूह था। वे रजील हिन्दुस्तानी थे।" उसने यह भी वताया कि जनरल डायर के उन सिपाहियों मे से वह भी एक था। वाद मे मालूम हुआ कि उन सिपाहियो को मि० नेविली से माफी मागनी पडी थी। • [तीसरा भाग : १६२०-१६२८]

## : 9:

# **असहयोग का जन्म-१**६२०

#### खिलाफत-सम्बन्धी **श्र**न्याय

१६२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में दलविन्त्यों से हुआ। उदार अर्थात् नरम-दलवाले काग्रेस से अलग हो गये थे और १६१६ के दिसम्बर में कलकत्ते में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी ताजा होनेवाली घटनाओं के कारण वाकी बचे काग्रेसियों में फूट के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृतसर में मुख्य प्रश्न या असहयोग या अढंगा। नये साल का आरम्भ होने के कुछ महीने वाद अमृतसर में बने दलों की स्थिति उलट गई। गांघीजी ने असहयोग का वीडा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकवार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकस्मिक परिवर्तन किस कारण हुआ? असली बात यह थी कि पजाब के अत्याचार और खिलाफत के सवाल पर जनता में खलवली वढ रही थी।

१६२० की घटनाये खिलाफत के महान् आन्दोलन को लेकर हुई थी। यहां खिलाफत के प्रश्न की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है। महायुद्ध के समय प्रधान-मत्री मि० लायड जार्ज ने भारत के मुसलमानो को कुछ वचन दिये थे, जिनके कारण भारतीय मुसलमान देश से बाहर गये और अपने तुर्की सहधमियो से लडे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये बचनो का बुरी तरह मग किया गया। ब्रिटिश-प्रधान-मत्री के विश्वासघात से भारत के मुसलमानो मे कोघ की लहर फैल गई। लायड जार्ज ने स्पष्ट शब्दो मे बचन दिया था, कि "हम टर्की को उसके एशिया-माइनर और थूंस के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपो से बचित करने के लिए, जिनकी आवादी मुख्यत. तुर्क है, लडाई नही लड रहे है।" मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुलअरव, जिसमे मेसोपोटासिया, अरविस्तान, सीरिया, फिलस्तीन और उनके सारे धार्मिक स्थान शामिल है, हमेशा खलीफा के सीधे अधिकार मे रहना चाहिए। परन्तु अस्थायी सन्धि

की शर्तों के फल-स्वरूप तुर्कीं को अपने प्रदेशों से विचत होना पडा। थूंस यूनान की नजर कर दिया गया और तुर्की-साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ़ान्स ने लीग के आजा-पत्रों के वहाने आपस में वांट लिया। मित्र-राप्ट्रो-द्वारा एक हाई-कमीशन नियुक्त किया गया जो हर लिहाज से तुर्कीं का असली शासक बना दिया गया था और सुलतान एक कैंदी-मात्र रह गया था। भारत के मुसलमान ही नहीं, विक्त अन्य जातिया भी ब्रिटिश-प्रधान-मत्रों के इस विश्वासघात से कुद्ध हो गई थी। अमृत-सर में प्रमुख काग्रेसी और खिलाफत नेता एकत्र हुए और उन्होंने लायड जार्ज की करतूत से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में धर्चा की और अन्त में गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय किया गया।

१६ जनवरी १६२० को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में एक् िष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला जीर उन्हें बताया कि तुर्की-साम्राज्य को और मुलतान को खलीफा बनाये रखना कितना आवश्यक हैं। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ निराणाजनक था। इसपर मुसलमान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ सकल्प किया कि यदि सिंघ की शर्तें मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ गर्ड तो इससे मुसलमानों की वफादारी को धक्का लगेगा।

फरवरी और मार्च के महीनो में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र में वरावर प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा। १६२० के मार्च में एक मुस्लिम निष्ट-मण्डल मौलाना मुहम्मदलली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया। इस निष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की ओर से मि० फिशर मिले। निष्ट-मण्डल प्रधान-मंत्री से भी मिला। उसने अपने विचार शान्ति-परिषद् की वडी कौसिल के आगे रखने की अनुमति चाही, पर वह न मिली।

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिप्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि ईसाई राप्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ ही इस वात पर जोर दिया कि वैसे तुर्की तुर्की-मूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा। वस, इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट डाली। इसलिए १६ मार्च राप्ट्रीय जोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन उपवास, प्रार्थनायें और हडतालें की गई। गांधीजी फिर मैदान में आये; उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्ते भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हो तो मैं असहयोग-आन्दोलन

शुरू करूँगा। गाधीजी ने अपने विचार अपने १० मार्च के घोपणा-पत्र मे प्रकट कर दिये थे, जिसमे उन्होने अपनी असहयोग-सम्बन्धी तजवीज पहली वार प्रकट की थी। वह इस प्रकार है .---

"यदि हमारी मागे स्वीकार न हुई तो हमे क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोडिए, क्योंकि यह अव्यवहार्य है। यदि मैं सबको समझा सक्ं कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश वहत जल्दी सिद्ध हो जायेँ। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग-द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकावला कोई नहीं कर सकता। परन्तु आज जो मैं हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हैं सो इस कारण कि परिस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिंसा विलक्ल व्यर्थ सिद्ध होगी। अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औषिष है। यदि यह सब तरह की हिंसा से मक्त रक्खी जाय तो यही सबसे अच्छी शौर रामबाण औषि है। यदि सहयोग के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे धार्मिक भावो को आधात पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे लिये कर्त्तव्य हो जाता है। इंग्लैण्ड हंमसे यह आगा नहीं रख सकता कि हम उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेगे जो मुसलमानो के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हमें जड और चोटी दोनों ओर से काम आरम्भ करना चाहिए। जिन लोगो को सरकारी उपाधिया और सम्मान प्राप्त है उन्हें वे त्याग देनी चाहिए। जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियो पर है उन्हे भी नौकरिया छोड देनी चाहिएँ। असहयोग का खानगी नौकरियो से कोई वास्ता नही है। पर मैं उन लोगो के. जो असहयोग की औषि को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने की बात को पसन्द नहीं कर सकता। आप होकर नौकरी छोड देना ही जनता के भावो और असंतोष की कसौटी है। सैनिको से सेना मे काम करने से इन्कार करने को कहने का समय अभी नही आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नही है। जब वाइसराय, भारत-मत्री और प्रधान मत्री हमें दाद ही न दे तभी हमें इस जपाय का अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहुत समझ-बझकर रखना होगा। हमे घीरे-घीरे बढना होगा, जिससे वडे-से-वडे उत्तेजन पर भी हम अपना आत्म-सयम बनाये रख सके।"

#### श्रसहयोग का प्रारम्भ

अशान्ति के इस वातावरण मे २५ मार्च १६२० को पजाव के अत्याचारो पर १३

गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अपने कटाओं का लक्ष्य बनाया। उसने निक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-वृझकर अवहेलना की थी, उसने जिस ज्यादती के साथ रगरूटो की मर्ती और चदा-सग्रह किया था और लोकमत को दवा रक्खा था, उससे वह स्वभावत ही जनता के अभियोग का पात्र बन गया था। १६१६ की घटनाये ६ अप्रैल से आरम्म हुईं और उनका अन्त १३ तारीख को जालियावाला-वाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ। अतः वह सप्ताह १६२० में राप्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे अवतक मनाया जाता है। १४ मई १६२० को तुर्किस्तान के साथ सिंघ की वर्ते प्रकाशित हुईं, जिससे खिलाफत-आन्दोलन ने और मी जोर पकड़ा। इसके वाद ही गांधीजी ने इस सकल्प की घोपणा की कि मैं वर्तों में संगोधन कराने के लिए असहयोग-आन्दोलन आरम्भ करूँगा। लोकमान्य तिलक ने इस सान्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं किया, पर साथ ही विरोध भी नहीं किया।

इन दोनों महान् नेताओं ने अप्रैल के तीसरे हफ्ते में महत्त्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये। इसी अवसर पर गाधीजी ने होमरूल-लीग का सभापतित्व ग्रहण किया, और निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया—

"मेरी राय में स्वराज्य शीघ्र प्राप्त करने का सावन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, हिन्दुस्तानी को राप्ट्र-भाषा मानना, और प्रान्तो का भाषाओं के अनुसार नये सिरे से निर्माण करना है। इसलिए में लीग को इन कामों में लगाना चाहता हूँ।

"मैं इस वात को खुळे तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की किसी भी योजना में सुघारों का स्थान गौण हैं। क्यों कि में समझता हूँ कि मैंने जिन कामों का जिक किया है यदि राष्ट्रीय शक्ति उनमें लग जाय तो हममें से घोर अतिवादी (extremist) भी जो सुघार चाहेगा वे स्वतः ही प्राप्त हो जायगे; और चूिक इन कार्यों में लगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें राष्ट्रीय कार्य-कम में सबसे आगे रक्खा है। मैं अखिल-भारतीय होमरूल-लीग को किसी भी रूप में किसी खास दल की सस्था समझने को तैयार नही हूँ। मैं किसी दल से सबब नही रखता और न रक्खूगा। में जानता हूँ कि लीग के नियमों के अनुसार काग्रेस की सहायता करना आवश्यक है। पर काग्रेस किसी दल-विशेष की सस्था नही है। ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में सभी दल रहते हैं। समय-समय पर एक-न-एक दल का उसपर अधिकार रहता है, पर वह किसी दल-विशेष की सस्था नही है। मुझे आशा है कि सारे दल काग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय, सस्था वनाना चाहेंगे जिसके द्वारा वे कांग्रेम की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से अपील कर सके। मैं लीग की नीति को

ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे काग्रेस दलबन्दियो से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद कायम रख सके।

"अब मेरे साधन की वारी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मैं लीग से यह आशा नहीं रखता कि वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर में शक्ति-भर चेष्टा करूगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामों में सत्य और अहिंसा से काम लिया जाय। तव हम सरकार और उसके उपायों से न भयभीत होगे न उनके प्रति अविश्वास रक्खेंगे। मैं इस प्रसग पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह समय पर ही छोडता हूँ कि मैंने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उससे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रश्नो का वह किस ढग से निपटारा करता है। फिल्हाल मेरा उद्देश अपने काम के औचित्य या उसमें समाविष्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, बित्क लीग के सदस्यों पर विश्वास करके अपने कार्यंक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है।"

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुघारों के प्रति अपनी नीति प्रकट की ---

"जैसा कि नाम से प्रकट है, काग्रेस-प्रजातत्र दल में काग्रेस के प्रति अगाध मिन्त और प्रजातत्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि मारत की समस्याओं को सुलझाने में प्रजातत्र के सिद्धान्त अचूक है। यह दल शिक्षा के प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सबसे बिढ़्या हथियार समझता है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक वधन लगा दिये गये है उन्हें उठा दिया जाय। इस दल का धार्मिक सिह्ण्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्त्ते ब्य है। यह दल मुसलमानों के उस दावे का समर्थन करता है जो खिलाफत-सम्बन्धी प्रश्नों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं और कर्रान के आदेशों के अनुसार चाहता है।

"यह दल मानवता के मगल और मानव-समाज के आतृत्व की वृद्धि के लिए ब्रिटिंग-राप्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे ब्रिटिंश-राप्ट्र-समूह के अन्य हिस्सेदारों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेंन भी शामिल है, वरावरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए

वरावरी के जागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहां यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति वदले का व्यवहार किया जाय। यह दल राष्ट्र-सघ का, ससार की शान्ति वनाये रखने, देशों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों और जातियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने, और एक देश के द्वारा दूसरे देश का रक्तशोषण बन्द करनेवाली संस्था के रूप में स्वागत करता है।

"यह दल माण्टेगु-मुघारो को, जैसे कुछ भी वे है, सफल बनाने का विचार रखता है, जिससे देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय; और इसलिए यह दल, बिना किसी सकीच के, लोकमत को कार्य-रूप देने के लिए जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या वैध-रूप से बिरोध करेगा।"

इसके वाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयो की एक सूची दी गई थी जिनके लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था। उनमे दमनकारी कानूनो, राजद्रोह के अभियोगो का जूरी-द्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था मे इंग्लैण्ड के जैसा सुधार, मजदूरो का सगठन और सुधार, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के निकास पर नियत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राप्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, सैनिक-खर्च में कमी, कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरिया, राप्ट्रमाषा, राप्ट्रीय एकता, कर-पद्धित प्रान्तिक स्वराज्य, ग्रामवासियो को जगलो के उपयोग करने की छूट, अनिवाय शिक्षा, ग्राम-पचायत की स्थापना, नशा-निपेध सहयोग-समितिया, आयुर्वेद-पद्धित को

प्रोत्साहन, और भौद्योगिक तथा इजीनियरी शिक्षा आदि विषयो का समावेश किया गया था।

अभी मुसलमानों का शिष्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुर्किस्तान के साथ सिंध की प्रस्तावित शर्ते प्रकाशित हो गई और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय का सदेशा भी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे शर्ते समझाई गई थी। सदेश में यह वात स्वीकार की गई थी कि सिंध की शर्तों से भारत के मुसलमानों के दिलों को अवश्य ठेस पहुँची होगी, पर साथ ही उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्की सहर्भीमयों के इस दुर्भाग्य को सन्तोष और पैर्य के साथ सहन करे! किन्तु इन शर्तों के प्रकाशन से मुसलमानों के कोष का ठिकाना न रहा। हण्टर-किमटी की रिपोर्ट भी उसी समय प्रकाशित हुई थी। बस, सारे देश में आग लग गई। खिलाफत-किमटी की बैठक वम्बई में हुई जिसमें गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १६२० की २८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र शस्त्र समझ कर अपना लिया गया। ३० मई को महासिमित की बैठक वनारस में हुई, जिसमें हण्टर-किमटी की रिपोर्ट और तुर्किस्तान के साथ सन्धि की शर्तों पर विचार किया गया। लम्बे-चौडे वाद-विवाद के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया।

गाघीजी ने 'तिलक-सम्बन्धी स्मृतिया' नामक पुस्तक मे बताया है कि असहयोग के प्रति लोकमान्य तिलक का क्या रख था। "असहयोग के सम्बन्ध मे उन्होने मार्मिक ढग से उसी वात को फिर दुहराया जिसे वह पहले भी मुझसे कह चुके थे, 'असहयोग का कार्यंक्रम मुझे पसन्द है। पर इसमें जिस आत्म-त्याग की जरूरत है, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नही, इसमे मुझे सन्देह है। मै आपकी सफलता चाहता हूँ। यदि आप जनता का ध्यान अपनी ओर खीच सके तो मुझे आप अपना कट्टर समर्थंक पायेगे।"

## गाँघी जो द्वारा विभिन्न सत्यात्रह

इस समय गांघीजी चम्पारन, खेड़ा और अहमदावाद में सत्याग्रह करके या करने की धमकी देकर देश को स्थायी लाभ पहुँचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होने चम्पारन में सत्याग्रह किया। खेडा जिले में वर्षा अधिक होने के कारण फसल मारी गई थी। वहा गांघीजी ने लगान न देने के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और अन्त में अहमदाबाद में मिल-हडताल का अन्त कराया। १९१८ में गांघीजी ने खेडा जिले के

किसानो के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किसानो को सलाह दी कि जवतक समझौता न हो जाय, तवतक लगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभा ैं ने शिष्ट-मण्डल वनाया, जो अधिकारियो के पास पहुँचा। परन्तु उस ताल्लुके का कमिश्नर विगड गया और शिष्ट-मण्डल से वडी अभद्रता के साथ पेश आया। इसपर गजरात-सभा ने किसानो के नाम नोटिस जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गाधीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनिवार्य हो गया। खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल पण्डचा पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये (शोक है कि १८ मई १६३५ को उनका देहान्त हो गया)। अन्त में खेड़ा के किसानी को आशिक छट मिल गई। तीसरी घटना बहमदावाद मिल-हडताल थी. जो १६१८ के मार्च में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरो और मालिको के वीच में एक समझौता ठहराया गया, पर इसी बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्वेलता और विह्वलता का परिचय दिया और मजदूरो का सगठन टुटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर गाधीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीपण प्रतिज्ञा करने का गाधीजी का यह पहला अवसर था। पर इसके सिवा और कोई चारा न था। उन्होने कहा-- ''आनेवाली पीढी कहे कि दस हजार आदिमियो ने उस प्रतिज्ञा को अचानक तोड दिया जो उन्होने वीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो यही अच्छा है कि मै अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिको की स्थिति और स्वतत्रता को अनचित-रूप से कठिनाई में डालनेवार्ला कहलाऊँ।" (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय के अन्त में दिये परिशिप्ट को देखिए)

## कुली-प्रथा का अन्त

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १६२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १६२० की १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्त-वन्दी कुळी-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दी से जारी थी। जब भारत-सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुळी-प्रथा का अन्त स्वतः ही हो गया, क्योंकि वहा मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथिवी के अन्य भागों के उपनिवेशों में शर्तवन्दी कुळी-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १६१४-१५ में भारत-सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-ताछ की तो उसे पता चला कि गाव-वाले इस प्रथा के घोर विरुद्ध है। १६१५ में दीनवन्चु एण्डरूज और मि० पियरसन फिजी

गये और वहा से वडे ही बुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप मे प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने वडी कौसिल में कुली-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने उसे मंजर कर लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ समय लग ही जायगा। वाद को पता चला कि वह औपनिवेशिक विभाग से इस बात पर राजी हो गये है कि भारत मे अभी पाच साल तक भर्ती होती रहे। एण्डरूज साहब ने भारत-सरकार को चुनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं? और जब यह बात प्रकट की गई कि इस प्रकार के राजीनामे पर व्हाइट-हाल के दोनो-औपनिवेशिक और भारतीय-विभागों ने दस्तखत किये हैं तो सारे देश में कोघ की लहर फैल गई। गांघीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। श्रीमती बेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया। १६१७ के मार्च-अप्रैल में आन्दोलन पूरे जोर पर था। भारत-सरकार ने १५ जन को जिन कारणो से श्रीमती एनी बेसेण्ट को नजरबन्द किया उनमें से एक यह भी रहा होगा। लॉर्ड चेम्स-फोर्ड ने गांधीजी को वलाया और तब उनकी समझ में स्थिति की गंभीरता आई। हरेक प्रान्त की भारतीय महिलाओं का एक शिष्ट-मण्डल लॉर्ड चेम्सफोर्ड से अपनी मजुर बहनो की ओर से मिला। गांघीजी ने ३१ मई १६१७ का दिन नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रया वन्द हो जानी चाहिए, नहीं तो भर्ती रोकने के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १६१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा-विघान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की भर्ती वन्द की जाती है। पर यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेगे जिनका उसमे वहुत वडा आर्थिक-हित था। इसलिए एण्डरूज साहव गाघीजी की सलाह और श्री रवीद्रनाय ठाकुर की हार्दिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मसाला इकट्टा करने के लिए एकवार फिर फिजी गये, जिससे युद्ध के वाद प्रश्न उठने पर उसका उपयोग किया जा सके। वह कोई एक साल तक फिजी में रहे और पहली वार से भी अधिक भयंकर हकीकते इकट्रा कर लाये। उन्होने इस प्रश्न के नैतिक पहलू पर आस्ट्रे-लियन महिलाओ का घ्यान भी काफी आकर्षित कर लिया और उन्हें कुली-प्रथा को उठाने के पक्ष मे प्रबल समर्थन प्राप्त हो गया। १६१८ के मार्च मे उन्होने मि० माण्टेग् से दिल्ली में भेट की और उनके सामने सारा मामला पेश करके सावित कर दिया कि शर्तवन्दी कुली-प्रथा घोर अनैतिक है। १९१६ में सरकार ने यह घोषणा की कि अब गिरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी और जिन मजदूरो की पाच साल की मियाद

पूरी नहीं हुई है जन्हें वन्यन-मुक्त किया जायगा। फलत पहली जनवरी १६२० को फिजी, बिटिश-गाइना, द्रिनिडाड, सुरीनाम और जमेका के प्रवासी भारतीयों में हर्ष का वारापार न रहा, क्यों कि वहा अमीतक यह प्रथा जारी थी। उस वन्यन-मुक्ति के दिन जो भारतीय गिरिमट के अनुसार यहां पहुँचे थे वे भी आजाद कर दिये गये। यह प्रथा १८३५ में बारम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेशों में शकर की खेती के लिए मजदूर मिल सके। इसके पहले अफ़ीका के ईसाई गुलाम काम करते थे, पर १८३३ में गुलामी का अन्त कर दिया गया था। इस प्रकार शकर की खेती जारी रखने के लिए जो तरकीव सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार सर डब्ल्यू० विलसन हन्टर ने इस प्रथा को अर्द्ध-गुलामी मजदूरी कहा था, और यह वर्णन ठीक भी है।

## हरटर-रिपोर्ट

१६२० की २८ मई को इन्टर-रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा और क्षोभ की वाढ आ गई। रिपोर्ट में सब सदस्य सहमत न थे। हिन्द्स्तानी सदस्यो का अंग्रेज सदस्यो से मतभेद था। मतभेद इस विषय पर था कि पंजाब का उपद्रव आकस्मिक था या पहले से निश्चित किया हुआ था ? अग्रेज सदस्यो की राय थी कि वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय इसके विपरीत थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फौजी-कानन की कोई आवश्यकता न थी तथा इस उपद्रव का दोष चन्दा इकट्टा करने और रगरूट भर्ती करने में पजाव के गवर्नर ओडायर के जल्म को दिया। उन्होने सरकार को ऐसी खबरे दबाने का दोषी ठहराया, जिनसे भ्रान्त घारणा फैली। सरकार ने यह वात स्वीकार की कि "फौजी-कानन का शासन-शक्ति के दूरुपयोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्तदायित्व-हीन कार्यों के द्वारा दूषित कर दिया गया था। जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार आदमी ऐसा न करता। और उस स्थिति मे जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए था, उसने उससे काम न लिया।" सम्राट् की सरकार ने उन कई निर्दयतापूर्ण और अनुचित सजाओ को बिलकुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को धिक्कार-द्वारा तथा दूसरे जपायो से इस नापसन्दगी का खुले तौर से परिंचय करा दिया जाय। परन्तु मि० माण्टेगु ने कहा कि 'जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिलकुल नेकनीयती के साथ काम किया, अलवत्ता उससे परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने में गलती होगई।" भारत को इस बात से कोई सान्त्वना न मिली कि भविष्य के लिए फौजी-कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गई है। न पजाव या भारत को इस वात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी-कानून की करतूतो के लिए जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में वहे ध्यान के साथ जाच-पडताल की गई है, क्योंकि जिन अधिकारियों के आचरण को धिक्कारा गया था उनमें से वहुत से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड चुके थे।

हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रक्नो पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया गया और मामले पर विचार करने के लिए विशेष काग्रेस करने का निश्चय किया गया। लोकमान्य तिलक उस अवसर पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होने महासमिति में भाग न लिया क्योंकि खिलाफंत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न था। फिर भी उन्होंने देशभिक्त और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य कह दिया कि वह महासमिति के आदेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गाघीजी ने असहयोग-आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया। अवतक असहयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता था। सारे दलों के नेता २ जून १६२० को डंलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कुलो, कालेजो और अदालतो के बहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर १६१६ में दिल्ली मे अ० भा० खिलाफत-परिषद् ने गांघीजी की सलाह के मुआफिक सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था । इस निश्चय की पुष्टि कलकत्ता और अन्य स्थानो के मुसलमानो ने, और १७ अप्रैल १६२० को मदरास की खिलाफत-परिषद् ने, कर दी थी। मदरास की खिलाफत-परिषद् ने असहयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियो और सरकारी नौकरियो का परित्याग. े ऑनरेरी पदो और कौसिलो की मेम्बरी तथा पुलिस और फौज की नौकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। खिलाफत और पजाब के अत्याचारो और अपर्याप्त सुघारो की फल्गु ने उवलती हुई त्रिवेणी का रूप घारण कर लिया। इस त्रिघारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रवल कर दिया। असह्योग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिलक तक ने महासमिति के निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधीरात को

वह परलोक सिघार गये और इस प्रकार गाघीजी एक महान् शक्ति की सहायता से विचत रह गये ।

इधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, क्यों कि अब तुर्किस्तान के साथ ब्रिटेन की सिंघ के बाद भारत में अग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आन्दोलन सिन्घ में आरम्भ हुआ और सीमान्तप्रदेश में जा फैला। कचगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठभेड़ हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और अगस्त के भीतर-भीतर अनुमानत. १८,००० आदमी अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर अफगान-सरकार ने शीघ्र ही इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक कष्ट झेलने और मरने-खपने के बाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवर्त्तन हुआ।

जब अगस्त मे बही कौसिल की बैठक हुई तो असहयोग जारी था। कई सदस्यो ने अपने पदो से इस्तीफा दे दिया था। वाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग की नीति से अब्यवस्था उत्पन्न होगी और पूछा कि क्या कोई इससे मी अधिक अविवेक-पूर्ण कार्य हो सकता है ? उन्होंने आन्दोलन को "सारी मूर्खता-पूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक मूर्खता-पूर्ण योजनाओं वताया, परन्तु नई कौसिल खोलने के लिए युवराज को भारत बुलाने का विचार, जिसका विरोध वम्बई लिवरल परिषद् में श्री शास्त्री तक ने किया था, अन्त में छोड दिया गया। अगस्त में ही डॉ॰ सप्नू को वाइसराय की कार्य-कारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया।

## श्रमहयोग का प्रस्ताव

असहयोग की योजना का बाकायदा आरम्भ १ अगस्त को हुआ। गांघीजी और अली-भाइयो ने देश का दौरा किया। गांघीजी ने जनता को अनुजासन का पाठ पढाया और उसके उछलते हुए उत्साह को सयम में रक्खा। जैसा हमेशा से होता आया है, गांघीजी ने जब-जब अपने अनुयायियो को लताड बताई तो सरकार ने उसका उद्धरण भीड की निरकुशता सिद्ध करने में किया। काग्रेस को अपने पुराने वैध रास्ते को छोडकर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। यह असाधारण बात थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधिवेशन का निश्चय मई में ही हो चुका था। यह १६२० के ४ से ६ सितम्बर तक कलकत्ते में हुआ।

यह अधिवेशन वडा ही महत्त्वपूर्ण था। वंगाल गाधीजी से पूरी तरह सहमत न

था और देशवन्यू दास तो गाघीजी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकाश प्रतिनिधियों के हृदयों में कौसिलों और अदालतों के वहिष्कार की योजना के प्रति विलकुल सहानुभति न थी। पर तो भी ७ मत के संकीर्ण पर निञ्चया-त्मक वहमत से कार्य-समिति ने गाधीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमे उन्होने शनै शनै वहिष्कार करने की सलाह दी थी। उस समय वातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यम्भावी था। भारत-सरकार ने हण्टर-रिपोर्ट के बहुसस्यक-पक्ष की वात ग्रहण कर ली थी और वह अधिकारियो की काली करतृतो पर अधकार का पर्दा डालना चाहती थी। वहसंख्यक-पक्ष की राय मे डायर का आचरण केवल "समझ की वडी भूल" था, "जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से वाहर चला गया।" उसकी राय में डायर ने जो किया वह कर्त्तव्य को नेकनीयती के साथ, पर गलत ढग से अपना कर्तांव्य समझने के कारण, किया। मि० माण्टेगु ने भी इन सिफा-रिशो को विना चु तक किये स्वीकार कर लिया और पजाव के अधिकारियो की करतुतो की ओर से एक प्रकार आखें बन्द कर ली। उन्होने कहा कि "डायर ने कठोर कर्त्तव्य और नेकनीयती से काम लिया था।" कामन-सभा मे डायर के प्रति किये गये अत्याचार और उसे दिये गये अन्यायपूर्ण दण्ड के सम्वन्ध में वाद-विवाद हुआ। लाई सभा मे लॉर्ड फिनले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो गलत, एक पक्षीय, और शब्द तथा भाव दोनो प्रकार से क्षठी वातो से भरा हुआ था। इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय जनता के अधिकारो और स्वतत्रता के साथ विश्वास-घात किया गया। इस वाद-विवाद और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को लेकर कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में कडे प्रस्ताव पास किये गये।

काग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में वडे जोशोखरोश के वीच हुआ। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समिति के प्रधान थे और लाला लाजपतराय, जो हाल ही अमरीका से लौटे थे, सभापित थे। पहले प्रस्ताव में लोकमान्य वाल गगाधर तिलक की मृत्यु पर काग्रेस के गहरे दु ख को प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल एव विशुद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका त्याग और सेवाये, जनता के हित के लिये उनकी तीन्न लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये गये उनके भगीरथ प्रयत्नो के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृत्य-पटल पर सदा आदर-सहित अकित रहेगी और अनगिनत पीढियों तक हमारे देशवासियों को वल व स्फूर्ति प्रदान करती रहेगी। डॉ॰ महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची थी, उसपर भी काग्रेस ने अपने दु ख को प्रकट किया।

दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौघरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिग हुए ही थे, पेश किया। उसमे पजाब-जाच-किमटी के निर्णय स्वीकार किये गये; हन्टर-किमटी के बहुमत की पक्षपात तथा वर्ण-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्दा की गई; और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश-न्याय की निष्पक्षता से लोगो का विश्वास उठ गया है।

तीसरा प्रस्ताव भी पजाब के बारे मे था। पजाब मे किये गये अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश-सरकार-द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशों को ज्यों-का-त्यों मान लिये जाने पर, और उसके द्वारा पजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को असलियत में दर-गुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई।

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गांधीजी ने पेश किया और जो बन्ध प्रतिनिधियों के विश्व १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था —े

"चूिक खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनो देशो की सरकारे भारत के मुसलमानो के प्रति अपना फर्ज अदा करने मे खास तौर से असफल रही है और ब्रिटिश-प्रघान-मंत्री ने जान-बूझ कर उन्हे दिये हुए वादे को तोड़ा है और चूिक प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई घामिक विपत्ति को दूर करने मे प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करें,

"और चूकि अप्रैल १६१६ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनो सरकारों ने पंजाब की बेक्स्र जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सजा देने में जो पजाब की जनता के प्रति असम्य व सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरें हैं, घोर लायरवाही की है और चूकि उक्त दोनो सरकारों में सर माइकेल ओडायर को जो अफसरों द्वारा किये गये बहुत-से अपराघों के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के हु खो व कष्टों की सरासर अबहेलना की, वरी कर दिया, और चूकि इंग्लैण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का दु खपूर्ण अभाव स्पष्टत. प्रकट हो गया है और पजाव में सुसगठित-रूप से आतक और त्रास फैलाया गया है, और चूकि वाइसराय की सबसे ताजी घोषणा इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाब के मामलो पर तनिक भी पछताने का भाव नहीं है, अतः इस काग्रेस की राय है कि भारत में तबतक शान्ति नहीं हो सकती जवतक कि उक्त दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम

• रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की मूलों को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त मार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस काग्रेस की यह राय है कि जवतक उक्त मूलों का सुघार न हो जाय और स्वाराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है कि वे गांधीजी-द्वारा सचालित क्रमिक वहिंसात्मक असहयोग नीति को स्वीकार करें और अपनावें।

"और चूिक इसकी शुरुआत उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अब तक लोकमत को बनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूिक सरकार अपनी शक्ति का संगठन लोगों को दी गई उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित स्कूलों से, व अपनी अदालतों व कौसिलों से ही करती हैं, और चूिक आन्दोलन को चलाने में यह वाञ्छनीय है कि कम-से-कम खतरा रहे और वाञ्छित उद्देश की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह काग्रेस सरगर्मी के साथ सलाह देती है कि—

- (अ) सरकारी उपाधियो व अवैतिनिक पदो को छोड दिया जाय और जिला और म्युनिसिपल बोर्ड व अन्य सस्थाओ मे जो लोग नामजद हुए हो वे इस्तीफा दे दें,
- (व) सरकारी दरवारो, स्वागत-समारोहो तथा सरकारी अफसरो-द्वारा किये गये या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सरकारी व अर्थ-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय,
- (स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकार-द्वारा नियन्त्रित स्कूल व कालेजो से छात्रो को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय; उनके स्थान में भिन्न-भिन्न प्रान्तो में राष्ट्रीय स्कूल व कालेजो की स्थापना की जाय;
- (द) वकीलो व मुविक्किलो-द्वारा ब्रिटिश अदालतो का घीरे-घीरे विह्य्कार हो और उनकी मदद से खानगी झगडो को तय करने के लिए पंचायती अदालतो की स्थापना हो;
- (य) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करनेवाले लोग मेसोपोटामिया मे नौकरी करने के लिए भर्ती होने से डनकार करे,
- (फ) नई कौसिलो के चुनाव के लिए खडे हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले ले और यदि काग्रेस की सलाह के बावजूद कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खडा हो तो मतदाता उसे घोट देने से इनकार करे;
  - (ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जाय।

"और चूिक असहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप ' में पेश किया गया है जिसके विना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता और चूिक असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री-पुरुप व वालक को इस प्रकार के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह काग्रेस सलाह देती हैं कि एक वड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय, और चूिक भारतीय श्रम व प्रवच से चलनेवाली मारत की वर्तमान मिले देश की जरूरियात के लिए पर्याप्त सूत व कपड़ा तैयार नहीं कर सकती और न ही इस वात की कोई सम्भावना है कि एक लम्बे अर्से तक वे ऐसा करने में समर्थ हो सकें, यह काग्रेस सलाह देती हैं कि हरेक घर में हाथ की कताई को फिर से और देश के इन असस्य जुलाहो द्वारा, जिन्होंने अपने पुराने व सम्मानित पेशे को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हाथ की वुनाई को पुनक्जिवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति तुरन्त ही वढ़ाई जाय।"

इस प्रस्ताव पर गरमागरम वहस हुई। वावू विधिनचन्द्र पाल ने एक सशोधन ऐश किया, जिसका देशवन्धु चित्तरजनदास ने समर्थन किया। इस सशोधन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मत्री को भारत के एक शिप्ट-मण्डल से मिलने के लिए कहा गया।

बहुत देर के विवाद के वाद अन्त में गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया।

यहा प्रसगवश यह भी कह दिया जाय कि गाघीजी ने पहले जिला व म्यूनिसिपल वोर्ड आदि स्थानिक सस्थाओं के विहिष्कार को भी अपने कार्यक्रम में
शामिल कर लिया था, लेकिन फिर मित्रों की मर्जी के खातिर उसे निकाल दिया।
राष्ट्रीय दल भी कार्यक्रम से कुछ मतभेद रखता था, लेकिन तिसपर भी वह काग्रेस
के प्रति वफादार रहा। अमृतसर-काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के
उम्मीदवार नई कौंसिलों के चुनाव के लिए खडे हुए थे और जिन्होंने चुनायआन्दोलन में काफी समय, परिश्रम व घन व्यय किया था, वे लगभग सव एकदम
चुनाव से हट गये। मत-दाताओं तक ने, लगभग द० प्रतिशत ने, काग्रेस के निर्णय
को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहों से तो वोट की पर्चिया डालने
के वक्स रीते-के-रीते लीट गये। स्वय सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि
"गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन में नई कौसिलों का विहिष्कार अवस्य ही अगले
कुछ वर्षों के इतिहास पर जवरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस विहिष्कार के

कारण नई कौसिलो में कई लोक-प्रतिष्ठित व उग्र-विचारवादी न आ सके और नरम-दलियो का रास्ता साफ हो गया।"

नवस्वर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा। सरकार ने कहा, "उसने प्रान्तीय सरकारों को आदेश किया है कि वह केवल उन्ही लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलाते उस हद से भी वाहर निकल जाय जो उसके सचालकों ने नियत कर रक्बी है और जिन्होंने लेखों व भाषणों से जनता को खुले-आम हिंसा के लिए मड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की वफादारी को विगाडने का प्रयत्न किया है।" सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि "उच्च-वर्ग के व्यक्ति व सर्व-साधारण दोनों ही असहयोग-आन्दोलन को एक शेखचिल्ली की योजना समझकर रद कर देगे। क्योंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारों ओर अशान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले विना नहीं रह सकता और जिन लोगों के देश में कुछ भी स्वार्य-सवध है उनका सर्वनाश हुए विना नहीं रह सकता। असहयोग-आन्दोलन अज्ञान और पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता है; और उसके उद्देश में रचनात्मक तस्वों के तो कीटाणु भी नहीं है।"

२ अक्तूवर १६२० को महासिमिति ने अपनी बैठक मे अखिल-मारत तिलक-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोप नाम के दो कोष इकट्ठे करने का निश्चम किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १६२० तक रही की टोकरी मे ही पडा रहा। असहयोग-आन्दोलन सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी बगाल और महाराष्ट्र में कुछ अच्छा स्वागत न हुआ। लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापडें ने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक-रूप से बताया कि किस प्रकार कलकत्ता-काग्रेस के प्रस्ताव काग्रेस की शक्तियों को आत्मवल व नैतिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैं, लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहलू को बिलकुल मुला देते हैं। 'दिश की वास्तिवक सरकार से हमारा सब सम्पर्क हटाकर यह आन्दोलन हमें राजनैतिक रंग में रगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनैतिक स्वभाव बनाने से रोकता हैं जो एक करारी लड़ाई को शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित-रूप से और जम कर चलाने के लिए आवश्यक हैं। असहयोग का आन्दोलन सहनशक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सके, यह सम्भव हैं, लेकिन वह हमारे अन्दर वह कार्य-शक्ति, साधनशीलता व व्यावहारिक चातुर्थ्य पैदा करने में असमर्थ है जो एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक हैं। काग्रेस ने जिन तीन वहिष्कारो

की सिफारिश की है वे बेकार है और उनमें सुदूर राजनैतिक दृष्टि का विलक्षुल अभाव है। आल-इण्डिया-होमरूल-लीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी जाती है) के ध्येय को बदलते समय जो विवाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा झुकाव फिर एकतन्त्र व व्यक्तिगत सत्ता की ओर है। चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बढ़े-चढ़े व नीतिवान् व्यक्ति को क्यों न दी जाय, है आपत्तिजनक और समय की स्पिरिट के विश्व !"

इसमें होमरूल-लीग के ध्येय-परिवर्तन और गांघीजी द्वारा स्वराज-सभा बनाने की ओर ध्यान दिलाया गया। कलकत्ते में जब असहयोग का भाग्य तराजू के पलड़ो पर लटका हुआ था, गांधीजी ने पुराने होमरूल-वादियों को , जिनसे श्रीमती बेसेण्ट अलग-सी हो गई थी, एक झण्डे के नीचे इकट्ठा किया और लीग का ध्येय बदल डाला। इस ध्येय को नागपुर में फिर काग्रेस ने भी अपना लिया। गांधीजी ने लीग का नाम भी बदल कर स्वराज-सभा रक्खा। लेकिन इस सभा को चलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कलकत्ता में तो काग्रेस ने असहयोग के मार्ग को ग्रहण कर लिया था और नागपुर में उसपर फिर दोहरी छाप लगा दी। यह विधि के विधान में और राजनीति में कैसी घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दो बार ऐसे प्रान्तों की राजधानियों में पास हुए जहाँ कि असहयोग-आन्दोलन का प्रवल-से-प्रबल्ध विरोध किया गया था।

# नागपुर-कांग्रेस

नागपुर-काग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर अन्तिम-रूप से विचार होकर निश्चय होना था। काग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की सर्था बहुत अधिक थी। नागपुर के पहले या वाद की कोई भी काग्रेस इस वात का दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की सर्था नागपुर के वरावर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों की सर्था १४,४६२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे और १६६ स्त्रिया। काग्रेस के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराधवाचायें थे। कर्नल वेजवृड, मि० हालफोर्ड नाइट व मि० वेन स्पूर ने काग्रेस में इंग्लैण्ड के मजदूर-दल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया और मजदूर-दल की सहानुभृति को प्रदिश्त किया।

श्री चित्तरजनदास पूर्वी वगाल व आसाम से लगभग २४० प्रतिनिधियो का एक दल लाये थे, उनका दोनो ओर का खर्ची भरा और अपनी जेव से लगभग ३६,०००) इसलिए खर्च किया कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके। श्री दास के आदिमयों में और उनके विरोधी श्री जितेन्द्रलाल वनर्जी के आदिमयों में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम तगडा या कुछ कम संगठित न था। कर्नल वेजवुड ने और मि० वेन स्पूर व मि० हालफोर्ड नाइट ने विषय-समिति की वैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेजवुड ने असहयोग के विरोध में दलीले पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी परन्तु नतीजा कुछ भी न हुआ। खादी-सम्बन्धी धारा और भी कडी कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया और काग्रेस का ध्येय "इस तर्ज से बदल डाला गया कि उसमें ब्रिटिश-सम्बन्ध व वैध-आन्दोलन का जिनमें काग्रेस अभीतक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा।" ये सरकार के शब्द है। अधिवेशन में गांधीजी के व्यक्तित्व की विजय हुई।

अव हम नागपुर-काग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओ पर और उसने काग्रेस के घ्येय व विधान तथा आदर्शों व दृष्टिकोण में क्या-क्या आमूल प्रिवर्त्तन किये, इसपर भी दृष्टिपात करें। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वीकार हो जाना स्वयं एक वडी भारी वात थी, लेकिन उसके वारे में सबसे वडी वात यह थी कि उसे श्री चित्तरजनदास ने पेश किया और उसका लाला लाजपतराय ने समर्थन किया। नागपुर में गांधीजी को निस्सन्देह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते में केवल एक ही परले सिरे के राजनीतिज्ञ पं० मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया था, और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीव जबिक गांधीजी ने नेहरूजी का यह सशोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतों व कालेजों का वहिष्कार धीरे-धीरे हो।

नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीब-करीब कलकत्तावाले प्रस्ताव को ही दोहराया। एक ओर पदिवयां छोड देने की बात तो दूसरी ओर करो के न देने तक की वात उसमें शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक-सम्बन्धों को छोडे और हाथ की कर्ताई-बुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करें। राष्ट्रीय सेवक-दल (इण्डियन नेशनल सर्विस) को सगठित करने और अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोष\* को बढाने के लिए काग्रेस पर

<sup>\*</sup>कोष एकत्र करने का निश्चय तो अक्तूबर में ही हो गया था, लेकिन बाद में अखिल-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिलाकर एक कर दिया गया।

जोर दिया गया। कौसिलो के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मत-दाताओं से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनीतिक सेवा न छेने की प्रार्थना की गई। पुलिस व पलटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ रहे थे उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियो से अपील की गई कि वे जनता से वर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राप्ट-कार्य में सहायेता करें और सब सार्वजिनिक समाओं में विना डर के खुले तीर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि व्यक्तिसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग है। बचन और कर्म दोनो में अहिंसा का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया , क्योंकि हिंसा-भाव लोकगासन की स्पिरिट के विरुद्ध ही नही विल्क असहयोग की आगे की सीढियो तक पहुँचने के मार्ग में भी वाघक है। प्रस्ताव के अन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजिनक सस्यायें सरकार से अहिसात्मक असहयोग करने में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लैण्ड के साप्ताहिक 'इण्डिया' को वन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस वात को महसूस किया गया कि भारत और विदेशियों में भारत के वारे में सच्ची वातों के फैलाने की आवश्यकता है। आयर्लेण्ड के वीर योद्धा स्वर्गीय मैक्स्विनी ने जो आयर्लेण्ड के उत्थान के लिए लड्ते-लटते ६५ दिन की भूख-हडताल के पक्चात् अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था इसके लिए उन्हे श्रद्धाञ्जलि दी गई।

विनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिवर्स कींसिली" हारा स्वर्ण-विनिमय-मान-कोप (Gold Exchange Standard Reserve) कागजी-मुद्रा कोप (Paper Currency Reserve) में "लूट" मचने के कारण नागपुर में जोरो से इस वात की माग पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को पूरा करे। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश माल की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरी पर अपना वादा पूरा करने से इन्कार करने के हकदार हैं।" ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों की प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जिरये जारी किये गये उनके संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रविश्वत की गई। खाद्य-पदार्थों के निर्यात की नीति की निन्दा की गई। मुकदमा चलाकर या विना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभृति दिखाई गई। पजाव,

दिल्ली व अन्य स्थानो में पुन प्रारम्भ हुए दमन को घ्यान में रक्खा गया और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धैर्य से सहे। काग्रेस ने सब देशी-नरेशो से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतो में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शीघ्र-से-शीघ्र प्रयत्न करे। हार्निमैन साहब को भारतीयो से अलग रखने की सरकारी नीति की निन्दा की गई और मि० हार्निमैन के प्रति भारत की कृतज्ञता प्रकाशित की गई। ईशर-किमटी व उसकी सिफारिशो को भारत की पराधीनता व असहायता को वढाने में सहायक मान कर उनकी निन्दा की गई और उन सिफारिशो को भी असहयोग-आन्दोलन का एक और कारण माना गया। मुसलमानो को गो-बघ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर घन्यवाद दिया गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमडे की निर्यात को निरुत्साहित करे। नि.शुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धित के वारे में भी प्रस्ताव पास हुए।

अन्त में हम काग्रेस के विधान पर आते हैं। काग्रेस का ध्येय वदल दिया गया। काग्रेस का ध्येय "शान्तिमय व उचित उपायो से स्वराज्य प्राप्त करना" घोषित किया गया। काग्रेस का प्रान्तीय सगठन प्रान्तो की माषा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बैठको का काग्रेस के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना, व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यो तक सीमित रखना—ये मार्के के परिवर्तन थे; लेकिन विषय-समिति के सदस्यो की सख्या बढाकर ३५० तक कर दी गई। सभापति, मंत्री व कोपाध्यक्ष समेत १५ सदस्यो की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विधान का एक ऐसा अग था जिसने काग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक ऋन्ति ही कर दी है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि काग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध उज्वता और वीरतापूर्ण संग्राम छेडने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी अफीका में भारतीयो-द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने के लिए विधित किया गया था, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुख प्रकट किया। सबसे अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में काग्रेस ने दीनवन्धु एण्डरूज को धन्यवाद दिया।

# ऋध्याय १ का परिशिष्ट

### १-चम्पारन-सत्याग्रह

बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीसवी शता-ब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। वागे चलकर इन लोगो ने वहा के जमीदारो से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भृमि के बडे-बडे भाग अपने हाथ कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बडा बोझा लदा हुआ था। इन गोरे खेतिहरो ने अपने प्रमाव और रुतबे से, जो कि उन्होने जमीन प्राप्त करके यहा पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जोकि उन्हें हक्मत करनेवाली जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहा के गावो के किसानों से अपने लिए नील की खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी कै या कै भूमि पर नील अवश्य बोये। कुछ ही दिनो में इन लोगो ने बगाल-टेनेन्सी एक्ट में इस वात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने की यह प्रथा आगे चलकर तीनकठिया के नाम से मशहर हुई, जिसके मानी थे एक बीघे का 🔭 भाग। किसानो की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह नाममात्र की थी। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे अन्य अनेक चीजो के मेल से रग तैयार होने लगे। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोक्त अवस्था में नील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय लाभ-प्रद नहीं रहा। फलतः उनके नील के कारखाने बन्द होने लगे। लेकिन इस नुकसान को अपने कघे पर लेने के बजाय उन्होने उसे गरीब किसानो के सिर मढ देने के उपाय सोचे। इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम किया। उन गावों में, जिनकी जमीन के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था, उन्होने किसानो से लगान मे बढोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले मे उन्हें नील पैदा करने के बन्धन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार के हजारो ही क्षर्तनामे लिखाये गये। इन क्षर्तनामो की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहा उनके स्थायी पट्टे नही थे, वहा किसानो से उन्होने जैसा कि किसानो का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसुल किया, या रुपये के मृत्य की कोई और चीज ले

ली। गरीब किसानो से कोई १२ लाख रुपया वसूल किया। क्योकि सारा चम्पारन जिला इन्ही गोरो के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुस्तलिफ टुकडे कर लिये थे। गोरो के प्रत्येक संघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग था जिसमे उनकी हकमत थी। इनका प्रभाव सरकारी हलको मे इतना था कि बेचारे गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फौज-दारी किसी भी प्रकार का मामला चलावे या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सके। उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, काजीहाउसी में उन्हें बन्द करा देना तथा हजार ढग से उन्हें तग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें मकानो की लूट, नाई, घोबी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानो से उन्हें वाहर निकाल देना, उन्हीके मकानो के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछ्तो को उनके दरवाजो पर बिठा देना आदि बातें भी शामिल थी, जो आये दिन बरावर उनपर बीतती रहती थी। ये लोग किसानो से जबरदस्ती अनुचित-रूप से भाति-भाति के नजराने भी लिया करते थे। जाच करने पर यह ज्ञात हुआ था कि ५० प्रकार के नजराने वस्ल किये जाते थे। उनमे से कुछ के नाम यहा देना अनुचित न होगा। विवाह पर, चुल्हे पर, कोल्ह पर लाग लगी हुई थी। यदि साहव बीमार है और पहाड पर जाने की आवश्यकता है, तो वहां के किसानों को इसके लिए "पहाड़ही' नामक लाग देनी पडती थी। यदि साहब को सवारी के लिए घोडा, हाथी या मोटर की जरू-रत होती तो किसानो को उसके मुल्य के लिए "घोडाही" ("हाथियाही" या "हवाई" नामक विशेष लाग देनी पहती थी। इन लागों के अतिरिक्त किसानों से भारी-भारी जुर्माने भी वसुल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य वन पड़ा जिससे साहब को या किसी दूसरे को बुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था। इस प्रकार से यह लोग एक तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम ही बन वैठे थे।

यह अवस्था थी जविक कुछ इन किसानो के और कुछ बिहार के प्रति-निधि गांधीजी के पास लखनऊ-काग्रेस के अवसर पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें चम्पारन आकर स्थिति का अध्ययन करने का वचन दे दिया।

१९१७ में गांधीजी मोतीहारी पहुँचे। यह जिले का मुख्य स्थान था। गांबों को देखने के लिए वह रवाना होने ही वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से वाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुक्म को कव माननेवाले

थे! उन्होने अपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हे उनके लोकोपयोगी कार्यों के प्रस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्टेट की अदालत में उनपर दफा १४४ भग करने का मुकदमा चला। उन्होंने अपनेको अपराधी स्वीकार करते हुए एक विरुक्षण बयान अदालत के सम्मख दिया, जो उस समय एक अपरिचित और नई स्फूरणा को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे भली-भाति परिचित हो चके है। सरकार ने अन्त मे मकदमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाच करने दी। इस जाच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई २० हजार किसानो के वयान कलमबन्द किये। इन्ही वयानो के आधार पर गाधीजी ने किसानो की मार्ग पेश की। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियक्त करना पड़ा जिसमें जमीदार, सरकार और निलहे गोरो के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानो की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीशन ने जाच के वाद एक मत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी. जिसमें किसानो की लगभग सभी शिकायतो को जायज माना गया। उस रिपोर्ट मे एक समझौता भी लिखा गया था जिसमें किसानो पर बढाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरो ने नकद वसुल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी सिफारिश को वाद में कानन का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या 'तीनकठिया' लेना मना कर दिया गया। इसके कुछ वर्ष वाद ही अधिकाश निलहे गोरो ने अपने कारखाने वेच दिये, जमीन वेच दी और जिला छोड-कर चले गये। आज उन स्थानो के, जो कभी निलहे गोरो के महल थे, खण्डहर ही शेप है। वे लोग, जो अभीतक वहा मौजूद है, नील का काम कर्तर्ड नहीं कर रहे है; विक दूसरे किसानों की तरह खेती-बाढ़ी करके वसर करते है। अब न तो उनकी वह गैर-काननी आमदनी ही रह गई है और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी का एक कारण थी। जिन अत्याचारो और मुसीवतो को देश के अनेक नेता और सरकार दोनो पिछले सौ वर्षों से दूर न कर सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनो में मिट गये।

## २--खेड़ा-सत्याप्रह

सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, विल्क सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहातक प्रवन हैं, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण खेडा का (१९१८) भी सत्या-ग्रह है। गांधीजी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के दिनों में भी वे सरकार के लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ ऐतराज कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एव प्रार्थनापत्र मेजते थे, स्थानीय कौसिलो मे प्रस्ताव करते थे। वस यहापर उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १६१८ में गांधीजी ने एक नये यग का श्रीगणेश किया। गुजरात के खेडा जिले मे इस वर्ष ऐसा बरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल खराव हो गई। अवस्था अकाल के समान हो गई थी। किसान लोग यह महसुस करने लगे थे कि अवस्था को देखते हए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौको पर जो उपाय काम मे लाये जाते थे, उन सवको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चके थे। अत गाघीजी के पास किसानो को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नही था। उन्होने लोगो से स्वय-सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और कहा कि वे किसानो में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावे। गांधीजी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वय-सेवक वनने को आगे वढनेवाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और वढती हुई वकालत पर लात मार दी, और सब कुछ छोडकर गांघीजी के साथ फकीरी ले ली। खेडा का सत्याग्रह ही इन दो महान पुरुषो को मिलाने का कारण वना। सरदार वल्लभभाई के सार्वजिनक जीवन मे प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होने अन्तिम निश्चय करके अपने-आपको गांधीजी के अर्पण कर दिया। किसानो ने एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को झुठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जवरदस्ती वढाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनो को जब्त कराने के लिए तैयार है।

अब किसानों को एक नये ढग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों की शिक्षा उन्हें दी गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता है कि आपका यह हक है कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतराज करें। यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नहीं, नौकर है, इसलिए आपको अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर ढराये-धमकाये जाने की, दमन और दवाव की और उससे भी बदतर जो आ पड़े उन सबकी परवा न करते हुए अपने हको पर ढटे रहना चाहिए, उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखना था, जिनके जाने विना वहें-से-बडा साहस-कार्य भी आगे चलकर दूषित और अष्ट हो सकता है। गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गाव से दूसरे और वहा से तीसरे में जाकर

किसानो को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मवेशियो तथा अन्य वस्तुओं के कर्क किये जाने, जर्माना और जमीन जब्त होने की घमकी के मका-वलें में भी दुढतापूर्वक ढटे रहों। इस युद्धें के लिए घन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वस्वई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक धन भेज दिया। इस सत्याग्रह से गजरात को सविनय-भंग का पहला सबक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजवृत बनाने के खयाल से गांघीजी ने लोगो को सलाह दी कि जो खेत बेजा कुर्क कर लिया गया है उसकी फसल काट-कर ले आवे और (स्वर्गीय) श्री मोहनलाल पण्डचा इस कार्य में किसानो के अगवा बने। लोगो को अपने ऊपर जुर्माने कराने और जेल की सजा को आमित्रत करने की शिक्षा ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता है। मोहनलाल पण्डचा एक खेत की प्याज की फसल काटकर ले आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानो ने भी मदद दी। उन सब लोगो की गिरफ्तारिया हुईं, मुकदमे चले और थोडे-थोडे दिन की सजायें हुईं। लोगो के लिए यह एक अद्मुत प्रयोग था। इन सब बातो को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओ की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटने पर उनके जुलूस निकालते थे।

इस झगडे का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीव किसानों के लगान को मुत्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया विना किसी प्रकार की सार्वजिनक घोपणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूकि यह रियायत एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन के फलस्वरूप है, तीसरे दी भी विना मन के; इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। लेकिन उसके अप्रत्यक्ष फल बहुत वडे निकले। उस लडाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति की नीव पडी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा' में लिखते हैं :—

"गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। सवने समझा कि प्रजा की मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-जिंत पर है। सत्याग्रह ने खेडा के द्वारा गुजरात में जट जमाई।"

### ३---श्रह्मदाबाद्-सत्याप्रह

गाधीजी-द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भाति ऐसी रोमाचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की शोभा बढ़ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। औद्योगिक झगडों को सुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और व्यह्सि था। उसके ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले हैं, जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर-संघ कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर पिक्मी यात्री वग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि सिक्षप्त वर्णन भी इस इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रगे जा सकते हैं—परन्तु मैं यहा केवल इतनी ही बात लिखकर सतोष करूँगा कि गांधीजी ने इसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूप-रेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और ससार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-सगठनों में कितना अन्तर है।

१९१६ से श्रीमती अनुसूया बेन साराभाई मजदूरो मे शिक्षा-सवन्धी कार्य कर रही थी। १६१८ में बुनकरों और मिल-मालिकी में जो झगडा उठ खडा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पड़ा। उन्होने ने मिल-मालिको को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा उनसे पंचायत के सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलन के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात थी। गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-फैसले की बात बीच में ही टूट गई, क्योंकि थोडी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हडताल कर दी। गांधीजी ने स्वयं इसके लिए खेंद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज विया। यद्यपि समझौता-भंग दोनो ओर से हुआ था, तो भी मिल-मालिक कुछ सुनते ही न थे। गाधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होनेवाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महगाई और दूसरी ओर मिलो में उत्पत्ति-खर्च की वृद्धि-ये उनकी जाच के मुख्य विषय थे। इस जाच के पश्चात् जिस परिणाम पर गांघीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरो की मजदूरी में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। मजदूरो की माग यद्यपि इससे बहुत अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर छेने पर राजी कर छिये गये।

मिल-मालिको ने २० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी १६१८ से मिलों में ताले डाल दिये जायेंगे। इसपर गांबीजी ने सारे मर्जदूरों की एक सभा वुलाई और एक पेड़ के नीचे, जो अभीतक पवित्र समझा जाता है. उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तबतक काम पर नही लौटेंगे जवतक कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती। प्रतिज्ञा में यह वात भी थी कि वे छोग जवतक मिलो में ताले पड़े रहेंगे तवतक किसी हालत में शान्ति-भंग न करेंगे। यह प्रतिज्ञा कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य वड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्म किया गया। श्रीमती अनसया वेन दरवाजे-दरवाजे जाती थी। श्री शंकरलाल वैकर नथा छगनलाल गाधी भी इसी कार्य में जुट पड़े थे। नोटिस बांटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विराट सार्वजनिक समार्थे की जाती थी। इन नोटिसो को गांबीजी स्वयं लिखते थे। उनमे वह मजदूरी की वडी आसान भाषा में यह समझाते ये कि जिस संघर्ष में वे लोग जुटे हुए है वह केवल औद्योगिक ही नहीं विलक एक आव्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है जिसमे उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्यान होगा और साय-ही-साय मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी। यह संघर्ष एक पस्तवाड़े तक वरावर चलता रहा। लेकिन मजदूर लोग इस वात के आदी नहीं थे कि वे अविक समय तक अपनी मजदूरी का घाटा सह सकें, इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। उन लोगों में जो नासमझ थे वे तो यहां तक वड़वड़ाने छगे कि गांबीजी के छिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस वात का उपदेश दें कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, लेकिन हम लोगों के लिए, जिनके वाल-वच्चो के भूखो मरने की नौवत आ गई है, यह इतना आसान नहीं है। यह गांघीजी के लिए एक ईंग्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होने ञाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जवतक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की गक्ति नहीं पा जाते तवतक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे और न भोजन ही करेंगे। यह समाचार विद्युत् गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह वामरण अनगन था। मजदूरो ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णेय अटल था। इसपर गांवीजी ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नप्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उसपर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। गांबीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वह इन मजदूरो की आर्थिक सहायता के लिए घन की अपील करते, जिससे काफी घन अवस्य वा जाता, लेकिन इस तरह मिक्षान्न देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि मजदूरो की सारी तपस्या निष्फल हो जायगी और उमका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार मिक्षा-द्वारा सहायता दी जाय। सत्याप्रहा- श्रम नावरमती की भूमि पर नैराते मजदूरों को काम मिल भी गया, जहा कि तमारतें वन की थी। ये आश्रम के नाम्यों के मान बते आनर में काम करने लगे। उनमें मबने आगे श्रीमती अनम्या बेन थी, जो मिट्टी, उँट और पूना टो रही थी। उसका बता ही नैनिय प्रभाय पता। उनमें मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ हो गये, और मिल-मालियों के भी जिय बहल गये। देश के विभिन्न भागों में नेताओं ने उनमें अपील गाँ। अपील करनेवाले नेताओं में डॉब बेनेण्ड या नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालियों को यह नाम भेजा था—"भारन के नाम पर मान जाओं और गांधीजों के प्राण बनाओं।" उपवान के नीये दिन एक ऐसा राम्या हाय आया जिसमें मजदूरों की भी प्रतिज्ञा गण नहीं होनी थी और त्यार मिल-मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रसते हुए उनके मान ज्याय थार साली थे। दोनों ने पंच-पीनला मानना स्वीकार कर दिया। पत्रों ने मजदूरों की माग के अनुनार भी ३५ की गदी बडोतरी कर देने का निर्मय पिया।

मजहरों की समस्या के शानिपूर्ण वर्ग ने मुलत जाने के कारण कार्यमी नेताओं और सजदरों में एक मुद्द सम्बन्ध स्थापित हो गया। इनीके फलस्वर पमजदूरों का 'मज़र-महाजन' नामक एक ऐसा स्थायी नगठन हो गया जो आज १५ वर्ष ने श्रीमती अनन्या वेन और श्री काकरण्याल वेन र की देग-रेग में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ रहा है। ये दोनो कायन के प्रमुख व्यक्ति है। उस मस्या की बदौलत मजदूर अवतक किनने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं और अर्मदाबाद नगर को बड़े- बड़े शीखोगिक सकटों ने बनाया है।

# असहयोग पूरे जोर में-१६२१

# पंजाब-काण्ड पर सरकार का दुख-प्रकाश

नागपुर-काग्रेस के प्रस्ताव मे भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है। निर्बंछ कोघ और आग्रहपूर्वंक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेवारी का एक नया भाव और स्वावलम्बन की स्पिरिट छे रहे थे। अब १६२० के आखीर और १६२१ की शुरुआत मे भारत मे जो कुछ घटनाये हुई उनपर हम जरा देर के छिए गौर करें। १६२० के अन्त तक नरम-दछवालों ने सवा के लिए काग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड लिया। लिबरछ-फेडरेशन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने उत्तम भाषण दिया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 'सर' हो गये थे। लॉर्ड सिंह विहार और उडीसा के पहले गवर्नर वन चुके थे। १६२१ के आरम्भ में ही नये मंत्रियों में लाला हरिकशन-लाल (पजाब) जैसो का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले बुरे वताये जाते थे, जिन्हें आजन्म देश-निकाले की सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट, सम्राट् पचम जॉर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनो-भावों को शान्त करने और भारत में नया युग जारी करने के लिए यहा भेजे गये। उन्होंने एक बढिया चक्तृता दी:—

"मै अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ जबिक मेरी यही इच्छा हो सकती है कि पुराने जरूमो को भरूँ और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊँ। मै भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत भूत-काल के साथ पिछली गलतियो को भी कक्ष मे गाड दीजिए; जहा माफ ही करना है माफ कर दीजिए और कन्चे-से-कन्चा भिडाकर एकसाथ काम कीजिए, जिससे उन सब आशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही है।"

इसके बाद, जब बड़ी कौसिल में पजाव-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गया उस समय सरकार की तरफ से वहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहे थे। "उन्होंने उन अनुचित कार्यों के किये जाने पर शासको की ओर से दिली अफसोस जाहिर करते हुए अपना यह दृढ निश्चय प्रकट किया था कि जहातक मनुष्य की दृष्टि जाती है अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव हो जायगा।" इतना कह चुकने के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकडा, जिसमे कि "सबक देने लायक सजा टेने" की तजवीज थी. प्रस्तावक से वापस करा लिया। परन्त वात दर-असल यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसलिए जो सम्भवत. पेशन के हक से भी हाथ थो बैठा था, उसे अर्पण करने के लिए अंग्रेज महिलाओ ने भारत में २०,००० पौड एकत्र किये; क्योंकि वे उसे "अपना त्राता" समझती थी। इतना ही नही, बल्कि उसे एक तलवार भेट करके इंग्लैंग्ड और हिन्दूस्तान में उसका खले-आम वहा आदर किया गया। उसे जो कुछ हानि उठानी पढी हो उसकी जरूरत से ज्यादा पृति इस तरह हो गई थी। कर्नल जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराघी था, उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने 'नुकसान' का कसकर बदला मिल गया। न तो डचक साहब की अपील से और न होममेम्बर सर विलियम विसेण्ट के 'शासको की तरफ से खेद-प्रकाशन' से भारतवासियों के मनोभावों को शान्ति मिली। असहयोग की जड जम चकी थी। परन्तू एक वात ठीक हो रही थी और वह यह कि बडी कौसिल ने १६२१ की शब्बात में एक किमटी बैठाई थी कि वह दमनकारी कानुनो की जाच करे। और अन्त को वे सब कानन, क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट को छोड कर, १६२२ की गुरुआत मे ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम-पट्टी के होते हुए भी भारत का जरूम तो ताजा ही बना रहा, उसमें से बराबर मवाद बहुता रहा और काग्रेस को 'शाही-घोषणा-पत्रो' और 'कौसिलो-द्वारा कानुनो को रद करानें की पुरानी दवाओं का अवलम्बन छोडकर खद उसका इलाज अपने हाथों मे लेना पद्धा ।

## असहयोग प्रारंभ

नागपुर-काग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौसिलों के बहिष्कार में सराहनीय सफलता मिली। हा, अदालतों और कॉलेजों के वहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रोब को तो गहरा घक्का पहुँचा। देशभर में कितने ही बकीलों ने वकालत छोड दी और दिलो-जान से अपनेको आन्दोलन में झोक दिया। हा, राष्ट्रीय-शिक्षा के क्षेत्र में अलवत्ता आशातीत सफलता दिखाई पडी। गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका जवाब उनकी ओर से बडे उत्साह के साथ मिला। यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह खोले गये। युक्त-प्रान्त,

पजाब और बम्बई-अहाते में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला। बगाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जनवरी के मध्य में देशबन्बु दास की अपील पर हजारो विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। गांधीजी कलकत्ता गये और उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक राष्ट्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह पटना भी (दोबारा) गये और वहा राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ का मुहूर्त्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ, अलीगढ, गुजरात-विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक बढ़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चारों ओर खुल गये। हजारो विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय शिक्षा को देश में जो प्रोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था। आन्ध्र-देश में १६०७ में राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति प्रज्विलत हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह अब फिर से तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्युलेशन-सस्थाओं से असहयोग करनेवालों की सख्या बहुत थी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १६२०-२१ में वकालत और विद्यालय छोड़े थे।

नागपुर के प्रस्तावो को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२१ मे अन्सर हर महीने मुस्तिलिफ जगहो में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यो की संख्या का बटवारा किया। जनवरी १९२१ में नागपुर-काग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमनालाल वजाज ने अपनी रायवहादूरी की पदवी छोड दी और असहयोगी वकीलो की सहायता के लिए तिलक-स्वराज्य-कोष मे एक लाख रुपया दिया। ३१ जनवरी १६२१ को कलकत्ते में कार्य-समिति ने तिलक-स्वराज्य-कोष के उपयोग के नियम बनाये। इस कोष का २५ फी सदी भिन्न भिन्न प्रान्तों की रकम से कार्य-समिति को देना तय हुआ था। किसी वकील को १००। महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी और किसी राष्ट-सेवक को ५०) मासिक से अधिक नहीं। कर्ज का होना इस सेवा के लिए एक अपात्रता मानी गई। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सविस्तर पाठ्यक्रम अभी नहीं वन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भाषा और चर्खा कातना सिखाना तय हुआ और ग्राम-कार्यकर्ता के लिए एक तालीम का कम निश्चित हुआ। देशबन्धु दास के जिम्मे हुआ मजदूर-संगठन पर देख-रेख और श्री तेरसी आर्थिक बहिष्कार कमिटी के संयोजक बनाये गये। बेजवाडा मे ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की भी बैठक हुई। कार्य-समिति में सवका यही मत था कि लगानवन्टी का समय अभी नहीं

आया है। बेजवाडा में ही महासमिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोष के लिए एक करोड रूपया जमा किया जाय, एक करोड काग्रेस के मेम्बर बनाये जायें और बीस लाख चर्खे चलवाये जायें। प्रान्त की आवादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी। पंचायत का सगठन और शराव छुडवाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। हालाकि लोग ऐसे सघार और सगठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से दफा १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महासमिति ने यह ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण और सगठन-बल नहीं आ गया है कि जिससे तूरन्त ही सविनय भग जारी किया जा सके और जिन-जिनके नाम पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार आज्ञाये जारी हुई थी उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया। सच तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताह, से ही जोश उमड रहा था। देशवन्ध् दास मैमनसिंह जाने से रोक दिये गये। वांबु राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहरूल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकृव हुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ और लोगो के नाम भी हक्म निकले थे। लाहौर मे सभावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले हफ्ते में गुरुद्वारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए। वह शान्तिमय समदाय था। एकाएक उनपर धावा वोला गया और गोलिया चलाई गई, जिसमे लोगों के क्यनानुसार १९५ और सरकार के अनुसार ७० मौते हुई थी। वहा के महन्त ने, जोकि राजभक्त था, ४००० कारतस और ६५ पिस्तील जमा कर रक्ले थे। एक गड्ढा खोद कर रक्ला गया था और बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी। ५ मार्च को किसी सार्वजनिक विषय पर परामर्श करने के छिए लोग इकट्ठे होनेवाले थे। कई बदमाशो ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था किंयह तो सिक्खो के दो फिरको की लडाई थी। ननकाना जैसा मीपण-काण्ड, जहां कि यात्री इस तरह मार डाले गये हो और जिनमे अभी कुछ जान बाकी थी वह भी उस जलते हए गड़ढे में डाल दिये गये हो, पहले कही नहीं हुआ था।

काग्रेस की शुरुआत के सालों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र विटिश किमटी बन रही थी और उसका खर्च-वर्च और जरूरते बहुत वढी-वढी थी। कई साल तक लगभग ६०,०००) साल उसके खर्च के लिए मंजूर किये जाते रहे। परन्तु अब उसकी जगह भारतवर्ष आन्दोलन-केन्द्र बन गया था। इसलिए बेजवाडा में यह निक्चय हुआ कि इस वर्ष के शेष दिनों के लिए १७,०००) मंजूर किया जाय, जोकि अध्यक्ष, मंत्री और खजाची के दफ्तर-खर्च में काम आवे। लालाजी और केलकर साहब की सलाह से अमरीका की होमरूल-लीग वाले श्रीयुत राय को तार-द्वारा एक हजार डालर भेजे गये। ६ और १३ अप्रैल के दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाये जाने तय हुए। महासमिति में काग्रेस-प्रान्तो के प्रतिनिधियो की सख्या का वटवारा इस तरह किया गया कि जिससे भूतपूर्व सभापितयो को छोडकर ३५० की सख्या में गडवड़ न हो। १० मई को जब इलाहाबाद में कार्य-समिति बैठी तो अगली बैठक के लिए तंजीर और शोलापुर से उसे निमंत्रण मिले थे, परन्तु इस बैठक में कोई महत्त्व-पूर्ण वात नही हुई। १५ जून को वम्बई में फिर जसकी बैठक हुई, जिसमें गांधीजी ने वाडसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया।

# गाँघी रीडिंग मुलाकात

यह मुलाकात मालवीयजीने करवाई थी। उस समय लॉ्ड रीडिंग वाइसराय हुए थे। यह अप्रैल १६२१ की वात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई और शुद्धभाव को देखने का अवसर मिला। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिव न होगा। प्रसंगवश उन्होने अली-भाइयो के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का घ्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खडन होता था। गांधीजी को वताया गया कि इन व्याख्यानों का तात्पर्य हिंसा को सूक्ष्म-रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगाया जा सकता है। गांधीजी तो ठहरे वडे ही मुसिफ-मिजाज। उन्हें भी जैंचा कि हां इन भाषणों का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा और उनसे इस आश्चय का वक्तव्य निकलवाया कि उनका आग्य ऐसा नहीं था।

यह 'माफी-प्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। गोरे लोग सरकार की इस विजय पर वढे खुश थें। माफी से लॉर्ड रीडिंग को तसल्ली हो गई और उन्होंने अली-भाइयो पर मुकदमा चलाने का डरादा छोड दिया।

# श्रसहयोग श्रौर दमन

ं वम्बर्डवाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गई। कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी और फौजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिए। सिर्फ अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए। जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोपता सिद्ध हो जाय। यदि जाव्ता फौजदारी की रूसे कोई जमानत तलव की जाय तो वह उसे देने से इन्कार कर दे और उसकी एवज में जेल भुगत लें। आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी बकीलों को फीस लेकर या बिना फीस के किसी अदालत में पैरवी न करना चाहिए। उस समय यह अन्देशा था कि कही अगोरा में तुर्किस्तान की सरकार के साथ भिडन्त न हो जाय। इसपर कार्य-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लडाई छिड जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह ब्रिटिश-सरकार की मदद न करें और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि वे इस सिलसिलें में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें।

२८, २६ और ३० जुलाई १६२१ को वम्बई में महासमिति की एक महत्त्वपूणं बैठक हुई। वेजवाडा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी। उससे चारो ओर खुशिया छाई हुई थी। तिलक-स्वराज्य-कोष में निहिचत से १५ लाख रुपये अधिक आ गये थे। काग्रेस सदस्यों की सख्या आघे के ऊपर पहुँच कर रह गई; मगर चर्खें करीव-करीब बीस लाख चलने लगे थे। इसके वाद अब बुनने तथा खादी-सम्बन्धी विविध कियाओं की ओर देश का ध्यान गया। इस उद्देश की सिद्धि के लिए विदेशी कपड़ें के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था। महासिमित ने यह भी सलाह दी कि "तमाम काग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोंग छोड़ दे।" वम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिको से अनुरोध किया गया कि "वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रक्खें और वह ऐसी हो जिससे गरीव भी उस कपड़ें को खरीद सके और मौजूदा दरों से तो वाम हर्गिज न बढाये जायें।" विदेशी कपड़ें मगानेवालो से कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के आईर न मेंजें और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग करें।

महासमिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कुदरती हक है कि वह सरकारी नौकरो पर सरकार की मुक्की या फौजी नौकरी छोड़ने-सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कुदरती हक है कि हरेक फौजी या मुक्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की अपील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का विश्वास एव समर्थन गैंवा दिया है। मद्य-निषेध-आन्दोलन के सम्बन्ध में, शरावियो को शराव की दूकानो पर न जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियो-द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप की बदौलत, धारवाड़, मित्रया तथा अन्य

स्थानों में कुछ कठिनाइयां खढी हो गई थी। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का आदेश देना पड़ेगा। थाना के जिलावोर्ड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने का निक्चय किया था, उसके लिए उसे चन्यवाद देते हुए महासमिति ने भारत के अन्य जिला व म्युनिसिपल बोर्डों से थाना-वोर्ड-द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिये कहा। यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक काग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था, और इस समय ती उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद रक्खा था। व्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार वन्य कर दे। पण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट के कर्त्तव्य के प्रति कांग्रेस सतर्क थी।

दमन-चक्र वह भयावह और विस्तत-रूप मे जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उसका वहत जोरोगोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हए थे। वहत से लोग. विना मकदमा लडे, जेलो में पडे हुए थे। उन सबको वधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की. कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-सहन और सफाई या जमानत दिये वगैर जेल जाने से ही हम स्वतत्रता के मार्ग पर अग्रसर होगे। परिस्थित यह थी कि देश के विभिन्न भागो ने प्रान्तीय सरकारो द्वारा किये गये दमन के जवाव में सविनय अवज्ञा गुरू करने की माग की थी। सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियो-द्वारा वसू में किये गये कथित अत्याचारों की जाच के लिए काग्रेस की और से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि "हिन्दुस्तान-भर में अहिसात्मक वातावरण को और भी अधिक सुदृढ करने, इस वात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-साधारण के अपर काग्रेस का प्रभाव किस हद तक कायम हवा है, और देश में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोश की वात न रह कर नियमित रूप से और सुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय है कि सविनय अवजा को उस वक्त तक स्थागत कर देना चाहिए जवतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव मे उल्लिखित कार्यक्रम पूरा न ही जाय।" युवराज के आगमन के सिलसिले में महार्सामित ने निश्चय किया, कि "(उनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तीर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हो, हरेक का यह कर्तव्य है कि न तो उनमे गरीक हो और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करे।"

घारवाड में १ जुलाई १६२१ को अधिकारियो ने भीड़ पर जो गोली-बार किया

था उसकी जाच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने नागपुर के असहयोगी वकील श्री मवानीशकर नियोगी (जो अव मध्य-प्रान्तीय हाडकोर्ट के एक जज है), वढौदा के अवकाश-प्राप्त जज अव्वास तथ्यवंजी तथा मैसूर में कुछ समय तक जज रहनेवाले श्री सेटलूर की एक समिति नियुक्त की। ३० सितम्बर से पहले-पहले विदेशी कपडे का भली-माति बहिष्कार हो जाय. इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जाकर विदेशी कपडे जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियत्रण में अलग स्वय-सेवको को रखने के लिए कहा। अखिल-भारत तिलक-स्वराज्य-फड में जमा होनेवाली प्रान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का सगठन करने, हाथ-कते सूत व हाथ-बुने कपड़े का सग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए अलग रखने को कहा गया। चिक कुछ प्रान्तो ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-सिमिति को नहीं भेजी थी, कार्य-सिमिति ने उन प्रान्तो को मदद देना वन्द कर दिया। कार्य-सिमिति को अगली बैठक भी जल्दी ही—६, ७, ६, ६ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। घारवाड़-गोलीकाण्ड और मोपला-उत्पात की जाच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्पात पर कार्य-सिमिति ने जो प्रस्ताव पास किया, उसके कुछ अंश निम्नलिखित है—

"मोपलों-द्वारा किये गये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-सिमिति निन्दा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे मालूम पडता है कि मोपलों को असहनीय-रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तौर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरे प्रकाशित हुई है उनमें मोपलो-द्वारा किये गये अत्याचारों का इकतरफा और बहुत अतिरजित वर्णन किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावश्यक जन-सहार किया उसको उससे बहुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुत. वह हआ है।

"कार्य-समिति को यद्यपि इस वात का दु स है कि कुछ घर्मोन्मत्त मोपलो-द्वारा जवरदस्ती घर्म-परिवर्त्तन कराने के उदाहरण पाये गये है, तथापि सर्व-साधारण को वह इस वात से आगाह करती है कि सरकारी या जानबूझकर गढी गई वातो पर वे एकाएक विश्वास न करे। समिति को प्राप्त खबरो से मालूम पढता है कि जिन परिवारो के जवरदस्ती मुसलमान वनाये जाने की खबर है वे मजेरी के आस-पास रहते थे। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओ को जवरदस्ती मुसलमान उसी घर्मोन्मत्त-दल ने वनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है, और जहातक हमें मालूम हुआ है, अभी तक तीन ही ऐसे मामले हुए हैं।"

## घली-भाइयों की गिरफ्तारी

घटनायें एक के बाढ एक तेजी से घट रही थी। १६२१ की अखिल भागतीय खिलाफत-परिपद् म जुलाई को कराची में हुई जिसको लेकर अलीवन्बु, ढाँ० किचलू, जाग्दा पीठ के जगद्गुर श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद और मौलनी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम मागो की ताईद करते हुए, उस परिपद् ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोपणा की थी कि "आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फीज में नौकर रहना, या उसकी मर्ती में नाम लिखाना, या उसमें मदद करना हराम है।" साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार अगोरा-सरकार से लडाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरमानी (सिवनय-अवजा) शुरू कर देगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके काग्रेस के अहमदावादवाले जलसे में भारतीय प्रजातत्र का झण्डा लहरा देंगे।

इस प्रस्ताव का मल कारण कार्य-समिति का एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फीज की नीकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में "कलकत्ता और नागपूर की काग्रेसो में निश्चित किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र की गई थी।" ५ अक्तूवर को कार्य-समिति की बैठक वम्बर्ड में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के डीरान में कहा गया---"किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्यायपूर्ण अभिलापाओं को भूचलने के लिए फीज और पुलिन से काम लिया (जैसे रीलट-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फीज का उपयोग मिल्न-वासियो, तुर्को, अरवो और अन्य राप्ट्रवाको की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राप्ट्रीय गौरव और राप्ट्रीय हित के विरुद्ध है।" अली-भाडया और उनके सहयोगियो पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई थी। कार्य-समिति ने अली-भाइयो और उनके सहयोगियों को उसपर वधाई दी और घोषणा की कि मुकटमा चलाने का जो कारण वताया गया है वह वार्मिक स्वतत्रता में वाघा डालनेवाला हैं। उसने यह भी कहा---"कार्य-समिति ने अवतक फौजी सिपाहियो और सिविलियनो को काग्रेस के नाम पर नौकरी छोडने को इसलिए नही कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड सकते है पर अपना भरण-पोपण करने मे असमर्थ है उनके निर्वाह का प्रवन्य करने में काग्रेस अभी समर्थ नही है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि काग्रेस के असहयोग-सन्वन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी नीकरी में हो चाहे मुल्की मे, यह कर्तंच्य है कि वह यदि काग्रेस की सहायता के विना निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोट़ दे।" उन्हे वताया गया कि कातना, बुनना

आदि स्वतत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साधन है। देश-भर की काग्रेस कमिटियो से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावे और १६ अक्तुवर को इस आजा का पालन किया गया। विदेशी कपडे का वहिष्कार अभी अध्रापडा था। कार्य-समिति ने कहा कि जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त मे सामृहिक-सत्याग्रह आरम्भ करना असम्भव है, और जबतक हाथ से कातने और बनने का काम उतना न वढ जायगा कि उससे उस जिले या प्रान्त की आवश्यकताये पूरी हो सके. तवतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हा, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगो के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम मे रुकावट डाली जाय। पर इसकी अनमति प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी से लेना जरूरी है और प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी को इस वात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अहिंसात्मक वातावरण वना रक्खा जायगा। युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना वनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत मे पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हडताल मनाई जाय और वह भारत के नगरों में जहा-जहा जाये, हडताले की जायें। इसके प्रवन्ध का कार्यं कार्य-सिमिति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय-काग्रेस-किमिटियो को सौंप दिया। साथ ही विदेशी राप्ट्रो के प्रति यह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई कि भारत-सरकार भारतीय लोक-मत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पडोसियों से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्वन्ध जोडने का नही है जो अन्य राप्ट्रो के हितों के विरुद्ध हो या जिन्हें वे न चाहते हो। उन पड़ोसी राज्यों को जो भारत के प्रति शत्रता का भाव न रखते हो, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ ' किसी प्रकार का समझौता न करे।

इस अवसर पर अली-माइयों को गिरफ्तार किया गया। जब यह पता चला कि कराची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांधीजी ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापल्ली में थे, भाषण को स्वय दोहराया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को दोहराने की आज्ञा दी। समय तेजी के साथ बीतता चला जा रहा था और स्वराज्य की अविध में केवल एक महीना रह गया था। देश ने अली-माइयों की और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर जिस सयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ध्रनवम्बर १६२१ की महासमिति की बैठक ने प्रान्तीय काग्रेस-कियियों को अपनी जिम्मे-दारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में करबन्दी

भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो पर छोड़ दिया गया। हा, इन शर्तों का पूरा होना जरूरी समझा गया—हरेक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यंक्रम के उस अश की जो उसपर लागू होता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपडा त्याग चुका हो, खहर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पजाब के अन्यायो को दूर करने और स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृक्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलक समझता हो। सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील को एक इकाई समझा जाय जहा के अधिकाश लोग स्वदेशी का पालन करते हो और वही पर हाथ से तैयार हुई खादी पहनते हो, और असहयोग के अन्य सारे अंगो में विश्वास रखते और उनका पालन करते हो। कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। कार्य-समिति यदि चाहे तो प्रान्तीय किमटी के अनुरोध पर किसी खास शर्त को किमिटियो पर लागू न करे।

मलाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे हिन्दुओ के जबर्दस्ती मुसलमान बनाये जाने और हिंदू-मदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया।

# चिराला की हिजरत

यहां अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन में दो महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। १६२१ में सरकार का मुकाबला करने की प्रवृत्ति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहा की स्थानिक नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महासमिति की बैठक ३१ मार्च को आझ-प्रान्त के वेजवाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की लहर आ गई। कुछ ही दिनों बाद चिराला के लोगों को अपने गाव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पढ़ा। स्थानिक स्वराज्य के मन्नी पनगल के राजा थे, जो काग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। अब काग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि जनता म्युनिसिपैलिटी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोडकर वाहर जा वसे। गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि

यह सब कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बड़ा आकर्षक था और उस महान् कार्य का वीड़ा उठाने के लिए केता भी योग्य ही मिला। आन्ध्ररत्न डी० गोपाल-कृष्णय्या ने इस विचार की पूर्ति करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी और हिजरत का नेतृत्व किया। यह हिजरत हमें सिंघ के मुसलमानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है। चिराला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पड़े। वे म्युनिसिपैलिटी की सीमा के बाहर १० महीनों तक झोपड़ों में पढ़े रहे। इघर अनेक नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही। जिन्होंने असहयोग नहीं किया था वे बहलाने-फुसलाने से राजी हो गये और एक साल तक घर-बार छोड़े रहने के बाद लोगों ने म्युनिसिपैलिटी को मान लिया।

## मोपला-उत्पात

यहा उन परिस्थितियो का जिक्र करना भी आवश्यक है जिससे मलाबार में मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ। मोपले वे मुसलमान है जिनके पूर्वज अरब थे, मलाबार के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे और वही शादी-व्याह करके रहने लगे थे। साघारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-वाडी करते है। पर घार्मिक उन्माद की धून मे वे इतने असहिष्णु हो जाते है कि प्राणो की या शारीरिक सुख तक की विलक्ल चिन्ता नहीं करते। मोपलो के आये दिन के दगो ने "मोपला दंगा-विधान" नामक एक विशेष कानून को जन्म दिया। सरकार आरम्भ से इस बात के लिए चिन्तित थी कि "भडक जाने-वालें" मोपलो मे असहयोग की चिनगारी न लगने पावे । पर आन्दोलन और सब जगहो की भाति केरल मे भी पहुँचा। फरवरी मे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मौ० याक्ब-हसन जैसे प्रमुख नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याक्व-हसन ने खासतीर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दुगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निषेवात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १९२१ को याकूव-हसन, माघव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये। मोपले मुख्यत. वाल्वनद और ऐरण्ड ताल्लुको मे रहते है। सरकार ने इन ताल्लुको मे दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आते रग-ढंग ही वदल गया और मोपलो ने, जो अपने ढगलो या मुल्लाओ के मस्जिदो में किये गये अपमान से क्षव्य हो रहे थे, मारकाट सारम्म कर दी। शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक-रूप घारण कर लिया। मोपलो ने बन्दूको और तलवारो से लुक-छिपकर छापे मारने आरभ कर दिये। अक्तूवर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फौजी-कानुन जारी किया गया।

मोपले सरकारी अफसरों को लूटने और वन्वाद करने के अलावा हिन्दुओ को वलपूर्वक मुसलमान वनाने, लूटने, आग लगाने और हत्यायें कर्नने के भागी वने। अंग्रेजों के प्राण संकट में थे। श्री एम० पी० नारायण मेनन नामक एक कांग्रेसी मज्जन ने, जिन्होंने सारे मलावार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में वहुन-कुछ भाग लिया था, मोपलों को समझा-बुझाकर अंग्रेजों के प्राण बचाये। पर इमी कार्यकर्त्ता को नवस्वर में पकड़ कर पहले शाही कैंदी के रूप में रक्खा और फिर सरकार के खिलाफ इंगा करने के अभियोग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। यह १९३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे। इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह धर्त जवानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक बात्वनट ताल्लुके में न धुसेंगे। इन्होने यह धर्न मंजूर न की, और जान-बूझकर वीरतापूर्वक जेल में रहे। मोपला-विट्रोह ने आगे क्या-क्या स्प बारण किये, या अगस्त के बाद उसमें जो मारकाट चलने लगी, उनसे हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि महाममिति ने अपनी नवस्वर की बैठक में उनके अत्याचारों का विरोध किया।

## युवराज का सफल वहिएकार

१७ नवस्वर को युवराज भारत में आये। नई वडी कौंसिल को वही न्वोलने-वाले थे, पर १६२० के अगस्त के वातावरण को देखकर मान्त-मन्कार ने च्यूक ऑफ कनाट की वुलाया। १६२१ के नवस्वर में युवराज को ब्रिटिश-सरकार की आन वनाये रखने के लिए मेजा गया। काग्रेस ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की अगवानी से सस्वन्य रखनेवाले सारे उत्सवों का बहिएकार किया जाय। यहीं किया गया और जनह-जनह विदेशी कपडों की होली भी जलाई गई। युवराज के वस्वई-पटार्पण के दिन ही शहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुई बिल्क चार दिनों तक दमें और खून-वच्चर होते रहें, जिनके फल-स्वरूप ५३ आदमी मरे और लगभग ४०० आदमी घायल हुए। ये दंगे सरोजिनी देवी और गांघीजी के रोके भी न क्के, यद्यपि उन्होंने घमासान लड़ाइयों में घूस-घूम कर लोगों को तितर-वितर होने को कहा। इन दंगों में असंख्य आदमी घायल हुए। गांघीजी ने जवतक घान्ति स्थापनि न हो जाय, जनना की ज्यादित्यों का प्रायश्चित्त करने के निमित्त ५ दिन का वत किया। इन्हीं दृष्यों को देखकर गांघीजी ने कहा था कि मुझे स्वराज्य की महांद आ रही है। युवराज के आगमन के फल-स्वरूप देशभर के स्वयंनेवकों के दल मंगिटन हुए। अवनक कांग्रेम के स्वयंनेवक ऐसे मामाजिक कार्यकर्त्ता मात्र थे जो मेलों और उन्यवों के अवनर पर यात्रियों की सहायता करते, सकामक रोगो के फैलने पर रोगियो की और कोई स्थानिक निपत्ति होने पर पीडितो की सहायता करते और परिपदो और अन्य राप्टीय अवसरो पर काम में आते। पर खिलाफत के स्वयसेवक "सैनिक" ढंग के थे, जो कि सरकार के कथनानसार "कवायद करते और वाकायदा दल वनाकर मार्च करते और वर्दिया पहनते थे।" इन दोनो संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हडतालों का और विदेशी कपड़ों के बहिप्कार का सगठन किया। ये दोनो दल मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने की शर्त के साथ सत्याग्रही वन गये। हजारो की संख्या मे गिरफ्तारियां हुई। युवराज २५ दिसम्वरको कलकत्ता जानेवाले थे । वगाल-सरकारने वस्वई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अनसार स्वयसेवक भर्ती करना गैर-कानुनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्नार हुए जिनमे देशबन्धु दास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद ही युक्त-प्रान्त और पजाव की बारी आई। अहमदावाद-काग्रेस होते-होते लालाजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशवन्य दास किमिनल-लॉ-अमेण्ड-मेण्ट-एक्ट के अतर्गत या ताजिरात-हिन्द की १४४ घारा या १०८ घारा के अनुसार जेल मे थे। १६२० के अगस्त मे सर तेजवहादुर सप्रू वाइसराय की कार्य-कारिणी के कानून-सदस्य (लॉ-मेम्बर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन घाराओं को उन्होने खोज निकाला था और राजनैतिक लोगो पर लागू करने की सलाह दी थी। वस्वर्ड ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर वगाल, युक्तप्रान्त और पंजाव ने दमनकारी कानुनो की शरण ली।

इसी अवसर पर काग्रेस और सरकार में समझौते की वातचीत चल पढी! मारत की राजवानी को कलकत्ते से दिल्ली लें जाते समय यह प्रवन्य गिया गया था कि वाइसराय हर साल वडे दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेगे। युवराज के वडे दिन भी कलकत्ते ही विताने का निश्चय किया गया। पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनों ने कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग की परिस्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता कराने की चेप्टा की। लॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये, चाहें २५ दिसम्वर के उत्सव का वहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ दिसम्वर के जत्सव का वहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ दिसम्वर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक जिप्ट-मण्डल वाइसराय से मिला। देशवन्य दास कलकत्ते के अलीपुर-जेल में थे। उनसे मध्यस्थों की टेलीफोन-द्वारा बात हुई। शीघ ही गांधीजी से वात-चीत करना आवश्यक समझा गया। वह अहमदावाद में थे। तार-द्वारा सरकार इस वात पर राजी हो गई कि सत्याग्रह

के कैंदियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परिपद् वृलाई जाय, जिसमें कांग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हों। इस परिपद् में मुद्यार-योजना पर विचार किया जाय। देशवन्बु दास की मांग यह थी कि नये कानून (िक लांव अव एक्ट) कें अनुसार सजा पाये हुए सारे कैंदियों को छोड़ दिया जाय। समझौते के निश्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैंदी और फतवे के कैदी, जिनमें मांलाना मुहम्मदबली, मौलाना शौकतबली, डांव किचलू और बन्य नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाने। करांची के कैदी वे थे जिन्हें ? नवम्बर १६२१ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिपद् में, जिसमें फौजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुवा था, भाग लेने के अपराध में टण्ड दिया गया था। कुछ जलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फतवे में किया था। फतवा मुसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी किया वार्मिक आदेश होना है। जिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में निर्देध होना है।

परन्तु गांथीजी कराची के कैदियों का छूटकारा चाहते थें। संग्कार ने आंधिक- रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेटा की कि फनवे के कैटियों को भी छोड़ा जाय और पिकेटिंग जारी रखने का अविकार माना जाय। ये मांगें नामंजूर करवी गई। इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार-द्वारा उत्तर करुकता समय पर न पहुँच सका—अभाग्यवन तार को रास्ते में देर छग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकत्ते से रवाना हो यथे। (२६ टिसम्बर)। फछत: समजीते की वात असफ्छ रही। औ० जिल्ला और पण्डित मदनमोहन मालवीय मध्यस्य थे। (१६२१ के टिसम्बर की सन्धि-चर्चा का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को आं कृष्णदास की अंग्रेजी पुस्तक "गावीजी के साथ सात महीने" पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ने योग्य है।) समझीते की वात असफ्छ होने पर बुबराज के आगमन के सम्बन्च में वहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अविष्ट भारत ने भी उसी प्रकार किया। कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई। कसाइयो तक की दूकानें बन्द थी। इसमें यूरोपियनों को बड़ा कोच आया। १६२१ के टिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदावाद-कांग्रेस हुई. जिसमें अमहयोग का कार्य-अम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। नागपुर के अधिवेशन के वाद से राजनैनिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था।

## सत्याप्रह की तैयारी श्रोर श्रहमदावाद-कांप्रेस

वातावरण में सनसनी थी। हर एक के विल में यही आधार्ये उमड़ रही थीं— एक साल में स्वराज्य ! गांघीजी ने यह वादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम की पूरा कर दोगे तो स्वराज्य एक साल मे मिल जायगा। साल खतम होने को था, और हर शस्स राजनैतिक आकाश की ओर ध्यान लगाये हए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्वराज्य उसके चरणो मे आकर खडा हो जाय। परन्तु हा, हर शस्स अपनी तरफ से शक्ति-मर कुछ करने और जो-कुछ भी भगतना पड़े उसे भगतने के लिए तैयार था-इसलिए कि वह दैवी-घटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह सूदिन जल्दी-से-जल्दी आ जावे। कोई २० हजार के ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चुके थे। जनकी सख्या शीघ्र ही ३० हजार तक हो जानेवाली थी, लेकिन सामहिक सत्याग्रह लोगो को बहुत लुभा रहा था। और वह क्या था? उसका क्या रूप होगा? गाघीजी ने इसका खुद कोई लक्षण नही बताया, कभी उसे विस्तार से नही समझाया, न खुद उनके दिमाग में ही इसकी स्पष्ट कल्पना रही होगी। वह तो एक शोधक, एक शुद्ध हृदय के सामने उसी तरह अपने-आप खुल जाता है, उसके एक-एक कदम दिखाई पडते है, जिस तरह एक वयावान जगल में एक आदमी चलता है और उस थके-मादे निराश मुसाफिर को घमते-घामते अपने-आप रास्ता मिल जाता है। सामहिक सत्याग्रह तो सुयोग्य व्यक्तियो द्वारा किसी अनुकुल क्षेत्र में नियत शर्तों के पालन होने के बाद ही शुरू करना था। न तो उसमे जल्दी की गुजाइश थी न थकावट की। इसके अनुसार गांघीजी गुजरात मे लगानवन्दी-आन्दोलन करना चाहते थे।

मन लोग भय छोड़ चुके थे। एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो चुका था। काग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-माव और त्याग के ही बल पर लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की प्रतिष्ठा और रोव की भी जड बहुत-कुछ हिल गई थी और स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी ज्ञान बढ़ गया था।

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुघारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों के बैठने के लिए कृसिया और बेच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन में कोई ७० हजार रुपया खर्च हुआ था। स्वागताध्यक्ष वल्लभमाई पटेल का माषण छोटे-से-छोटा था। कम-से-कम प्रस्ताव—कुल ९ उस अधिवेशन में पास हुए। हिन्दी काग्रेस की मुख्य भाषा रही। और काग्रेस-कार्य के लिए जो तम्बू और डेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी।

यहा हम सक्षेप में उन सब घटनाओं को एक निगाह से देख छे जिनकी तरफ काग्रेस का घ्यान था। देशवन्धु की जगह हकीम साहव इसलिए सभापति चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मृति थे। यहा तक कि दिल्ली में हिन्दू-महासभा के एक परिषद् में वह उसके समापित चुने गये थे। देशबन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका साषण था। देशवन्धु का भाषण उनकी भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा। देशवन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक और व्यापक-रूप से सिहावलोकन किया। संस्कृति में ही उसकी जड है इसलिए उन्होने कहा, "पेश्तर इसके कि हमारी संस्कृति पिक्सी सम्यता को बात्म-सात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना होगा।" इसके बाद उन्होने भारत-सरकार-कानून (गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, "इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश में आप से नही कर सकता। में इज्जत को खोकर शान्ति खरीदना नही चाहता। जव-तक इस कानून का वह प्राक्कथन कायम है, और जबतक अपने घर का इन्तजाम हम आप करे, अपने स्वतत्र व्यक्तित्व का विकास करे और अपने भाग्य का निर्माण आप करे, हमारे इस अधिकार को तसलीम नही कर लिया जाता, मैं सुलह की किसी शर्त पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।"

देशबन्ध के उस शानदार भाषण से अहमदाबाद के भव्य प्रस्तावों को देखने की सही दृष्टि मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमूच असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-क्रम पर एक खासा निवन्ध ही है। यहातक कि खुद गाधीजी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस प्रस्ताव को अग्रेजी और हिन्दुस्तानी में मुझे वारीकी से पढ़ने में ३५ मिनट लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले १५ महीनो में देश में जो कुछ राप्ट्रीय कार्य हुए है उनका वह बिलकुल स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रस्ताव के हारा सुलह का रास्ता वन्द नही कर दिया था, विलक वाइसराय यदि सद्भाव रखते हो तो दर्वाजा उनके लिए खला रक्खा गया था। "परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हो तो दर्बाजा उनके लिए बन्द है। परवा नहीं कितने ही लोगों को तबाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह दमन कितना ही उग्ररूप घारण करले। हा, उनके लिए गोलमेज-परिपद् का पूरा अवसर है, परन्तु वह वास्तविक परिषद् होनी चाहिए। यदि वह ऐसी परिषद् चाहते हैं कि जिसमें बरावरी के लोग बैठे हो और उनमें एक भी भिखारी न हो, तो दर्वाजा खुला है और खुला रहेगा। इस प्रस्ताव में ऐसी कोई वात नहीं है कि जिससे विनय और विवेक रखनेवाले को शर्मिन्दा होना पड़े।" उन्होने फिर कहा कि "यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्धत चुनौती नहीं है, विल्क यह तो उस हुकूमत को चुनौती है, जो उद्धतता के सिहासन पर विराजमान है। यह एक नम्र परन्तु दृढ चुनौती है, उस हुकूमत को जो अपने को बचाने की गरज से राय देने और मिलने-जुलने की आजादी को कुचल देना चाहती है; और यह दो तरह की आजादी तो मानो स्वाधीनता की शुद्ध वायु की सास लेने के लिए दो फेफडो के समान है।" असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहा पास हुआ वह इस प्रकार है —

(१) "चूिक काग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से मारतीय जनता को अपने अनुमव से मालूम हुआ है कि अहिंसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, आत्म-विल्दान और आत्मसम्मान के मार्ग पर बहुत उन्नति की है और चूिक इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया है और चूिक देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीव्र गित से हो रही है, इसिलए यह काग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर मे दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार करती है और वृढ निश्चय प्रकट करती है कि जवतक पजाब और खिलाफत के अत्याचारों का निवारण नहीं हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी और भारतवर्ष का शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन सस्था के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में नहीं आ जायगा तवतक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त निश्चय करेगा।

और चूकि वाइसराय ने पहले हाल के भाषण में घमकी दी है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत-सरकार ने अनेक प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छृखल- स्म से स्वयसेवक-सस्थाओं को विच्छिन्न करके, और सार्वजनिक सभाओं और किमटी की वैठकों की भी मनाही करके और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अनेक काग्रेस-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूकि यह स्पष्ट है कि यह दमन काग्रेस और खिलाफत के कामों को विच्छिन्न करने और जनता को जनकी सहायता से चिन्त करने की गरज से चलाया गया है, इसिलए यह काग्रेस निश्चय करती है कि जहां तक आवश्यकता हो काग्रेस के सब कार्य स्थित रक्खे जायें। और सब लोगों से प्रार्थना करती है कि वे चान्ति के साथ विना किसी घूम-घाम के स्वयसेवक-संस्थाओं के सदस्य होकर गिरफ्तार होवे। ये स्वयंसेवक-संस्थाये देशभर में कार्य-समिति के वम्बई के गत २३ नवम्बर के निश्चयानुसार सगठित की जावे। किन्तु जो व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वह स्वयसेवक नहीं बनाया जायगा—

'ईश्वर को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि---

(१) में राष्ट्रीय स्वयसेवक-सघ का सदस्य होना चाहता हूँ।

- (२) जबतक में सघ का सदस्य रहूँगा तबतक वचन और कमें में अहिंसात्मक रहूँगा और इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी अहिंसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा से ही खिलाफत और पजाब की रक्षा हो सकती है और उसीसे स्वराज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त जातियों में—चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी हो—एकता स्थापित हो सकती है।
- (३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहेंगा।
- (४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सब कपडो को छोड़कर केवल हाथ के कते और बुने खहर का ही इस्तेमाल करूँगा।
- (५) हिन्दू होने की हैसियत से मैं अस्पृश्यता को दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव अवसर पर दिलत लोगो के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रक्खुगा और उनकी सेवा कहुँगा।
- (६) में अपने वडे अफसरो की आज्ञाओ और स्वयसेवक-सघ, कार्य-समिति या काग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी सस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होगे।
- (७) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ।
- (द) अगर मैं जेल जाऊँ तो अपने कुटम्बियो या जो लोग मुझपर निर्भर है उनकी सहायता के लिए काग्रेस से कुछ नहीं मागूँगा।

"इस काग्रेस को विश्वास है कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वयसेवक-संघ में शामिल हो जायगा।

"सार्वजिनक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई है उसकी परवा न करते हुए और यह देखते हुए कि किमटी की बैठकों को भी सार्वजिनिक सभा कह देने का प्रयत्न किया गया है, यह काग्रेस सलाह देती है कि किमटी की बैठके और सार्व-जिनक सभाये हुआ करे। सार्वजिनिक सभायें घिरी हुई जगहों में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जावे, जिनमें सभवत वही वक्ता अपना लिखा हुआ भाषण पढे जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो। हर हालत में इस बात का खयाल रक्क्षा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावे और उसके फल-स्वरूप जनता के द्वारा हिसक कार्य न हो जायेँ।

"आगे इस काग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या सस्या के अधिकारों का निरकुंब, अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोंकने के लिए और सब प्रयोग किये जा चुके हो तो सशस्त्र कार्ति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सम्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह काग्रेस समस्त काग्रेस-कार्यकर्ताओं और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शान्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और जिनका यह निश्चय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयों के प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी-पद से उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रह गया है, यह सलाह देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर या महासमिति की दिल्लीवाली पिछली वैठक के उस विषय के प्रस्तावानुसार देशमर में व्यक्तिगत और सामृहिक सत्याग्रह का संगठन करे।

"इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या रक्षात्मक सत्याग्रह पर पूरा घ्यान रखने के लिए उचित प्रतिबन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहां और जितने स्थान पर आवश्यक समझा जाय तब, वहां और उतने स्थान पर काग्रेस के लिए और सब कार्य स्थान कर दिये जार्ये।

"यह काग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेष-कर राष्ट्रीय विद्याल्यों के विद्यार्थियों और अध्यापकों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय स्वय-सेवक-संघ के सदस्य हो जायें।

"यह देखते हुए कि थोडे समय में बहुत-से काग्रेस-कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने का भय है और चूिक यह काग्रेस चाहती है कि काग्रेस का प्रवन्ध उसी तरह चलता रहें और वह जहा शक्ति में हो वहा साधारण तौर से काम करती रहे, इसिलए जब तक आगे कोई सूचना न दी जाय तवतक यह काग्रेस महात्मा गांधी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महा-सिमिति के समस्त अधिकार देती है। इसमें काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासिमिति और कार्य-सिमिति की वैठक कराने के अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारो का प्रयोग महा-सिमिति की किन्ही दो वैठकों के ब्रीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांधी को) मौका आ जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार रहेगा।

"यह काग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके वाद नियत किये जानेवाले अन्य उत्तराधिकारियो को ऊपर के सब अधिकार देती है।

"किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांधी या उनके उपर्युक्त उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी कार्य के लिए किये गये काग्रेस के विशेष अधिवेशन की मजूरी के बिना भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार से सिंध करने का अधिकार है, और काग्रेस के सगठन की पहली धारां भी काग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के विना महात्मा गांधी या उनके उत्तराधिकारियो-द्वारा नहीं बदली जायगी।

"यह काग्रेस उन सब देश-मक्तो को बधाई देती है जो अपने अन्त करण के विश्वास या देश के लिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके विल्वान से स्वराज्य बहुत निकट आ गया है।"

(२) "जो लोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते किन्तु जो राप्ट्रीय सम्मान के लिए खिलाफत और पजाब के अत्याचारों का प्रतिकार होना आवश्यक समझते हैं और उसपर जोर देते हैं और राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित कराने पर जोर देते हैं, उन सबसे काग्रेस यह प्रार्थना करती है कि वे सिन्न-भिन्न घार्मिक समाजों में एकता कराने में पूरी सहायता दें, जो लाखों कृषक भूखों मरने की अवस्था पर पहुँचे हुए हैं, उनकी आमदनी बढाने के लिए आर्थिक दृष्टि से धुनने, हाथ से कातने और वुनने का प्रचार करें और इसके लिए हाथ से कते और बुने कपडों को पहनने की शिक्षा दें और पहने, नशीली वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतया वन्द करने में सहायता दें और यदि वे हिन्दू हो तो अस्पृश्यता दूर करने और दिलत जाति के लोगों की अवस्था सुघारने में मदद दें।"

हम उस बहस की ओर भी मुखातिब हो जिसे मौर्छाना हसरत मोहानी ने शुरू किया था। उनकी तजवीज थी कि काग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह की जाय—"पूर्ण स्वतत्रता, विदेशियों के नियत्रण से विलक्षुल आजादी।" इस घटना को अब इतना अरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्यो किया?

गाधीजी ने उस समय कडी भाषा का प्रयोग किया था; किन्तु सवाल यह है कि क्या वह बहुत कडी थी ? गाधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तजवीज किया और नये ढंग से हमला करने की मोर्चाबन्दी की थी। यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमे उद्देश और उसे पाने के लिए की गई ब्यूह-रचना स्पष्ट-रूप से निल्लन थी। दोनों तरफ ने वैतिनों में होटी-न्हीं नृत्यमें हो जाया करनी थी। एक कड़ी नहाई की तैयारी हो रही थीं। ठीक ऐसे मौने पर यदि कोड़े सिनाही आकर फनरख तौर सेना से कहे कि हनारे टहेश का निर्मय निर से होना चाहिए, तो ठड़ाई की मारी रकता न बिगड़ जायगी ? लेकिन उनकी विस्न दर्दी को कमर किया वह तो थीं—'स्वये पहले तो हम कित्त-सेमह करें—सबसे पहले हम यह देख लें कि हम किन्ने महरे पानी में हैं। हमें ऐसे समूद्र में न कूद पड़ना चाहिए जिनकी गहराई का पन हमें न हो। और हसरत मोहानी साहब का यह प्रस्ताद हमकी क्याह समुद्र में ने न रहा है।

दूसरे प्रसावों में एक तो विवान-सन्बन्धी या और दूसरे के द्वारा पर विकारियों की नियुक्ति की गई थी। एक नोपला-उत्तत के विषय में था. विकर्ते कहा गया क कि बस्ह्योग या विद्यापन-आन्दोलन से इसका नोई सन्वन्य नहीं या। इस उचान के छः महीने पहले हो से अहिंसा के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही वहाँ रोज दिया ग्या था: और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती. यदि याकूट हसन वैंचे या खूद महात्मा गांकी कैसे प्रमुख कमहयोगियों को वहां जाने दिया गया होना। उब मी-का केंद्री बेक्सी मेजे गर्ने तब कोई १०० मीन्साओं को एक मालगाड़ी ने इन्ने में भर दिया गया. जिससे १६ नवन्दर १६२१ नी रात नो दम मृत्कर अव नैंदी नर गर्ने थे। इस समानुष व्यवहार पर रोप और सन्ताप प्रकट निया गया। १७ नवन्बर को बन्बई कें जो बुईटनार्जे हुई, कांपेस में उनकी निन्दा की और सब वकीं हमा सब जातियों को बारवासन दिया कि जारेस की यही इच्छा कीर यह दृढ़ न्त्रिन्दर है कि तनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके बाद मुस्त्र न कमातनका को यूनानियों पर मिळी फतह के लिए जिससे सेवर की मन्दि में परिवर्गन किया गया. क्रेनारादानास् वाले वावा गुरवत्तिह को सो अवर्ष तक बजातवान ने रहकर अपने-कर पुनिस के मुपूर्व हो गये थे, और उन सिक्डों को बन्दवाद दिया गया जो इन नया बन्द बन्नसरों पर पूर्विन और फौजी सिपाहियों झारा बहुन जोड़ा दिलाये जाने पर मी गाउ और व्हिस्तालक वने रहे।

ज्हनदावाद-कांगेस में एक खास बात हुई मुसलमान स्लेमा का राजनैतिक मानकों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तथा सामृहिक सत्यापह की करों के विकाम बहिसा पर बहुन बहुस-मुबाहुसा हुआ था—यह कि काना. मन. बचन और क्यों स्वयप्त समन्त किया जाय? यहाँ यह याद रहे कि कनकतावाने प्रभाव में निके विका और कमी का ही सल्लेस या। स्वयंनेटकों की प्रतिका में मन बच्च के जोड़ने पर मुसलमानो को ऐतराज था। उनका कहना था कि यह 'शरीयत' के खिलाफ जाता है। इसलिए 'मन' की जगह 'इरादा' शब्द रख दिया गया। इन सब मामलो में अलकुरान, 'शरीयत और हदीस' के मुताबिक राजनैतिक विचारो और भावो का अर्थ और निर्णय करने में उलेमा ने बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि कौसिल-प्रवेश और उसके वाद की कार्रवाहयों के बारे में भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे।

## मुलशीपेठा सत्याग्रह

१६२१ का विवरण समाप्त करने से पूर्व मुलशीपेठा सत्याग्रह का परिचय दे देना अप्रासिंगक न होगा। मुलशीपेठा पूना से ३० मील दूर है। ताता कम्पनी ने यहां विजली पैदा करने के लिए इस इलाके के जलप्रपातो को वाघने के उद्देश्य से मजदूर मेजे। मुलशीपेठा के निवासियों ने अपने वाप-दादा की जमीन छोड़ने से इन्कार किया और श्री केलकर आदि की सलाह से सत्याग्रह का निश्चय किया। इस विजली-योजना से ५१ गाव और ११,००० स्त्री-पुरुप वच्चे जमीन-जायदाद और घरवार से हाथ घोनेवाले थे। रामनवमी (अप्रैल १६२१) के दिन १२०० मावले वन्द पर जाकर बैठ गये। मजदूरों ने काम तुरत वन्द कर दिया। एक महीने तक यह सत्याग्रह चलता रहा। दिसम्बर मे फिर आन्दोलन चला लेकिन वहुत समय तक चल न सका। मावले स्वय कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। साहूकार उन्हें और दवाने लगे। यद्यिप इसमें सफलता नहीं हुई, लेकिन इसका एक यह परिणाम तो जरूर हुआ कि उन्हें जमीनों के दाम अच्छे मिल गये। इस सत्याग्रह में १२५ मावलो, ५०० स्वयं-सेवको और नेताओं ने जिनमें स्त्रिया और बच्चे भी थे, सजा पाई। इस आन्दोलन को चलानेवाली काग्रेस तो न थी, लेकिन काग्रेसी नेता अवश्य थे।

# : ३:

# गांधीजी जेल में---१६२२

## सर्व-दल-सम्मेलन

अभी १९२१ अच्छी तरह खतम भी न हुआ था कि काग्रेस के हितैषी मित्रो ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, काग्रेस और सरकार में समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदावाद के प्रस्तावों की स्याही सूखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को वम्बई में एक सर्व-दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भिक्त-भिन्न दलों के लगभग ३०० सज्जनों ने भाग लिया।

सम्मेलन के बायोजको ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आघार पर अस्थायी सिंध की वात चलाई जा सके। गांधीजी ने असहयोगियो की स्थिति साफ करते हए कहा कि सम्मेलन मे तो वह बाजाब्ता भाग न ले सकेंगे, हा, वैसे वह सम्मेळन की सहायता अवस्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने वताया कि सरकार की तरफ से दमन बराबर जारी है, और जबतक कि सरकार के मन में उसपर कोई अफसोस नहीं है तबतक ऐसे सर्वंदल-सम्मेलन करने से क्या फायदा? सम्मेलन के बीस सज्जनो की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्खा गया और गांधीजी ने फिर असहयोगियो की स्थिति स्पष्ट की। सर शकरन् नायर इस सम्मेलन के समापित थे। उन्होने इस प्रस्ताव को नापसद किया और सम्मेलन छोडकर चले गये। उनका स्थान सर एम० विश्वेश्वरय्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास किया कि जिसमे सरकार की दमन-नीति को घिक्कारा गया था और साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक समझौते की वातचीत चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोल-मेज-परिपद शीघ्र ही वुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी मामलो पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकुल वातावरण तैयार करने के लिए किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत सस्याओं को गैर-कानुनी करार देनेवाले सारे आदेशों को और राज-

द्रोहात्मक सभा-वन्दी-कानून को रद करने और उनके सजायापता या विचाराधीन लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध करें। किमिटी के जिम्मे उन मुकदमों की जांच का भी काम किया गया जिनके मातहत आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद सर शंकरन् नायर ने गलत बातों से भरा एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के बुखण्डन में श्री जिल्ला, जयकर और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सज्जनों की भी अपने-अपने वयान प्रकाशित करने पड़े।

## श्रन्तिम चेतावनी

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव वसहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने व्यपनी ७ जनवरी की बैठक में उनकी पृष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया। वाइसराय ने सम्मेलन की वर्तों को मन्जूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। इसपर गांधीजी ने १-२-२२ को वाइसराय के नाम पत्र भेजा, जिसमे उन्होंने वारडोली में सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया।

पत्र (१ फरवरी १६२२) इस प्रकार है:---

"वारडोली वस्वई-प्रान्त के सूरत-जिले का एक छोटा-सा ताल्लुका है जिसकी जन-संख्या कुल मिलाकर ८७,००० है।

"गत नवम्बर की दिल्लीवाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस ताल्लुके ने उसकी सारी गर्तों के अनुसार अपनी योग्यता सावित कर दी और गत २६ जनवरी को श्री विट्ठलमाई जवेरमाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक सत्याग्रह करने का निरुचय किया। पर चूिक इस निरुचय की जिम्मेवारी मुख्यत. शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए में उस हालत को, जिसमें यह निश्चय किया गया है, आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

"महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार वारडोली को सामूहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र वनाने का निक्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, पजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी सकल्प की अक्षम्य अबहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-व्यापी असन्तोप प्रकट किया जा सके। "इसके वाद ही बम्बई मे १७ नवम्बर को शोचनीय दगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप वारडोली की कार्रवाई स्थगित कर देनी पडी।

"इघर मारत-सरकार की रजामन्दी से बगाल, आसाम, युक्त-प्रान्त, पजाब, दिल्ली-प्रान्त और एक प्रकार से विहार में और अन्य स्थानो पर भी घोर दमन से काम लिया गया। में जानता हूँ कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो कुछ किया है, उसे 'दमन' के नाम से पुकारने पर आपको ऐतराज है। पर मेरी सम्मति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कार्रवाई की गई हो तो निस्सन्देह उसे दमन के नाम से ही पुकारा जायगा। सम्पति का लूटना, निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में लोगों पर पाशविक अत्याचार करना और उनपर कोडे बरसाना किसी तरह भी क्वानूनी, सभ्यता-पूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सरकारी गैरकानूनी-पन को केवल गैर-कानूनी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

"हहताल और पिकेटिंग के सिलसिले में असहयोगियों या उनके साथ हम-दर्दी रखनेवालो द्वारा डराने-घमकाने की बात किसी हद तक ठीक है, पर केवल इसी कारण शान्तिपूर्ण पिकेटिंग या उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिसे उद्देश और कार्य दोनो प्रकार से हिंसापूर्ण हलचलों को दवाने के लिए पास किया गया था, अन्धावृन्ध गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोप व्यक्तियों के उत्पर साधारण कानून का जिन गैर-कानूनी ढगों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुकारा जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जिस कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

"फलत. देश के सामने सबसे वडा काम लिखने-बोलने और समा करने की आजादी को इस साधन से जीवन-दान देना है।

"आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-स्रोतो पर अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए असहयोगियो ने मालवीय-परिषद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् का उद्देश था कि वह आपको एक गोलमेज-परिषद् करने के लिए तैयार करे। मैं अनावश्यक दु ख-कष्ट से लोगों को वचाना चाहता था, इसलिए मैंने विना सकोच काग्रेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में अतें

आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मैने आपके कलकत्तेवाले भाषण से और अन्य सूत्रों से समझा, वाजिव ही थी; फिर भी आपने उन्हें एकवारगी नामजूर कर दिया।

"ऐसी हालत में अपनी मार्गे मनवाने के लिए--जिनमे भाषण देने. मिलने-जलने और लिखने की आजादी-सम्बन्धी मांगें भी गामिल है-किसी ऑहसात्मक उपाय का अवलम्बन करने के सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्र सम्मति में हाल की घटनायें उस सभ्यता-पूर्ण नीति के विलकुल खिलाफ है, जिसका आरम्भ आपने अली-भाइयो की उदारता और वीरतापूर्ण और विना किसी प्रकार की शर्त के क्षमा याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह थी कि जवतक असहयोगी गव्दो और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, तवतक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोई वाचा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति वरतती और जनता की सम्मति को परिपक्व होने और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तनी करना सम्भव होता जवतक काग्रेस उपद्रवकारी शक्तियो पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने लाखी अनुयायियो में अधिक संयम और नियमबद्धता न ला देती। परन्तु गैर-कानुनी दमन-नीति के कारण (जो इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढग की निराली है ) सामृहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्भ करना हमारा कर्तव्य हो गया है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ खास-खास इलाको तक ही सीमित कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय पर मै स्वय निञ्चित करूँगा। फिलहाल सत्याग्रह वारडोली तक ही सीमिन रहेगा। यदि मै चाहँ तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदरास-प्रान्त के गन्तुर जिले के १०० गावों में सत्याग्रह आरम्म करने की स्वीकृति दे दूँ। वगर्ते कि वे अहिसा, मिन्न भेनिन श्रेणियो मे मेल वनाये रखने, हाथ का कता-वृता खहर पहनने और वनाने और अस्पृष्यता दूर करने की शर्तों का पालन कर सके।

"परन्तु पेक्तर इसके कि वारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ करे, आपके सरकार के प्रधान अफसर होने की हैसियत से, में आपसे एकवार फिर अनुरोव करता हूँ कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करे और उन सारे असहयोगी कैदियो को मुक्त कर दें जो ऑहसात्मक कार्यों के लिए जेल गये है या जिनका मामला अभी विचाराधीन है। में आपसे यह भी वनुरोव करता हूँ कि आप साफ-साफ गर्वा में देश की सारी ऑहसात्मक हलचल में—चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में ही चाहे पजाब या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषयों में हो, यहा तक कि वह

ताजिरात हिन्द या जाव्ता फौजदारी की दमनकारी घाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यों न आती हो—सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हां, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे! मैं आपसे यह भी अनुरोघ करूँगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा ले और हाल में जो जुर्माने किये गये हैं उन्हें वापस करा दें। मैं जो आपसे यह करने का अनुरोघ कर रहा हूँ, सो ससार के उन सभी देशों में किया जा रहा है जहां की सरकार सभ्य है। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दे तो में उस समय तक के लिए उम्र सत्याम्रह मुल्तवी करने की सलाह दूगा जवतक सारे कैदी छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूगा और फिर नि सकोच भाव से सलाह दूगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मागों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करें। ऐसी अवस्था में उम्र सत्याम्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार विलक्तल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जनसमुदाय की स्पष्ट मागों को मानने से इन्कार कर देगी।"

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति वस्वई के दगो, अनेक स्थानो पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वय-सेवक दलो-द्वारा हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में वाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वहीं है जो अली-भाड़यों के माफी मागने के अवसर पर वाइसराय ने बताई थी, क्योंकि उस अवसर पर वाइसराय ने बताई थी, क्योंकि उस अवसर पर वाइसराय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि "सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी राज हिात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।" उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को विलकुल ही रद नहीं कर दिया। वास्तव में इस प्रकार की परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कार्रवाइया बन्द कर दे। पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कही नहीं थी। केवल हडताल, पिकेटिंग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बदस्तूर जारी रहेगे। इसके अलावा "गांघीजी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिपद् का काम उनके निर्णयों पर सही करना मात्र होगा।" उनकी मागे दो श्रेणियों में बाटी जा सकती है (१) आहंसात्मक

आचरण के लिए दिण्डित अथवा विचाराधीन सभी कैंदियों को छोड दिया जाय; (२) यह आक्वासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिसात्मक कार्यों में तटस्थता की नीति बरतेगी, फिर वे कार्यं ताजिरात-हिन्द के मीतर भी क्यों न आते हो।

### चौरी-चौरा कारख

पर काग्रेस के सिर पर एक अशुभ मडरा रहा था। ५ फरवरी की युक्त-प्रान्त मे गोरखपुर के निकट चौरी-चौरा मे एक काग्रेस-जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ सिपाहियो और एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड दिया और आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे। उधर १३ जनवरी को मदरास में वही हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे। इस अवसर पर मदरास में यवराज गये थे। मदरास के काण्ड ने बम्बई जैसा विशाल रूप घारण नहीं किया। तब १२ फरवरी को बारडोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमे इन घटनाओं के कारण सामृहिक सत्याग्रह आरम्म करने का विचार छोड दिया गया। काग्रेसियो से अन्रोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और स्वयसेवको का सगठन और सभाये केवल सरकार की आज्ञा को तोडने के लिए न की जायें। एक रचनात्मक कार्येकम तैयार किया गया जिसमे काग्रेस के लिए एक करोड सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार, राप्टीय विद्यालयो को खोलना और मादक-द्रव्य-निषेध का प्रचार और पचायते सगठित करना आदि शामिल था। उघर जिस कमिटी की गन्तर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके लोगो से कर अदा करने को कहा और सारा लगान १० फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पडेगी कि आन्ध्र-देश मे करवन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जबतक काग्रेस की निषेधाज्ञा जारी रही तबतक ५ फी सदी लगान तक वसल न किया जा सका।

#### व्यक्तिगत सत्याग्रह

बारडोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। बहुत लोग ऐसे थे जो गांधीजी और उनके निश्चय में अगांध-विञ्वास रखते थे। कुछ ऐसे भी थे जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य कोई व्यवसर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई तो उसमें कार्य-समिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हा, व्यक्तिगत-रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमित अवश्य दे दी गई। विदेशी कपड़े की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्ही शर्तों पर दी गई थी जो वारडोली के प्रस्ताव में शराव की पिकेटिंग के लिए रक्खी गई थी। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम की कि यदि कार्यकर्ता रचनात्मक कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दे तो जिस ऑहसात्मक वातावरण की आवश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।

महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निषद्ध सभा जिसमे प्रवेश करने के लिए टिकटो की आवश्यकता हो, और जिसमे सबको खुलेआम आने की इजाजत न हो व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है। और ऐसी निषद्ध सभा जिसमे जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सके, सामूहिक सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्मरक्षा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई दैनिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं विल्क गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उग्रस्वरूप की सभा समझी जायगी।

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्य लोगो में दिल्ली में हलचल मच गई। ये सज्जन काग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझौते की तो आशा छोड बैठे थे। पर साथ ही गायीजी की गिरफ्तारी की विपद को बचाना चाहते थे। यदि महासमिति अब मी सामूहिक सत्याग्रह को अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह को तुरन्त शुरू किया जानेवाला कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कार्रवाई न करती। उघर गाघीजी के विरुद्ध यह आवाज उठी कि उन्होंने आन्दोलन को बिलकुल ठडा कर दिया। पिडत मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जेल के मीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गाघीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंण्ड देने के लिए आडे हाथो लिया। जब महासमिति की वाकायदा वैठक हुई तो गाघीजी पर चारो ओर से बौछारे पडने लगी। आन्दोलन से पीछे हटने और वारडोली के प्रस्तावो के लिए उन्हें आडे हाथो लिया गया। वंगाल और महाराष्ट्र तो गाघीजी

पर टूट ही पड़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों न जारी रक्खा जाय? चाहे कुछ भी हो, वंगाल तो चौकीदारी-टैक्स देने से रहा। वावू हरदयाल नाग जैसे गांधीमक्त ने वगावत का झण्डा खड़ा किया। सत्याग्रही खहर क्यों पहनें ? वारडोली के प्रस्तावों की एक-एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैठक में डॉ॰ मुजे ने गांधीजी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणो-द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध वोले थे। गांधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाति अचल रहे।

#### गांधीजी की गिरफ्तारी

पांसा पड चुका था। अब गांबीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता वहीं हुई हो। वह सब के साथ अपना अवसर देखती रहती हैं और जब सेना पीछे हटने लगती हैं तो दुश्मन अपने पूरे बेग के साथ आ टूटता है। १३ मार्च को गांबीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निज्वय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांबीजी को राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपूर्व कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदावाद में आरम्भ हुआ। कानूनी अहलकारों ने तीन लेख छाटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'राज-भिवत में दखल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-तर्जन'। ज्योही अभियोग पढकर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराव स्वीकार किया। श्री वैकर ने भी अपने को अपराधी कुबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित वयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह डग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इग्लैण्ड की और मारतीय जनता को यह वता दू कि मैं कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैंमे वन गया। मैं अदालत को भी वताऊँगा कि मैं इस मरकार के प्रति जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोषी क्यो मानता हूँ।

"मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अफीका में विषम

परिस्थिति में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छां न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे कोई अधिकार नहीं है। मैंने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी हूँ।

"पर मैने हिम्मत न हारी। मैने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोप एक अच्छी-खासी शासन-व्यवस्था में योही आकर घुस गया ै। मैने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी मैने सरकार में कोई दोष पाया तो मैने उसकी खूब आलोचना की, पर मैने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

"जब १८६० मे वोबरो की चुनौती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान् विपद् में डाल दिया. उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवायें भेट की--- घायलों के लिए एक स्वयसेवक-दल बनाया और लेडी स्मिय की रक्षा के लिए जो कुछ लडाइयां लडी गई उनमे काम किया। इसी प्रकार जब १६०६ में जुल लोगों ने 'विद्रोह' किया तो मैंने स्ट्रेचर पर घायलो को ले जानेवाला दल संगठित किया और जवतक 'विद्रोह' दव न गया, वरावर काम करता रहा। इन दोनो अवसरों पर मझे पदक मिले और खरीतो तक में मेरा जिक्र किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मैने जो काम किया उसके लिए लॉर्ड हार्डिंग ने मुझे कैंसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १६१४ में इग्लैण्ड और जर्मनी में युद्ध छिड गया तो मैने लन्दन मे हिन्दुस्तानियो का एक स्वयं-सेवक-दल वनाया। इस दल मे मुख्यत. विद्यार्थी थे। अधिकारियो ने इस दल के काम की सराहना की। जब १९१७ में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की यद्ध-परिपद में खास तौर से अपील की तो मैने खेडा में रगरूट मर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को जोखिम में डाल दिया । मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि यद वन्द हो गया और आजा हुई कि अब और रगरूट नहीं चाहिएँ। इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक-मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए वरावरी का दर्जा हासिल कर सकगा।

"पहला घक्का मुझे रौलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की वास्तविक स्वतत्रता का अपहरण करने के लिए वनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके वाद पंजाव के भीपण काण्ड का नम्बर आया। इसका आरम्भ चालियांवाला वाग के कत्ले-आम से और अन्त पेट के वल रेगाने, खुले आम बेत लगाने और दूसरे वयान से वाहर अपमान-

जनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रवान-मत्री ने भारत के मुसलमानो को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ-स्थानो की एकत्रता बदस्तूर रक्खी जायगी, वह कोरा आश्वासन ही रहेगा।

"वैसे १६१६ की अमृतसर-काग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया और मेरी नीति की सार्थकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो वादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के जरूमों को भरा जायगा और लाख नाकाफी और असन्तोष-जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। फलत में सहयोग और माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की वात पर अड़ा रहा।

"पर मेरी सारी आशाये घुल मे मिल गई। खिलाफत-संबधी वचन पूरा किया जानेवाला नही था। पजाब-सवधी अपराघ पर लीपापोती कर दी गई थी। इघर अधपेट भखे रहनेवाले भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो थोडा-सा सुख-ऐश्वर्य मिल जाता है वह विदेशी शोपक की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खुन से निकाली जाती है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन कायम है वह इसी जनता के धन-गोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झुठे-सच्चे तर्क से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असंख्य गावी में जो नर-ककाल दिखाई पड रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नही झठलाया जा सकता। यदि हमारा कोई ईश्वर है तो मझे इसमे तिनक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने ढग का निराला अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेही इंग्लैण्ड की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश के कानन का उपयोग विदेशी धन-शोषको के सूभीते के लिए किया गया है। पनाव के फौजी कानून के सबध में मैंने जो निप्पक्ष जाच की है, उससे मै इस नतीजे पर पहुँचता हैं कि १०० पीछे ६५ मामलो में सजा के फैसले विलक्त खराव रहे। हिन्द्स्तान के राजनैतिक मुकदमो का तजुर्वी मुझे वताता है कि दस पीछे नौ दिण्डत आदमी सोलह आने निर्दोष थे। इन आदिमयो का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मामलो मे देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतो में हिन्दुस्तानी को युरोपियन के मुकाबले में न्याय नही मिलता। में अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हैं। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के

मामलो से काम पड़ा है उसका यही तजुर्वा है। मेरी राय मे कानून का दुरुपयोग जानवूझ कर सही या विना जानेवूझे सही, धन-शोपक के लाभ के लिए किया जाता है।

जिस १२४ ए घारा के अतर्गत मुझपर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिको की आजादी का अपहरण करने में ताजिरात हिन्द की घाराओं में सिरताज है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानुन के मातहत रह सकता है। यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हो, तो जवतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तवतक उसे अपने अप्रीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रीयत वैकर पर और मुझपर जिस घारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अप्रीति फैलाना अपराघ है। इस घारा के अतर्गत चलाये गये कुछ मामलो का मैने अध्ययन किया है, और में जानता हूँ कि इस घारा के अनुसार देश के कई परमित्रय देश-भक्तो को सजा दी गई है। इसलिए मुझपर जो इस घारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे मै अपना सौभाग्य समझता हैं। मैने सक्षेप मे अपनी अप्रीति के कारणो का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वय सम्राट् के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझमे अप्रीति का भाव विलक्ल है ही नही। परन्त्र जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश की अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना में सदगुण समझता है। अंग्रेजो की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुषत्व का अन्य अमलदारियों की अपेक्षा अधिक अभाव हो गया है। जब मेरी ऐसी घारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना में पाप समझता हैं। और इसलिए मैने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये है, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम-सौभाग्य समझता है।

"वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैण्ड और भारत जिस अप्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग वताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मित में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार वुराई से असहयोग करना मी कर्तव्य है। इससे पहले वुराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के लिए असहयोग को हिंसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हिंसा वुराई को कायम रखती है, इसलिए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है

कि हिंसा से विलक्षल अलग रहें। अहिंसा का मतलब यह है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उमे स्वीकार कर लें। इमलिए मैं यहां उस कार्य के लिए जो कानून की निगाह में जान-बूझ कर किया गया अपराब है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कर्त्ते हैं, सबसे बड़ा उण्ड चाहता हूँ और उमे सहर्षे ग्रहण करने की तैयार हूँ। आपके, जज और असेसरों के, सामने सिर्फ वो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग ह्रवय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह बुरा है और मैं निर्दोध हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदों में इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; अथवा यदि आपका विश्वाम हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे है वह वास्तव में इम ध्य की जनता के मंगल के लिए हैं, बीर मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए हैं, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।"

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांबीजी को छ वपं की सजा दी, और श्री शंकरलाल येकर को एक वपं की सजा और १०००) जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छ: मास और। गांधीजी ने गिने-चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम सीभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जज को सजा देने के मामले में विचारणीलता से काम लेने के लिए और उसकी जिष्टता के लिए वन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को विदा किया। वहुतों की आखों में आसू भी भरे हुए थे।

इस प्रकार गांवीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोंद में से हटा दिया गया।
यह बात अचानक हुई हो, सो नहीं। स्वयं गांवी जी ने ६ मार्च को 'यग इंडिया' में "यदि
में गिरफ्तार हो गया" शीर्षक लेख में लिखा था कि चीरी-चौरा के मामले में श्री कुजरु की रिपोर्ट निक्चयात्मक है और वरेली से काग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयं-सेवको का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिमा की प्रवृत्ति अवक्य मीजूद है। फलत. उन्होंने सत्याग्रह वन्द करने का आदेश दिया और लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह 'मत्याग्रह' नहीं, 'दुराग्रह' होगा। पर गांवीजी की समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो सगस्त्र विशोह तक की सराहना करती आई है। अग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-सी चीज दिखाई पडी। यदि गांवीजी की गिरफ्तारों से सारे देश में तूफान आ जाता तो वटे दु न्व की बात होती। गांवीजी की इच्छा थीं कि सारे काग्रेस-कार्यकर्त्ता यह दिखा दे कि मरकार

की आशका निर्मूल है, न हडताले हो, न शोरगुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलूस निकाले जायें। यदि वारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उससे ने तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा। गांधीजी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके देवी शक्ति-सम्पन्न होने के सम्बन्ध में जो बारणा फैली हुई है उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगो ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता सावित हो जायगी, और साथ ही उन्हें शान्ति और शारिरिक विश्वाम मिल जायगा जिसके सम्भवत वह अधिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारो और शान्ति कायम रही।

#### जेल जाने के बाद

गाघीजी की सजा के वाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही। खहर-विभाग सेठ जमनालाल वजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया। मलाबार में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ५४,०००) की मजुरी दी। सेठ जमनालाल वजाज ने वकीलो के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। खहर के अनिवार्य 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी वकीलो को एक-वार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न ले. और असहयोगियो को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करे। एक किमटी बनाई गई. जिसके जिम्मे इन वातो की जाच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ—(१) मोपला-विद्रोह होने के कारण; (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप घारण किया, (३) सरकार ने विद्रोह को दवाने के लिए फौजी-कानुन आदि किन-किन उपायो से काम लिया, (४) मोपलों-द्वारा वलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, (१) सम्पत्ति का विध्वस; (६) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायो से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मराठी) की काग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम में कुछ सज्ञोधन पेश किये। अस्पृष्यता-निवारण-सम्बन्धी योजना वनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ६ जून १६२२ को लखनऊ मे महासमिति की वैठक हुई, जिसमे ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशो पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय भग और सर्त्याग्रह के सिद्धान्त और

व्यवहार का मृत्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और कला का सिहाव-लोकन करना। देशवन्य दास और विट्रलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होने असहयोग को वहुत-कुछ संकोच के बाद अपनाया और वाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के सदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सरा-हना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छटकर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने सशोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को विक्कारा गया और इस नीति का मुकावला करने के लिए किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस वात को अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अन-रोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियक्त किया जाय। तदनसार समापति ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ॰ अन्सारी, श्रीयृत् विट्रलमाई पटेल, सेठ जमनालाल वजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकर्रर किया। हकीम अजमलखा को कमिटी का अव्यक्ष वनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की और उनके स्थान पर श्री एस० कस्तुरी रगा आयंगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके।

ं सत्याग्रह-किमटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें मार्च महीने को एकवार फिर देख लेना चाहिए। मि० माण्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स की सिन्व के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद खील दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १६२२ को मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा देना पडा। उस समय तुर्की ने यूनानियों को करारी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारों तरफ दौर-दौरा था। पजाव में लारेंस की मृति जनता के कोंघ का भाजन बन गई थी। आन्ध्र में गोदावरी में राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नौकरणाही भड़क उठी थी और करवन्दी-आन्दोलन मी मौजूद था ही। कानून का शासन १०६ और १४४ घाराओं का शासन रह गया था। सरकारी कार्य-कारिणों के भारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थे—क्योंकि कलक्टर (डिप्टी-कमिक्नर) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर असहयोगी अपील को तैयार न होते

थे। लोगों के विगड उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड जॉर्ज की 'स्टील फेम स्मीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सर्कुलर नामक एक गरुती-पत्र सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था। उनसे ऊँचे पदो पर भारतीय रखने के प्रका पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थित पर विचार कर सके। यह वात कही खुल गई और भारत व इंग्लैण्ड के अफसर विगड खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सिविस सारे शासन-तत्र का फौलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में तो ऐसा कोई समयं न आयगा जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सिविस की सहायता और पथ-प्रदर्शन के वगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सिविस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहना ब्रिटेन की भारत-स्थित वडी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

# वोरसद-सत्याप्रह

यह सत्याग्रह १६२२ में वोरसद में हुआ। कुछ दिनो से वोरसद ताल्लुका में देवर वावा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इघर एक मुसलमान डाकू उठ खडा हुआ और देवर वावा के मुकावले में छापे मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढिया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बडौदा-पुलिस भी उपद्रवियो का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि बडौदा रियासत वोरसद के वगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरो ने मिलकर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीव सोच निकाली। उन्होंने देवर बावा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्त पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहे और ४-५ सशस्त्र सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। चोर को पकड़ने के लिए चोर मुकर्रर किया गया। पर पुलिस के इस नये सगी ने अपने आदिमयों और हथियारों का उपयोग तहसील में और भी घूम-शड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अपराघो की सख्या बढी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराघो में गाववालो की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई और एक भारी ताजीरी कर भी लोगो पर लगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इघर गुजरात के नेताओ को पुलिस और मुसलमान डाकू के समझौते का पता चला और श्री वल्लभभाई पटेल ने इस मामले मे सरकार को

चुर्नोती दी। वह वीरसद गये और लोगो से कर न देने को कहा। जिन लोगो को डाकुओं ने घायल किया था उनके गरीर से गोलियां निकाली गई तो सावित हवा कि गोलियां सरकारी है। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलिया और सरकारी रायफलो का उपयोग किया है। श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वर्गनेवक रात-दिन चौकी पहरा देने के लिए नैनात किये। लोग-वाग कई हफ्तो से गाम से ही घरो के दरवाजे वन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हे दरवाजे खुले रखने को राजी किया। गांववालों ने फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लके में जो ताजीरी पुलिस नियक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे वन्द कर देते है और वाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओ को भ्रम हो जाय कि घर खाली है। वाहर जहा जरा-सा गोर हुआ कि पिलसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घस जाते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी वाते विलकुल सच्ची सावित हुई। अव सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालो पर मकदमा चलाती, या चुप्पी सावकर अपने-आपको कुसुरवार सावित करती। जब इम प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो वड़ीदा-पुलिस गावों से झटपट रियामत में हटा छी गई। पर ब्रिटिश-पिलस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय बम्बई के गुबर्नर लॉई लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कया मूनी तो बहां तत्काल होम-मेम्बर को मेजा, जिसने सारी वातो की तसदीक कराई और उसी समय पिलस हटा ली गई। इबर टेवर वावा वल्लभभाई और स्त्रयं-सेवकों के पहुँचते ही वहां से गायव हो गया था।

## गुरु-का-वाग

इसके बाद वर्ष में दो महत्त्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गर्मियों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुर-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्वक-कमिटी सिक्खों का मुघारक-दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहने थे। जो सनातनी सिक्ख थे वे अपने-आपको उदानी कहने थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हीं का पक्ष करते थे। मुघारक सिक्ख मत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दल्ल करना चाह्ते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायन की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्खों के जत्ये अहिंसा का ब्रत लिये पुलिम की टुकड़ियों के बीच में से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह बहिंसा का पाठ था, जो भारत की वह वीर जाति पढा रही थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियत्रण की प्रश्नसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष वाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था, उसकी कला में गुरु-का-वाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १६२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने वह जगह महन्त से पट्टे पर ले ली और अकालियों के पेड काटने पर कोई एतराज न किया।

### सत्यायह कमिटी की सिफारिशें

सत्याग्रह-किमटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगो का उत्साह भग न हुआ था। किमटी के सदस्य जहा कही गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। किमटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनो बाद कऴकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते हैं कि इस अवसर पर पण्डित मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रका था कि कौसिल के लिए खडा होना चाहिए या नहीं? खिलाफत-किमटी ने भी इसी ढग की एक किमटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौसिलों का विहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-किमटी की सिफारिश, नीचे दी जाती है—

१—सत्याप्रह—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भग या किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रान्तीय काग्रेस-किमिटियों को अधिकार दें दिया जाय कि यदि महासिमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी शत्यें पूरी होती हो तो वे अपनी जिम्मे-वारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सके।

२—कौंसिल-प्रवेश—(अ) काग्रेस और खिलाफत अपने गया के अघि-वेशनों में यह बात घोषित कर दे कि चूकि कौसिलों ने अपने पहले सत्र (सेशन) के द्वारा यह दिखा दिया है कि वे खिलाफत और पंजाव-संववी ज्यादितयों की दादरसी में एकावट वन रही है, स्वराज्य की शीघ्रप्राप्ति में वाचक हो रही है, और जनता के लिए वडी कष्टदायिनी सावित हुई है, इसलिए ऑह्सात्मक असहयोग के सिद्धान्तों का कडाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी बुराइया न उत्पन्न हो, निम्नलिखित उपायों से काम लेना चाहिए—

- (१) असहयोगियो को उम्मीदवारी के लिए पजाव और खिलाफत की ज्यादितयो की दादरसी और तत्काल-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खडा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।
- (२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुँच जायें कि उनके वगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के वजाय एक साथ वहां से चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। वीच-बीच में वे कौसिलो में केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।
- (३) यदि असहयोगी इतनी सख्या में पहुँचे कि अधिक होने पर भी उनके विना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें वजट भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पजाब, खिलाफत और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिएँ।
- (४) यदि असहयोगी अल्प संख्या में पहुँचे तो उन्हें वही करना चाहिए जो न० २ में बताया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के वल को घटाना चाहिए।

नई कौंसिलो का निर्वाचन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि काग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एक बार फिर उसमे पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में काग्रेस अपना अन्तिम वक्तव्य दे सके। (हकीम अजमलखाँ, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री चिट्ठलमाई पटेल की सिफारिश)

(आ) कींसिलों के वहिष्कार के सम्वन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्त्तन न होना चाहिए। (डा० एम० ए० अन्सारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री एस० कस्तुरी रंगा आयंगर की सिफारिश)

३—स्यानिक संस्थायें—हमारी सिफारिश है कि स्थित को साफ करने के लिए यह घोषणा करना वाञ्छनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अमली शक्ल देने के लिए म्युनिसिपैलिटियो, जिला और लोकल-बोर्टो की उम्मीदवारी के लिए खडे हो, परन्तु असहयोगी सदस्यों के वहां आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी स्वास ढंग के नियम-उपनियम न बनायें जायें। हां, यह जरूरी है कि वे प्रान्तीय और स्थानिक काग्रेस-सस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम करे।

४— स्कूल-कालेजों का बहिष्कार— स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि इस मामले में बारडोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और मौजूदा जीरदार प्रचार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिएँ कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिचकर वहा चले आयें। हमें पिकेटिंग आदि उग्र उपायों का अवलम्बन न करना चाहिए।

५-अदालतों का बहिष्कार--पचायते स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस सोर लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए।

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलो पर जो प्रतिबंध लगे हुए है, वे उठा दिये जायेँ।

६—मजदूर-संगठन—नागपुर-काग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव न० द तत्काल अमल में लाना चाहिए।

७—आत्मरक्षा का अधिकार—(अ) हमारी सिफारिश है कि कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतंत्रता सबको दी जाय। हां, जब काग्रेस का काम कर रहे हो, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी वात है। पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्लम-खुल्ला हिंसा की नौवत न आ जाय। धर्म के मामले में, स्त्रियो की रक्षा करने में, या लडकों और पुरुषो पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालत में मना नही है। (श्री विद्वलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) असहयोगियो को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए, शर्त सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नौबत न आ जाय। और किसी प्रकार की शर्त न होनी चाहिए। (श्री दिट्टलभाई पटेल)

प-अंग्रेजी माल का बहिष्कार—(अ) हम इसे सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करते हैं और सिफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषशों के सुपूर्व करना चाहिए और उनकी विशव रिपोर्ट कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए। (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) विशेषज्ञों के सारी वातों के सग्रह करने और उनकी जाच-पडताल करने

में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धान्त-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी और आन्दोलन को हानि पहुँचेगी।" (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य)

इसपर से यह स्पष्ट हैं कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप से वँटे हुए थे। पर दोनो थे असहयोग के ही दल, और सरकार से सहयोग करने को दोनो मे से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान मे एक दूसरी डोरी चढाकर उससे नौकरशाही के गढ कौसिलो के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थंक था। स्थानिक बोर्डो के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशे की गईं उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। काग्रेसियो और असहयोगियो ने म्युनिसिपैलिटियो और स्थानिक बोर्डो के लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालो में खहर और नौकरों के लिए खादी की विद्यों के व्यवहार पर जोर देते, ऑफिसो पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का आग्रह करते, स्थानिक और म्युनिसिपल स्कूलो में चर्बा और हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और यदा-कदा गवनरों और मिनिस्टरो के आगमन का वहिष्कार करने पर जोर देते। इस प्रकार इन्होने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कार्रवाइयो से केवल उनके रुख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर न आता था।

महासमिति की बैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के लिए रक गई। उस महीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को किमटी की ऐतिहासिक बैठकें हुई। काग्रेस-किमटी की चर्चा क्या थी एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था,
जिसमें अपने-अपने पक्ष के योद्धाओं को ध्यान-पूर्वक छाटा गया था। पहले दिन की
बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरों में हुई, पर वहा खुली हवा न मिलती दिखाई
दी, इसलिए वाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोड में देशबन्च चित्तरजन दास
के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुई। वैसे वृद्ध नेहरू और दास जैसे चोटों के नेता
कौसिल-प्रवेश के कार्यक्रम की पृष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका
पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु एक तो गांधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति
उनके अनुयायियों की श्रद्धा और भिन्त ने भी जोर लगाया, असहयोग का कार्यक्रम
लडायक था और दूसरी ओर का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नहीं था। पाच दिन की
उघेड-बुन, नुकताचीनी, तानाजनी और वाक-प्रहारों के बाद किमटी ने निर्णय किया
कि देश सामूहिक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। पर किमटी ने प्रान्तीय काग्रेसकिमिटियों को अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेवारी

पर सीमित-रूप में सत्याग्रह की मजूरी दे सकती है, वशर्ते कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्ते पूरी होती हो। कौसिल-प्रवेश का अधिक जिटल प्रश्न गया-काग्रेस के लिए मुस्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अग्रेजी माल के वहिष्कार का प्रश्न, स्थानिक वोडों में प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूलो, कालेजो और अदालतो के वहिष्कार का प्रश्न, कांग्रेस का काम करते समय को छोडकर अन्य हर समय कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्न—ये सब भी मुस्तवी कर दिये गये। वोडों में प्रवेण प्रश्न को स्थिगित इसलिए किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में बाधा न पढे। इस प्रकार सत्याग्रह-कमिटी की चर्चा समाप्त हुई, जिसमें काग्रेस के १६,०००) खर्च हुए।

#### गया-कांग्रेस

गया-काग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की बैठको का पूरा विव-रण दे देना ठीक होगा। गुरु-का-बाग-काण्ड की जाच करने के लिए एक प्रभावशाली कमिटी मुकरेंर की गई, 'अमृतवाजार पित्रका' के वयोवृद्ध देशमक्त सम्पादक मोतीलाल घोष की मृत्यु पर शोक प्रकाश किया गया, और मुलतान मे हिन्दू-मुस्लिम-एकता कराने के लिए एक कमिटी मुकरेंर की गई।

पिछले दो वर्षों से हिन्दू-मुसलमानो में जैसा सराहनीय मेल रहा था वह १६२२ के मुह्र्रंमो में मुल्तान में भग हो गया, दगा हुआ, आदमी मरे और खूव लूटमार हुई। यह वडे शोक की बात हुई। लाख कोशिशे की गई, पर वेकार सावित हुई। 'इण्डिया १६२२—२३,' नामक पुस्तक में लिखा है—"गाधीजी ने जिस इमारत को इतने परिश्रम से तैयार किया था वह बुरी तरह से नष्ट हो गई।" जिस प्रकार १६१७ के सितम्बर से हर महीने की १५ वी तारीख को एनी वेसेण्ट-दिवस, जवतक एनी वेसेण्ट लूट न गई, मनाया जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के बाद से प्रति मास की १८ वी तारीख को देश-भर में गाधी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के सिलसिले में मिली सजा भुगतकर लौटे तो १६२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। पर उनपर मकदमा चलाया गया "घमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश में सहायता देने" के लिए। उन्होने एक व्याख्यान में विदेशी दूकानो पर घरना देने का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होने एक किया की मीर्टिंग का सभापतित्व भी ग्रहण किया था, जिसमे कपडे के व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जूर्माना

मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया थां। मामला ताजिरात-हिन्द की ३८५ घारा के अनुसार चलाया गया। असली वात यह थी कि उनपर विदेशी कपड़ो की दूकानो पर पिकेटिंग करने के लिए मामला चलाया जा रहा था। उन्होंने १७ मई १६२२ को अदालत में वडा ही सुन्दर वयान दिया, जिसमें उन्होंने वताया कि किस प्रकार अवसे दस साल पहले वह हैरो और केम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए अग्रेज हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के कट्टर-शत्रु (वागी) हो गये। उन्होंने कहा—"मुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं ही आश्चर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है। और उसकी सेवा महात्मा गांघी जैसे नेता के नेतृत्व में करना दुगुने सौभाग्य की वात है। परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना! किसी भारततीय के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण चले जायें?"

१६२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढग की निराली थी।

प्रतिनिधियों में जिस वात को लेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कौसिल-प्रवेश-सम्बन्धी समस्या थी। कलकते- वाली महासमिति की बैठक ने यह समस्या काग्रेस के अवसर के लिए मुत्तवी कर दी थी। काग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलो पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बैठना पडा। कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि कौंसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि कौंसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिवन्ध न उठाया जाय। कुछ ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे, जो कहते थे, कि हम कौंसिलों में जाकर न शपथ लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस ढंग से शत्रु को पराजित कर देंगे। इसके बाद उन जोशीले राजनीतिक्रों की बारी थी, जो कहते थे कि हम कौंसिलों पर कब्जा कर लेंगे, मित्र-मण्डलों और मंत्रियों को तहस-नहस कर देंगे, शेर को उसकी माद में जाकर पराजित करेंगे, रुपये की मजूरी न देंगे और धिक्कार का प्रस्ताव पास करेंगे, और सरकारी यत्र का चलना असम्भव कर देंगे।

देशवन्मु दास ने जो भाषण पढा वह तक, अध्ययन और व्यावहारिक आदर्श-वाद में अपना सानी नही रखता। यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर छे जाने के विरुद्ध अनेक जनितया जुट गई, तो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और पण्डित मोती-लाल नेहरू की प्रतिभा के वावजूद वह नाव अपने रास्ते चलती रही। एस० श्रीनिवास कायंगर ने संशोधन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए खडे हो परन्तु कौंसिलों में स्थान ग्रहण न करें। पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शतों के साथ इसपर रजामन्द हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कौसिल से इस्तीफा दे दिया था, अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी और बधाइयो की वर्षा के मध्य आन्दोलन में पैर रक्खा था। खिलाफतवाले जमैयत-उल-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने फतवा निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून है, हराम नही है। पर गया में किसीकी न चली। गाधीवाद का चारों ओर दौर-दौरा था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुपस्थित होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना इतष्टमता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अम्बका-चरण मुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गाधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया।

शहीद अकालियों की उनकी असाघारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैंदियों की उनके अहिंसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसकी सफलता के लिए बघाई दी गई। कौंसिलों का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक ऋण न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामघारी कौंसिलों के नाम पर जारी किये गये नौकरशाही के ऋण में रुपया न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महा-समिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पृष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेंं और अदालतों का बहिष्कार जारी रहा और नवम्बर में आत्म-रक्षा-संबंधी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एण्डरूज साहब, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की किमिटी बनाई गई जिसें आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता था। दिक्षण-अफीका और काबुल की काग्रेस-सस्थाओं को काग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें काग्रेस में क्रमश १० और २ प्रतिनिधि मेजने का अधिकार दिया गया।

#### स्वराज्य पार्टी

जिस समय देशवन्चु दास ने गया-काग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था जस समय जनकी जेव में वास्तव में दो महत्त्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापति का भाषण और दूसरा था सभापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आशा न थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुप, पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के आदिमियो का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौसिल-बहिल्कार के लिए राजी हो जायगा। फलत एक पार्टी वनाई गई और कार्यंक्रम तैयार किया गया। श्री दास के जिम्मे वगाल की प्रान्तीय कौसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली और शिमला पर धावा वोलने का काम दिया गया।

१६२२ का साल खतम करने से पहले यहा राजनैतिक कैदियो और जेल के नियमो का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालो की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसात्मक कार्यों के लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलो में, या सैनिको या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या किसी को डराने-धमकाने के सिलसिले में दिण्डत हुए थे। किस कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह उसके अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और चरित्र के कपर निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग रक्खा जाता था और उन्हें पुस्तके रखने, अपना खाना खाने और विछीना इस्तेमाल करने, समय-समय पर चिट्टिया लिखने और उष्टिमित्रों से मुलाकात करने की अधिक छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को विश्वद-रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने अधिकाश कैदियों के सम्बन्ध में न उस समय किया था, न बाद को। बाद को तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया।

# कौंसिलों के भीतर श्रसहयोग-१६२३

#### खिलाफत का खात्मा

देश के राजनैतिक वातावरण को १६२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर गदा कर दिया था। १६२२ में मुख्तान में दंगा हो ही चुका था। १६२३ के मुहर्रमो में बगाल और पजाब में भयंकर दगे हुए। १६२२ में खिलाफत के प्रक्त का अचानक अन्त हो गया था। १६२२ के अक्तूबर में मुदानिया में अस्थायी सिंध हुई। २० नवम्बर को लूसान में मित्र-राष्ट्रो की एक परिषद् हुई। यहां दो महीने तक बात-चीत होती रही। इसी अवसर पर अगोरा-सरकार के प्रतिनिधियो ने नगर के गासन की बागडोर अपने हाथ में लेली और तुर्की के मुख्तान को एक अग्रेजी जहाज में खिपकर प्राण बचाने के लिए मालटा भागना पड़ा। उसके विदा होते ही वह सुख्तान और खलीफा दोनो पदो से च्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अब्बुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया। सुख्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रजातत्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहवी बातों तक ही सीमित रह गई।

## सममौते की कोशिश

गया मे अपरिवर्त्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी सावित न हुई। १ जनवरी १६२३ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १६२३ तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयसेवक भर्ती किये जायें। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौपा गया। उसे यह मी अधिकार दिया गया। कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पडे तो सत्याग्रह-सम्बन्धी विल्ली की कडाई को ढीला कर दिया जाय। डाँ० अन्सारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी वात समापित का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय-समिति को अपनी स्वराज्य-पार्टी वाली योजना वता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक

ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १६२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थिगित कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों वलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी ओर से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनो दल पूरा करने को स्वतंत्र रहें। कोई किसीके काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनो दल अपना रवैया रक्खें।

इस समय तक मौलाना अवुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनो को धन्य-वाद दिया।

इधर काग्रेस का रचनात्मक कार्यंक्रम जीर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया गया था उसमें वाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक-वर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल वजाज और श्री देवदास गांधी थे। इस निष्ट-मण्डल ने देशभर का दौरा किया और तिलक-स्वराज्य-कोप के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया। मई १९२३ को वम्बई में हुई कार्य-सिमित की बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी।

१६२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-समिति की बैठक के साथ ही महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-काग्रेस के अवसर पर मतदाताओं में कौंसिल-प्रवेश-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसपर अमल न किया जाय। इस बैठक में कोई महत्त्वपूर्ण वात नहीं हुई। हा, मध्यप्रान्त के स्वयंसेवकों को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए वघाई दी गई और साथ ही देश के स्वयंसेवकों को आवश्यकता पडने पर नागपुर-सत्याग्रह में भाग लेने को तैयार रहने का आदेश दिया गया।

वस्वई के इस समझौते से कई प्रान्तीय काग्रेस-किमिटियां स्वभावत. ही सुब्ब हुईं। वाद को नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौतेवाले प्रस्ताव को जायज और उपयुक्त समझा गया और इस वात की जोरवार शन्दों में घोषणा की गई। पर इसी किमटी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार वम्बई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया, जिसमें कीसिल-वहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना अवुलकलाम आजाद को इसका सभापति चुना गया और कार्य-सिमिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार सौपा गया।

#### मएडा-सत्याग्रह

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन वम्वई में नही, दिल्ली में हुआ। पर पहले हमें उस समय की महत्त्वपुर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए। इसमें नागपर-सत्याग्रह की बोर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। नागपर की पुलिस ने १ मई १६२३ को १४४ घारा के अनुसार सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय झण्डे समेत जलूस ले जाने का निषेध कर दिया। स्वयंसेवको ने कहा-हमे अधिकार है, जहा चाहें झण्डा ले जायेंगे। बस, गिरफ्तारिया और सजाये आरम्भ हो गईं। वात-की-वात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप घारण कर लिया और जिसे पहले कार्य-समिति ने, जैसा कि हम कह आये है, आशीर्वाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ५, ६ और १० जुलाई की नागपुर-वाली बैठक में। कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय किया और साथ ही देश को आवाहन किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी-दिवस होनेवाला है, उसे झण्डा-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो को आज्ञा हुई कि उस दिन जलस निकालकर जनता-द्वारा झण्डे फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल वजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर वधाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००। जुर्माना न देने के कारण कर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाड़ ले जाया गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिर-क्तार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले। नागपुर झण्डा-सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वल्लममाई पटेल से १० जुलाई से जसकी जिम्मेवारी छेने का अनुरोध किया गया। देश के कोने-कोने से स्वयसेवक मेजे जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमे श्री विद्वल-भाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साधु-वाद दिया गया और आज्ञा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर संचालक वल्लमभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेगे। सरकार का कहना था कि जुलुस-वालों को इजाजत मागनी चाहिए। काग्रेस कहती थी कि सडक सबके लिए है;

हमें अधिकार है, जहा चाहेगे वगैर किसी रुकावट के जायँगे। एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया। वल्लभमाई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी बदस्तूर लगी हुई थी, यही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया गया था। पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया। वाद को इस विषय को लेकर खूब हो-हल्ला मचा। अधगोरे अखवार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि काग्रेस ने इजाजत की दरख्वास्त की; और काग्रेस का कहना था कि ऐसा कमी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिल्ली-काग्रेस ने नागपुर के झण्डा-सत्याग्रह के आयोजको और स्वयसेवको को अपने वीरता-पूर्ण विल्वान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से वधाई दी।

#### प्रवासी भारतीय

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण हल-चल हुई, जिसकी ओर काग्रेस का ध्यान सिन्धा रहा। केनिया में अवस्था
दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। यहा के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत
दिनों से असतीयजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आवाद हो गया उसका श्रेय
भारतीय मजदूरों और भारतीय धन को बहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने
ही सबसे पहले वहा कदम आगे बढाया था और यूरोपियनों की अपेसा वे आवादी
में अधिक थे। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलैण्ड्स (ऊँची भूमि) की
खेती योग्य जमीने देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाण्डा को जानेवाली
सडक के दूसरी ओर तक चली गई है। और जहा कपास की खेतियों में भारतीयों
का काफी धन लगा हुआ है, उससे भारतीयों में वडा असतोय फैला। औपनिवेशिक
मंत्री चिंचल ने १६२३ के आरम्भ में केनिया के गवर्नर को बुला भेजा। गवर्नर के
साथ अतिम समझौते की शर्ती पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन और भारतीय
प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (बडी) कौसिल ने भी एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा,
जिसके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे। एण्डरूज साहव भी साथ गये।

यह समस्या इसलिए और भी महत्त्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि रोडेसिया, टागा-निका, न्यासालैण्ड, युगाण्डा और केनिया का एक वडा यूनियन बनाने की वात-चीत हो रही थी। युगाण्डा के प्रवासी भारतवासियो की अवस्था केनिया-प्रका के निप- टारे पर निर्भर थी। "अलग रखने" का जहर इस उपनिवेश में भी काम कर रहा था। कम्पाला की वस्ती में यूरोपियन आवादी से दूर एक जगह एशियावालों के लिए नियत कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी वेकार गई। १६२१ में टागानिका में लॉर्ड मिलनर के आक्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की जमीन-आयदाद खरीद ली थी। अब तीन आर्डिनेन्स "आर्थिक प्रयोजन के लिए" जारी किये गये, जिनके द्वारा भारतीयों के बरावरी के अधिकार छीनने की चेष्टा की गई। इसके सम्बन्ध में व्यापक इडताल की गई जो १६२२ के अप्रैल तक जारी रही। पहले दर्जे में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की गई, पर बाद को यह मुमानियत उठा दी गई।

इसं विषय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है :—
'किनिया के सम्वन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह
प्रकट है कि ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत के लिए वरावरी और सम्मान का स्थान
मिलना सम्भव नहीं है। अतएव इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध
देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय।"

कमिटी ने वताया कि २६ अगस्त को देशभर में हडताल की जाय और जगह-जगह सभाये की जायें जिनमें जनता से ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रदर्शिनी में, साम्राज्य परिपद् में और साम्राज्य-दिवस में भाग न लेने को कहा जाय।

# विशेष अधिवेशन

यह अधिवेशन दिल्ली में सितम्बर के तीसरे हफ्ते में हुआ। सभापित मौलाना अवुलकलाम आजाद ये जो वह मुसलमान मौलवी है। वगाल और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है। काग्रेस के दोनो दल इनकी बृद्धि और निष्पक्षता के कायल थे। कौसिल-प्रवेश का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिनता के काग्रेस से अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि "जिन काग्रेस-वादियो को कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनो में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्द किया जाता है।" साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से काम लेना चाहिए। पण्डित राममजदत्त चौधरों के स्वर्गवास, जापान के मूकम्प, महाराजा नामा के जवर्दस्ती गद्दी छोड़ने और विहार, कनाड़ा और वर्मा में वाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुमूति और सम-

वेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक किमटी नियुक्त की गई जिसके सुपूर्व सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन सगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धी हलचल को
व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और किमटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे काग्रेस
के विधान में परिवर्त्तन-परिवर्द्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी किमटी राष्ट्रीयपैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि
साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-किमटियां मुकरेर करने की सलाह दी गई। शिरोमणि-गुक्दारा-प्रवन्धक किमटी ने जाच के
लिए जो किमटी नियुक्त की थी जसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग
दमन का जिस साहस और बहिसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हे एकबार
फिर बधाई दी गई। खहर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने पर
जोर दिया गया और एक किमटी देशी माल बनानेवालों को उत्तेजन और खासकर अग्रेजी
माल का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढिया उपाय निश्चित करने को मुकरेर की गई।
क्षण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे
नेताओं का, खास कर लाखाजी और मौलाना मुहम्मदंसली का, स्वागत किया गया।

केनिया के सम्बन्ध में कोध और तुर्की के सम्बन्ध में हुई प्रकट किया गया। दो किमिटिया और भी नियुक्त की गई जिनमें से एक के सुपूर्व हिन्दू-मुस्लिम-कलह को रोकने का काम, जो अब फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपूर्व शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलनो में बल का प्रयोग करने की सत्यता की जाच करने का काम हुआ। शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक-दल बनाने और शारीरिक बल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया।

इस प्रकार दिल्ली में काग्रेस के कम को फिर से निश्चित करने का मार्ग सफल हो गया। गया में जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फिलत हो गई। जो लोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब काग्रेस-वादियों में पहली बार उस कार्यक्रम के ऊपर मतभेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर बँट गया था। स्वराज्य-पार्टी को किस नीति और किन सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र में रख दिया गया।

#### कोकतदा-कांग्रेस

कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरिवर्त्तनवादियों को अब भी थोडी-बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोकनडा उसे चाहे बिलकुल मिटा न सके, क्यों कि उस समय तक चुनाव खतम हो जायें गे, फिर भी वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा खड़ा रक्खा जाया। मौलाना मुहम्मदअली को सभापित चुना गया। कोकनडा-काग्रेस में खूव कश्यमकश रही। अपरिवर्त्तनवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता शरीक नही हुए। राजेद्र वाबू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न आ सके और चक्रवर्ती राजगोपाला-चार्य ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला। श्री वल्लभमाई उपस्थित थे, परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समझौते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीकृति वगाल के वृद्ध-जर्जर वाबू श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी। उन्हें देश निर्वासन और कारावास, निर्धनता और दिखता में अनेक वर्ष विताने पड़े थे। इन्होंने कोकनडा-काग्रेस के प्रवल समुदाय को अपने कौसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से थरी दिया। परन्तु पासा पड चुका था। कौसिल-बहिष्कार के भाग्य का निपटारा हो चुका था। वहां का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये प्रस्ताव को फिर दोहराती है।

"दिल्ली में कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पास किया था उसे लेकर सदेह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कही कोई परिवर्त्तन तो नहीं हुआ। यह कांग्रेस स्पष्ट-रूप से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

"और यह काग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक-कार्य के आधार-रूप है और देश से प्रार्थना करती है कि बारडोली में निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए तैयारी करे। यह काग्रेस सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आदेश करती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि में विलम्ब न हो।"

कोकनहा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और अश्विनीकृमार दत्त जैसे नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश करने का अप्रिय कर्तेच्य पालन करना पड़ा। श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर का देश-प्रेम दादामाई की भाति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढता जाता था। श्री अश्विनीकृमार दत्त को सारा वंगाल प्रेम करता था और उनकी स्मृति का मान सारा देश करता है। विनायक दामोदर सावरकर को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्दा की गई। जो राष्ट्रीय पैक्ट तैयार किया गया था उसे देशवन्यु दास के वंगाल-पैक्ट के साथ वितरित करने का निश्चय किया गया। काग्रेस ने अखिल-भारतीय स्वयसेवक-दल की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया। इस सस्था में बाद को रक्षक-दल भी मिला दिया गया।

दिल्ली में जो सिवनय-मंग-किमटी नियुक्त की गई थी वह और सत्याग्रह-किमटी कार्य-सिमिति में मिला दी गई। अखिल-भारतीय चर्का-संघ बनाया गया, जिसे खहर का काम चलाने का अधिकार दिया गया। सरकार ने किरोमणि-गुख्द्वारा-प्रबंधक-किमटी के अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे काग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान सघर्ष में उनका साथ देने और उन्हें आदमी और रुपये और हर प्रकार की सहायता देने का निरुचय किया।

# गुरुद्वारा-श्रान्दोलन

यहां वर्तमान प्रसंग को छोडकर, सिक्खो में सुघार-सबंधी जो आन्दोलन उठ खडा हुआ था उसका थोड़ा-सा जिक्र करना ठीक होगा। काली पगडी बाघे "सत श्रीकाल" का घोष करनेवाले सिक्ख और उनके लगरखाने अब काग्रेस के जाने-बझे अंग हो गये है। जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार में लेती है तो स्वभावत. ही उस देश की सारी सस्थाओं पर--वाहे वे आर्थिक हो या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे धार्मिक ही क्यो न हो-केकडे की भाति अपने पजे फैला देती है। अंग्रेजो ने पजाब को १८४६ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस रहो-बदल के अवसर पर सिक्ख-धर्म के केन्द्र और गढ-स्वरूप अमृतसर के दरबारसाहब के बदोबस्त मे गड़बड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छके हुए सिक्खों की एक कमिटी को ट्रस्टी बनाया गया और सरकार-द्वारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभि-भावक बना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथो से हर साल लाखो रुपये निकलते थे। जैसा अकसर होता है, १८८१ में यह कमिटी मंग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सारे अधिकार आ गये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी और आचार-हीनता का जन्म हुआ। एक ओर मैनेजर और ग्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्ख-जनता में आये दिन मुठमें होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करे। अन्त मे १६२० के अन्त मे एक कमिटी बनाई गई जो बाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्यक-कमिटी हुई। इस कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया हुए, जो कुछ दिनो बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक सिक्ख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारो को अपने

हाथ में किया। तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्ख घायल हुए और दो मरें। हम कह ही आये हैं कि १६२१ के आरम्म में ननकानासाहब में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामर्थ्य को अपने कब्जे में करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढावा मिला। इन महन्तों में वे लोग भी थे जिन्होंने अकालियों से समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार "सुघारक सिक्खों के अन्धा-धुन्च दमन पर उतारू थी।" १६२१ के मई मास में सैकड़ों सिक्ख जेलों में ठूस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया। फलत. जहातक इस सुघार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी ने १६२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया।

सरकार जो गुरुद्वारा-बिल पास कराना चाहती थी, वह सिक्खो मे नरम-दलवालों और सहयोगियो तक को मजुर न हुआ। फलत. उसका विचार छोड दिया गया। सिनको पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक वडी कृपाणें पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये। पंजाव-प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी ने १० जलाई १६२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्खों को जेल से छोड़ दिया गया। झव्वा के भाई करतार्रासह और भूचड के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का वर्वरता-पूर्ण कारावास-दण्ड दिया गया। २८ अगस्त १९२१ को कौसिलो के सिक्ख सदस्यो को इस्तीफा देने को कहा गया। सरदारबहादूर सरदार महतावसिंह वैरिस्टर ने गरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी वकालत और पंजाव-कौसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। १६२१ के सितम्बर के आरम्भ में उपर्युक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनो सिक्खो तथा अन्य कई को छोड़ दिया गया। परन्तु पजाब प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के प्रघान-मन्त्री सरदार बार्दर्लीसह कवीश्वर को, जिन्हे १९२१ के जून में १२४ ए घारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरुद्वारे के अन्य कार्यकर्ताओं को न छोडा गया। अचानक १६२१ की ७ नवम्बर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहव की चाविया छीन ली, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट न हो सकी। सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-गुरुद्वारा-अवन्धक-कमिटी ने चार्ज न छेने दिया और उसे इस्तीफा देना पडा। वस, इसके वाद से चाविया ही सारे झगडे की जड वन गई और जन-सभाको-द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा। सरकार ने राजद्रोही समावन्दी-कानून जारी किया

और सरदार खडगिंसह और सरदार मेहताबिसह को कड़ी कैद की सजा दी गई। गुरु गोविन्दिसह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १६२२ को था। सरकार ने चाबिया उस समय तक के लिए सौपने की तैयारी दिखाई जवतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में दायर किये गये मुकदमे का फैसला न हो। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी ने चाविया लेने से इन्कार कर दिया। जव २०० सिक्ख-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियो को विना किसी शर्त के छोड़ दिया। १६२२ की ११ जनवरी को चाबिया भी सौंप दी गईं। पर पण्डित दीनानाथ को नहीं छोड़। फलत. राजद्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १६२२ की ६ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी की प्रवन्ध-सिति के सारे सदस्य एक सभा मे बोले। अन्त मे पण्डित दीनानाथ को रिहा कर दिया गया। और कोमागाटामारू (१६१४) वाले बावा गुरुदत्तिसह को भी छोड़ दिया गया।

अकाली काली पगडी पहनते थे। १६२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही निश्चित किये गये कार्यंकम के अनुसार, पजाब के १३ चुने हुए जिलो में और पिट्याला और कपूरथला की रियासतो में अकाली सिक्खो को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के भीतर-मीतर १७०० काली पगडीवाले सिक्ख पकड लिये गये। शिरोमणि-गुरुद्धारा-प्रबन्धक-किमटी और पजाब-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी के समापित सरदार खडगींसह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-टण्ड दिया गया। मार्च १६२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा—"कृपाण तलवारे हैं जिनके बनाने के लिये लाइसेन्स की जरूरत हैं।" लोगो को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा वताये गये ढग से कृपाण पहनी जायें। फौजी सिक्खो का कृपाण घारण करना ही जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कडी सजा दी गई। कोमागाटामारूवाले बावा गुरुदत्तिह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया. और १६२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिंह को ८ साल की सजा मिली।

चारो ओर किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट का दौर-दौरा था और जमानत-सम्बन्धी घाराये उसकी सहायक थी। एक नेता ने लिखा—"सव कुछ पुलिस के हाथ मे था, और पुलिस ने भी उससे खूब आनन्द उठाया।" पण्डित मदनमोहन मालवीय पजाब गये और राजा नरेन्द्रनाथ की अध्यक्षता मे किमटी निमुक्त कराई, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादितयो, गैर-कानूनी कार्रवाइयो और निर्देयता के सम्बन्ध मे जाच करना था। १९२२ की १४ मई को पजाब-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकालकर धार्मिक- सुघारको को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के "जिनका सुघार से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, बदअमनी फैलानेवाले और गैर-कानूनी कामों से" अलग रहे। १५ जून १६२२ तक १,६०० से २,००० तक सिक्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे।

#### ग्र-का-जाग-काण्ड

इसी अवसर पर गुरु-का-वाग-काण्ड हुआ जिसका जिक १६२२ की चर्चा में हो चुका है। इतना ही कहना काफी है कि सिक्खो ने गांधीजी का यह कहना चरितायें कर दिखाया कि गोली खाने के वजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते है वे आदर के पात्र है। इस काण्ड के सिलिसिले में जो ज्यादितया की गईं उनकी जाच पजाव-सरकार के एक युरोपियन सदस्य ने की। एण्डरूज साहव जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादितयों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "अवतक मैंने जितने हृदयविदारक और करणाजनक दृश्य देखे है, यह उनमें सबसे बढ़कर है। आहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे है।" जैसा कि पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक काटेदार लोहे के तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें वुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुख्हारे के हार पर तलाशी ले ली गई, तब कही उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-हार में जाने की इजाजत मिली।"

एक स्त्री घायल कर दी गई, क्यों कि उसने कुछ पीड़ितों की सुश्रूपा की थी। एक के शरीर पर घोड़े की टाप के निवान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया तो वे दरी कर दिये गये। कुछ दर्शकों को परेशान किया गया। अखवारों में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकाजनी और लूट-मार के अभियोग लगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मैकफरसन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तसदीक की.—

"बहुत सम्मव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोटे आ गई हों। जत्थो ने पृिलस का मुकावला कभी नहीं किया और वे वरावर अहिंसात्मक आचरण करते रहे। सम्मव हैं, कुछ घायल बेहोश भी हो गये हो। चोटो के १५३ केस नजर से गुजरे जिनमें से २६१ ऊपर के भाग में थे, ३०० शरीर के आगे के भाग में, ७१ सिर पर, ६० फोतो पर, ११ गुवा-द्वार पर, ७ दातो पर, १५८ रगड के घाव, द वन्द चोटो के, २ छिल जाने के, ४० पेगाव-सम्बन्धी शिकायते, १ सिर फटने के, और २ हिंहुयो के जोड टूटने के थे।"

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारिया हुईं। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ४

इजलासो में १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी श्रद्धानन्द को १८ महीने की सजा मिली। २२ अक्तवर को एक जत्या अमतसर से गृह-का-वाग को रवाना हथा। इस जत्ये मे १०१ फीजी पेन्जनयापता लोग थे. जिनमें से ५५ तान-कमिशन्ड अफसर थे और वाकी सिपाही थे। ये छोग मारू वाजा वजाते रवाना हुए। इनके साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप मे थे। पंजासाहत्र के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी गुजरनेवाली थी, जिसमे फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ लोग उनके लिए मोजन की सामग्री लिये वैठे थे। जब उन्हें मालुम हुआ कि गाड़ी स्टेंगन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर लेट गये। रेलगाडी तव भी न रोकी गई। फलत र बादमी मरे और ११ घायल हए। कुछ दिनों वाद पीटना वन्द कर दिया गया और गिरफ्तारिया आरम्म हुई। जत्थों के मुखियों को कड़ी सजायें मिली। पर अभी इससे भी वृरी घटना आने को थी। जनता के दबाब और प्रमार्च १६२३ के कौंसिल के प्रस्ताव के उत्तर में अकालियों को योडा-योडा करके छोडा जाने लगा। १७० अकालियों की रावलिपण्डी में छोड़ा गया; पर उन्हें वृरी तरह मारा-पीटा गया। कसूर यह वताया गया कि वे रेलवे-स्टेशन से वताये रास्ते से होकर नहीं गये थे। फीजी सिपाही, पुलिस और बुड़सवार---सवने एकसाथ मिळकर उन्हें तितर-वितर किया। १२८ छोगों को संगीन चोटें आईं। ३ मई से रावलिंपण्डी ने पूर्ण हड़ताल मनानी आरम्भ की। जब पंजाव-कौसिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने का सवाल उठाया गया तो सरकार के चीफ सेकेटरी ने वड़ी शान्ति से सलाह दी कि पूरानी वातों को भूला देना ही ठीक है। हंटर-किमटी की मांति पूराने जस्मों को दुवारा खोलने का नतीजा ठीक न होगा। गुरु-का-वाग-काण्ड की दु.खदायी घटनाओं की स्मृति को जितनी जल्दी मुला दिया जाय, अञ्छा है। परन्तु अकालियों के दुर्दिन अमी पूरे न हुए थे। यद्यपि अव हमे १९२४ की घटनाओं का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यही एक सिलसिले में कर देना ठीक है। १६२३ के मव्य में महाराजा नामा ने गद्दी 'त्याग दी', पर निरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवंबक-किमटी ने इसे महाराजा का गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुवारा गद्दी पर विठाने के लिए नामा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जनहो पर समार्थे आदि करके एक आन्दोलन खडा कर दिया। जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा गया और बक्ताओं को अखण्ड-पाठ पढते-पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकार नामा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झगडा बुक्त हो गया और कुछ समय तक २५-२५ सिक्खों के जत्ये रोज जैतो भेजे जाने लगे। वाद को फरवरी में ५०० आदिमियों का शहीदी जत्या मेजा गया। डा० किचलू और आचार्य गिडवानी इस जत्ये के साथ दर्शक की हैसियत से गये। जैतो के निकट इस जत्ये पर गोली चलाई गई और कुछ आदमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनों को नामा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों की सुश्रूषा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद किचलू को तो छोड दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नामा जेल ही में रहे। शहीदी जत्ये वरावर जाते रहे और गिरफ्तारिया भी होती रही। इस प्रकार अकाली हजारों की संख्या में जेल में पहुँच गये। उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी खराव रिपोर्ट आईं। अकाली-सहायक व्यूरों में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिक्कर ने लिया। काग्रेस की कार्य-समिति ने जेल में वकालियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की जान के लिए जान-किमटी भेजी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी। वाद को जव गुरुद्वारों के प्रवन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह प्रश्न भी तय हो गया।

# कांग्रेस चौराहे पर-१६२४

# गांधीजी की बीमारी

जब १९२४ का आरम्म हुआ तो देश के वातावरण मे भारी उदासी फैली हुई थी। गाधीजी की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बातो को ढक दिया था।

१२ जनवरी १६२४ को महात्मा गाघी के 'अपेडिसाइटिस' रोग से मयकर रूप मे बीमार पड़ने और आधी रात में कर्नल मैडॉकद्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गई। पर गाघीजी के स्वस्थ होने लगने और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय से पहले ही बिना किसी शर्त के छोड दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई।

पर जेल से छूट कर भी उन्हें न शान्ति मिली न विश्रान्ति। कोकनडा-कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक श्रोर अपरिवर्त्तनवादी आशा कर रहे थे कि गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का इजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट पड़ेगा। दूसरी ओर परिवर्त्तन-वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों को पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ घट्टा बाकी रह गया है उसे घो लिया जाय। देश के परस्पर-विरुद्ध वृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड चेट्टा की गई। गांघीजी ने बम्बई के निकट जुहू नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया। यहा पर गांघीजी, दास बाबू और नेहरूजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे लोगों को बाशा होती रही कि समझौता हो जायगा। १६२४ के मई मास में गांघीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री दास और नेहरू ने भी एक सम्मिल्त वक्तव्य दिया।

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्तव्यों को देने से पहले यहा यह बताना ठीक होगा कि कौंसिलो में स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया और कौसिलो से मीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार मे कर लिया।

#### स्वराज्य पार्टी ने क्या किया

स्वराज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कौसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया गया। वडी कौसिल में ४५ स्वराजी पहुँचे जिनमें खूब अनुजासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने का ब्रत लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके कौसिल में आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके। पहली विजय तब हुई जब श्रीटी० रगाचारी ने शासन-व्यवस्था, में तत्काल परिवर्त्तन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह सशोधन पेश किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज-परिपद वुलाई जाय।

सरकार को यो तो कई वार हार खानी पडी, परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी हार विशेप-रूप से उल्लेख-योग्य है—कुछ राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव; १८१८ के रेग्युलेंगन ३ को रद करने का प्रस्ताव, दक्षिण-अफीका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव, और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्वन्य में जाच करने के लिए एक कमिटी बैठाने का प्रस्ताव। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी। जिसका वल स्वतन्न, राप्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी बढ गया था। हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य-पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि "हमारी माग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दमनकारी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेशन बुलाने की अन्तिम चेतावनी का रूप धारण करें जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करें।"

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि 'सरकारी मागो' की चार मदो को नामजूर कर दिया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो मानो रसद वन्द करना हुआ पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि "मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विष्वंस-कारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव तो देशवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान आर्कापत करने का विलकुल वैध और वाजिव उपाय है।"

१६२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश , करने के लिए हम अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते है जो शुरू के वार्तालाप के वाद प्रकाशित किये गये।

#### गांधीजी का वक्तव्य

"अपने स्वराजी मित्रो के साथ काग्रेसवादियों के द्वारा कौंसिल-प्रवेश के जटिल प्रवन पर वातचीत करने के वाद मुझे हु.ख के साथ कहना पड़ला है कि मैं उनसे सहमत "दिल्ली और कोकनंडा-काग्रेस ने उन काग्रेसवादियों को इच्छा होने पर कौसिलों और असेम्बली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो। इसिलए मेरी राय में स्वराजी कौसिलों में जाने का और अपरिवर्त्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आशा रखने का अधिकार रखते हैं। उनको वहा जाकर अडंगा-नीति घारण करने का भी हक हैं, क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और काग्रेस ने उनके कौसिल-प्रवेश के सम्वन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि स्वराजियों को सफलता हुई और देश को छाम पहुँचा, तो मेरे जैसे सशयशील व्यक्तियों को अपनी भूल अवस्य मालूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो में जानता हूँ कि वे देशभक्त है और अवस्य अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इसिलए मैं उनके मार्ग में वाधा डालने के काम में शरीक न होलेंगा और न स्वराजियों के कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग लूगा। हा, मैं ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं है .....।

"कौंसिलो में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौंसिलो में तभी घुसूगा जब मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकृगा। अतएव यदि मैं कौंसिलों में जाऊँगा तो में सोलह आने अडंगा-नीति का अवलम्बन न करके काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेप्टा करूँगा। मै उस हालत मे प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहूँगा कि:---

- (१) वे सारे कपडे हाय के कते और हाय के वृने खद्दर के खरीदे।
- (२) विदेशी कपडो पर बहुत भारी चुंगी लगा दें।
- (३) शराव आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दे।

"यदि सरकार कीसिलो में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावो पर अमल करने से इन्कार कर दे, तो में सरकार से कीसिलो को भग करने के लिए कहूँगा और उन्हीं खास-खास वातो पर फिर निर्वाचको के बोट हासिल कहँगा। यदि सरकार कौसिल भग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी जगह से इस्तीफा दे दूगा और देज को सत्याग्रह के लिए तैयार कहँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्वराजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायँगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी कसौटी वहीं पुरानी है।"

#### स्वराजी-वक्तव्य

देशवन्यु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा .—

"हमे अफसोस है कि हम गाघीजी को कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सके। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल-प्रवेश नागपुर के काग्रेस के असहयोग-सम्बन्ध प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जबिक हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा बदलते रहनेवाले रंग-ढंग पर निर्मर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का विल्वान करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय-जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में वाधा डालनेवाली नौकरशाही का सामना किया ना, सके, आत्मिनभैरता हैं।

"हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अडंगा' गव्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लमेण्ट के इतिहास के वैद्यानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारोवाली कौसिलों में उस अर्थ में अड़गा डालना असम्भव है, क्यों कि सुधार-कानून के अतर्गत असेम्बली और कौसिल के अधिकार गिने-चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अडगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई रुकावटो का मुकाबला करने का अधिक हैं। 'अडंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकावले से हैं। हमने स्वराज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।

"अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना भावी कार्य-क्रम, जिसे हम कौसिलो मे और कौसिलो से बाहर पूरा करेगे, बयान करते है।

"कौसिलो के भीतर हमे निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए :--

१—बजट रद करना—जबतक हमारे अधिकारो की मान्यता के रूप में वर्तमान सरकार के विधान में परिवर्त्तन न कर दिया जाय, या जबतक पार्लमेण्ट और इस देश की जनता के बीच में समझौता न हो जाय, तबतक बजट रद करते रहना।

२—कानून सम्बन्धी प्रस्तावों को रद करना—कानून बनाने के सम्बन्ध में सारे प्रस्तावों को, जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड मजबूत करना चाहती है, रद करना।

३—रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव, योजनाये और विल हमारे राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलत नौकरशाही की जड उखाडने के लिए आवश्यक हो उन सबको पेश करना।

४—आधिक नीति—एक ऐसी निश्चित आधिक नीति का अवलम्बन करना जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई हो और जिसका उद्देश भारत से वाहर जाते हुए घन-प्रवाह को रोकना हो। इसके लिए घन-शोपण करनेवाले सारे कामो मे क्कावट करना आवश्यक है।

"इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमे प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हो। हमें ऐसी सारी प्राप्य जगहों पर तो कब्जा करना ही चाहिए, साथ ही हमें हरेक किमटी में भी जहातक सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का घ्यान इस और आकर्षित करते हैं और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय शीझ-से-शीझ कर डाले।

"कौंसिलो के वाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए---पहली वात

तो यह है कि हमें महात्मा गाधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और काग्रेस की सस्थाओं के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है कि कौंसिलो के बाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के विना कौसिलो के भीतर हमारे काम का बल वहत कम हो जायगा। क्योंकि हमे जिस बल की जरूरत है वह कौंसिलो के भीतर नहीं, वाहर तलाश करना होगा, और उस वल के बिना हमारी कौसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कौसिलों के भीतर और बाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल को, जिसपर हम निर्भर करते है, मजवती आये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह-सम्बन्धी सलाह को विना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते है। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यो ही हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के विना नौकरगाही की स्वार्थ-पूर्ण हठधर्मी का सामना करना असम्मव है, हम तत्काल कौसिलो को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वय ही उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तब हम विना किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो लेगे और काग्रेस की सस्याओ के द्वारा उनके झण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सके। •••

### अहमदाबाद में महासमिति

अहमदावाद में २७, २८ और २६ जून को जो निश्चय किया गया, जुह के वार्तालाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित काग्रेस-सस्याओं के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐठा और कता हुआ सूत भेजना लाजिमी कर दिया गया। न मेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानेवाली वात के विश्व रोष प्रकट करने के लिए बैटक से उठकर चले गये। यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्मानेवाली वात हटा ली और महासमिति ने नागा करनेवालों के खिलाफ जाव्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की।

विदेशी कपडे, अदालतो, स्कूल-कालेजो, उपाधियो और कौसिलो के पांचो प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को घ्यान में रखते हुए) वहिष्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस के मत-दाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को कांग्रेस की मातहत-सस्याओं में न चुना जाय जो पाचों प्रकार के बहिष्कार के सिद्धान्त में विश्वास न रखते हो और स्वयं भी उसपर अमल न करते हो। सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्दा की गई और एण्डल्ज सा० से अनुद्रोध किया गया कि वह आसामवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करे। सिक्खों ने जैतों के अनावश्यक और निर्देयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शान्तिपूर्ण साहस दिखाया था उसके लिए उन्हें बधाई दी गई।

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आर्नेस्ट हे की हत्या के विक्कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की बात को. जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया. पर साथ ही उसे पथ-भ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में घिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की कि इस प्रकार के कृत्य काग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध है, स्वराज्य के मार्ग, मे रुकावट डालते है और सत्याग्रह की तैयारी में बावक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर खुव वाग्यद्ध हुआ। यह बात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबन्ध को पसन्द न आया। इसलिए नहीं कि वह अहिंसा के कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न-भिन्न अशो के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गांघीजी को यह देखकर बडा ही सन्ताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ और अभिन्न-हृदय अनुयायियो ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसग को लेकर उनकी आखो में आसु आ गये। ऐसे अवसर उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं। वाताकाश में तीवता इसलिए और भी उत्पन्न हो गई थी कि दीनाजपुर (बगाल) की प्रान्तीय-परिषद में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बिखान की सराहना की गई थी और उसकी देश-भिनत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था।

स्वराजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक ककना पडा। जहातक अपरिवर्त्तनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली कर्त को उन्होंने आक्वर्यंजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्तूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये।

# साम्प्रदायिक दंगे श्रौर गांधीजी का उपवास

परन्तु उस वर्षं की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक वगे का होना, खासकर दिल्ली, गुलवर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहापुर, इलाहाबाद और जवलपुर मे। सबसे अधिक भयकर दगा कोहाट मे हुआ। कोहाट के दगे ने तो भारतवर्षं की कमर ही तोड दी। दगो के कारणो और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गाधीजी और मी० शौकतअली की एक किमटी नियुक्त की गई। दोनों ने रिपोर्ट पेंश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद था कि दगों की जिम्मेदारी किसपर है। १६२४ की ६ और १० सितम्बर की घटनाओं को वीते आज दस वर्ष से भी अधिक हुए, पर दगे के फौरन बाद ही कोहाट के भातृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दगा-पीडित-सहायक-समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमाच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ६ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कत्ले-आम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने वाद तक रावलिपण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे।

ऐसी दशा में यह कोई आक्चर्यं की बात नहीं जो गांघीजी ने २१ दिन के उपवास का बत लिया। इस कोघोन्साद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपने-आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायिक्चत करने का निश्चय किया। असी अपेण्डिसाइटिस के भयकर और लगभग सांघातिक प्रकोप से उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अत. यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गांधीजी ने व्रत मौलाना मुहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान में ले जाया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र किया गया। कलकत्ते के बडे पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-परिषद् २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन् १६२४ तक होती रही। परिषद् के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धमें और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रक्खेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनाई गई, जिसके सयोजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए और हकीम अजमलखा, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, डॉ॰ एस० के० दत्त और ल्यूयलपुर के मास्टर सुन्दर्राह् सदस्य हुए। परिषद् ने धार्मिक सिद्धान्तों को मानने, धार्मिक विचारों को प्रकट करने और

धार्मिक रीति-रिवाजो का पालन करने, धर्मस्थानो की पित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध में सबका एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही जनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखबारों को चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझवूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गांधीजी के उपनास के अन्तिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाय। द अक्तूबर जन-सभाओ द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया।

अभी गांधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ और २२ नवम्बर को सर्वदल-सम्मेलन मे और उसके बाद ही और उसीके सिलसिले मे २३, २४ को महासमिति की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वेदल-सम्मेलन करने का उद्देश यह था कि बगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेश्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिषद ने बगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-ऑडिनेन्स के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेग्युलेशन ३ को रद करने पर जोर दिया। सर्व-दल-सम्मेलन ने बगाल की अज्ञान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपूर्व स्वराज्य की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलो के प्रमुख व्यक्तियों को रक्खा गया। ३१ मार्च १९२५ तक रिपोर्ट मागी गई। परिषद् के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे सम्भवत. देशवन्य चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी टल गई। उस वर्ष की मुख्य घटना थी गाघीजी का देशबन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना। इन तीनो प्रमुख व्यक्तियो ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थगित किया जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेगी। यह भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक कार्य करे, और स्वराज्य-पार्टी कौसिलो में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कार्यस-सदस्यों के द्वारा ।) साल के वजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति मास दिया जाय ।

### बेलगांव-कांग्रेस

असहयोग के इतिहास में बेलगाव-काग्रेस खास महत्त्व रखती है। गांधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीव-करीब अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका था। काग्रेस अब ऐसे स्थान पर खडी थी जहा से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस-वाहियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में बट जाना चाहिए या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो हो इस जटिल काम को गांधीजी के सिवा और कौन हाथ में ले? केवल गांधीजी ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्त्तन-वादियो को शान्त कर सकते थे और कौसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियो को सन्तष्ट रख सकते थे। १६२४ की काग्रेस के सभापति गांधीजी हए। उन्होंने अपना अदभत भाषण पेश किया। पर काग्रेस में उसका सक्षेप ही सुनाया गया। इस भाषण में उन्होंने १६२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यत. एक ऐसी सस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सव तरह के वहिष्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया। वैसे कोई भी वहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन सस्थाओं का वहिष्कार किया गया उनका रोव बहत-कुछ कम हो गया। सबसे वहा बहिष्कार हिंसा का बहिष्कार था। पर अहिंसा ने असहायावस्था की निष्क्रियता को छोडकर अभी साधन-सम्पन्न और परिष्कृत-रूप घारण नहीं किया था। जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर अहिंसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दबाये रक्खा। . पर 'ठहरो' कहने का भी समय आया और जिन्होने असहयोंग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चात्ताप भी करने लगे। फलत सब प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार--विदेशी कपडो का-रह गया। इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्त्तंव्य भी था। उनके और स्वराजियों के मत-भेदों में समझौता हो गया था। स्वराजी सुत कात कर देने को राजी हो गये और गाधीजी ने उनके कौसिलो में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दंगे पर संताप प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभृति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जित्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नही जानते। चरला, हिन्दू-मुस्लिम ऐनय और अस्पृश्यता-निवारण ये साधन है। 'मेरे लिए तो साधनो का जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त मे साधन और साध्य पर्व्यायवाची

शब्द है।" इस प्रकार भूमिका वाघने के बाद गाधीजी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ वातें बताई।

मताधिकार के लिए बारीरिक परिश्रम की धर्त, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता त्याय, मादक द्रव्य और उससे आनेवाली चुगी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रान्तों का भाषा की दृष्टि से पुर्नीनर्माण, इस देश में विदेशियों के इजारों (मोनोपली) की नये सिरें से जाच-मडताल, भारतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खलल न पहुँचने का आश्वासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न सस्याओं को धार्मिक स्वतत्रता, देशी-भाषाओं-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय-भाषा मानना।

पूर्णं स्वराज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आर्काषत हुआ। अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे, क्यों कि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहातक सरकार के रग-डग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओ पर पानी पड गया था। उन्होंने कहा. "मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूँगा, पर यदि स्वय ब्रिटेन के दोप से ही उससे सारे नाते तोडना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नहीं करूँगा। इसके बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र किया और वगाल की अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण समाप्त किया। बगाल में लॉर्ड रीडिंग ने-१६२४ का आर्डिनेन्स न० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगो को जिनपर स्थानिक सरकार-द्वारा कातिकारी-दल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल किमश्नरो की अदालतो में उनके मामले का सरसरी में फैसला किया जा सकता था। गांधीजी ने इस वात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा है।

काग्रेस ने वी अम्मा, सर ए० चौघरी, सर आशुतीप मुकर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, ढाँ० सुब्रह्मण्य ऐयर, ए० जी० एम० भुरग्री और अन्य कई काग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास वाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही किया गया। काग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्त्तन किया गया। हिन्दुओं के कोहाट-स्थाग पर खेद प्रकट किया गया। कोहाट के मुसलमानों को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके जान-माल के सम्बन्ध में आश्वासन दे, साथ ही हिन्दू मुहाजरीन को सलाह दी गई कि जवतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावे तवतक वे वापस न जायें। इसी तरह गुलवर्गा के पीडितों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। अस्पृश्यता और वायकोम-सत्याग्रह के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की गई। वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया। अकालीवल मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और काग्रेस के विधान में कुल जरूरी तब्दीलियां की गई।

. प्रवासी-भारतवासियो के लिए श्री वझे, प० वनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओ की सराहना की गई। सरकार भी चूपचाप नही वैठी थी। वह भी केनिया के मामले में काफी जोर की लडाई लड रही थी। भारत-सरकार ने "भारत-मत्री को चेतावनी दी कि यदि निश्चय केनिया-प्रवासियों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक होने और उपनिवेशो के विरुद्ध बदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध मे जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा।" अगस्त १९२४ मे उपनिवेश-मत्री मि॰ थामस ने निश्चय किया कि इसरे देशो से आकर वसने पर प्रतिवन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स वनाया गया था वह अमल मे न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलैंण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निश्चय है वही कायम रहेगा। यह भी निश्चय किया कि जो भारतवासी दक्षिण-अफ्रीका मे जाकर बसना चाहे वे निचली मुमि पर जाकर वस सकते है और उसपर खेती कर सकते है। १६२४ के जून में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट अफ़ीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन लॉर्ड साउथवरो थे। इसके सामने भारतीय दिष्टकोण रक्खा जा सकता था। इसी वीच दक्षिण-अफ्रीका की सरकार में परिवर्त्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया-विल' अपने-आप ही रद हो गया। साथ ही 'नेटाल बरोज आर्डिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे।

# : ६ :

# हिस्सा या साभा ?-१६२५

# खराजियों को सफलता

१६२५ की राजनीति मुख्यत कौंसिलो में किये गये काम तक सीमित रही। अव स्वराजियो को अपरिवर्त्तन-वादियो की तरफ से परेगानी न रही। क्योकि गाघीजी दोनो दलो को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे ही। मध्यप्रदेश और वगाल में द्वेघशासन का अन्त हो गया था। लॉर्ड लिटन के निमत्रण पर देशवन्य दास ने बगाल में मित्रमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और न दूसरों को ही बनाने दिया। वह इसी प्रकार के विध्वस की वात सोचते था रहे थे। जब लॉर्ड रीडिंग का १६२४ का न० १ आर्डिनेन्स समाप्त हुआ तो बगाल-कौसिल में एक विल पेश किया गया जिसे स्वराजियो ने और स्वराजियो के प्रभाव ने १६२५ की जनवरी में रद कर दिया। लॉर्ड लिटन ने उसे सही कर दिया और लन्दन सम्राट्-सरकार की मंजरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके वजट में मत्रियो के वेतन की गुजाइश रखने की सिफारिश की। स्वराजियो को हारना पडा। पर उन्होने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया। २३ मार्च को बजट पर वहस के दौरान में मित्रयों के वेतन ६९ रायों से रद कर दिये गये। पक्ष में ६३ रायें थी। इधर वगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उघर मध्यप्रान्त में इस वात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मित्रत्व ग्रहण क्यो नही करना चाहिए, जिससे वह भीतर से विध्वस कर सके? वडी कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी १६२४ और १६२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का, और यदा-कदा सरकार का भी।

जव श्री सी॰ दौरास्वामी आयगर ने वगाल-आर्डिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद करने का प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रागें आई। १६२५ की ३ फरवरी को श्री विट्ठलमाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १६२१ का राजड़ोही

सभावन्दी कानून रद करने के लिए विल पेश किया तो सीमान्तवाले कानून के सिवा बाकी हिस्सा पास हो गया।

श्रीयत नियोगी ने अपना-बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का संजोधन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रया को मिटा देना चाहते थे। यह विल नामजुर हुआ। डाँ० गौड़ ने बिल पेश किया कि लन्दन की प्रिवी कौसिल में अपीले न मेजी जाया करें, पर वह रद हो गया और स्वराजियो ने उसमें सरकार का साथ दिया। वेकटपति राजु का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विद्यालय कायम किया जाय. पास हो गया और सरकार को हार खानी पडी। २५ फरवरी १६२५ को रेलवे-वजट की बहस में स्वराजियो और स्वतत्र-दलवाली ने सर-कारी सदस्यो का मुकाबला करने के बजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलत. पण्डित मोतीलाल का बजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायो से रद हो गया। पक्ष में केवल ४१ राये आईं। इस प्रकार बजट और उसकी मदो पर उनके गण-दोषों के अनसार ही विचार किया गया। आरम्भ में लगातार और एकसा अडगा डालने का जो सकल्प किया गया था, उससे कही काम न लिया गया। पण्डित मोतीलाल का कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-खर्च घटाने का प्रस्ताव ६५ ४८ से पास हो गया। कोहाट का दगा, सेना मे भारतीयो का अभाव, मुडीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज-परिषद, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके अनुसार बगाल-क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामलो की अपील हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बढ़ी विचित्र अवस्था हुई। विल में तीन अन्य घारायें ऐसी थी जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हक्मनामे को रद किया और अभि-युक्तो को बगाल से बाहर नजरबन्द रक्खा जा सकता था। स्वतन्त्र-दलवाले और स्व-राजी विल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और वाकी तीन विभागो को रद करना। सरकार की दृष्टि से बिल इस प्रकार बिलकुल अधुरा रह जाता। फलत जब उसे राज्य-परिषद् ने पास कर दिया तो लॉर्ड रीडिंग ने उसपर सही कर दी।

इस समय तक देशवन्सु दास ने काग्रेस मे अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त बेलगाव-काग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशवन्सु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अप्रैण कर दी है, जिसका उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस बात से देशवन्सु दास जनता की निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये। इसर डॉ० बेसेण्ट के नेशनल कन्वेन्शन ने 'कामनवेल्थ आफ इण्डिया बिल' का मसिवदा भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिषद् ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो किमटी नियुक्त की थी वह अलग माथा-पच्ची
कर रही थी। लाला लाजपतराय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २४ फरवरी को एक
प्रक्नावली प्रकाशित की। गत नवम्बर में बम्बई में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था
उसके द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति कोई अच्छी स्वराज्य-योजना तैयार न कर
सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चित समय के लिए स्थिगत हो गई। १६२५ के मार्च
और अप्रैल में गांघीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया। वायकोमसत्याप्रह जोरो पर था। गांघीजी की उपस्थित ने समझौता होने में मदद दी। कुछ खास
सहको पर से होकर अस्पृष्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कहाई को दूर करने
के लिए आरम्भ किया गया था। त्रावणकोर-सरकार ने सत्याप्रहियो का प्रवेश रोकने
के लिए कुछ बाड़े बना दिये थे और सिपाही तैनात कर दिये थे। त्रावणकोर-सरकार
को यह बात सुझाई गई कि उसके इस रवैये से वह जनता में यह घारणा उत्पन्न कर
देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुओं की सकीणेंता का अपने शारीरिक-वल-द्वारा समर्थन
कर रही है। जब सरकार ने बाडे और सिपाही हटा लिये तो सत्याप्रहियो का शत्र
केवल लोकमत रह गया और सत्याप्रह का कारण उस समय के लिए हट गया।

दक्षिण से गाधीजी बगाल जानेवाले थे। दास बाबू अस्वस्थ होने लगे थे। उन्हें शाम को ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया गया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे। यह 'सफलता' की मनोवृत्ति उन सारे कार्य-कर्त्ताओं में मिलती है जिन्होने बड़े-बड़े आन्दोलनो का सगठन किया है।

# देशबन्धु की मृत्यु श्रौर उसके बाद

फरीदपुर की बगाल-प्रान्तीय परिषद् के अवसर पर यही स्थिति थी। देश-बन्धु ने फरीदपुर में कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो वात कही सो इसी मनो-वृत्ति से प्रेरित होकर। गाधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है, वह दिखाई नही पडता। पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्त्तन हो गया है। उन्होंने 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधि से कहा—"में हृदय-परिवर्त्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल-जोल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड रहे है। ससार सघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और सगठन की इच्छा दिखाई पड रही है।" दास बाव ने ब्रिटिंग- राजनीतिज्ञों को संबोधन करते हुए कहा—"आज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो।" इन दिनों गांधीजी ने दास वावू को अपना 'एटर्नी' कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौसिलों में काग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे। उनकी अपने-आपको मुला देने की क्षमता अद्भूत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर धैर्य मंग करने वाली अवस्थ सिद्ध होती थी।

इस अवसर पर लॉर्ड रीडिंग कुछ महीनो की छुट्टी पर इंग्लैण्ड में थे। लॉर्ड वर्कनहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विघ्वस के वजाय सहयोग करे। इन दोनो वातों ने मिलकर दास वावू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा कर्नल वेजवुड और मि॰ रेमजे मैंकडानल्ड भारत में समझौता कराने की चेष्टा कर रहे थे। गांघीजी ने दास वावू की मृत्यु के वाद एक ममंपूर्ण वात कही थी। उन्होंने कहा था कि दास वावू को लॉर्ड वर्कनहेड में वडी आस्या थी और उन्हे विश्वास था कि वर्कनहेड भारत के लिए वहुत-कुछ करेगे।

देशवन्य दास ने पडित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे पण्डितजी देशवन्यु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमे उन्होने कहा-"हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घडी आ रही है। इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी चक्तिया काम में लग जायँगी। इधर हम दोनो बीमार पडे है। ईश्वर ही जाने, क्या होनेवाला है।" इसके कुछ ही दिनो बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशवन्य को स्वर्ग में वला लिया। १६ जून १६२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास वाव का जीवन स्वय ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास वाव् के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद् होकर कहा था-- "उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसू वहाना वडा आसान है। परन्तु आंसुओं से हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय कहते है, संकल्प कर लें के जिस काम के लिए देशवन्यु जिये और जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा मे विश्वास रखते है। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशमान् है। आत्मा का नाश कभी नही होता। जिस शरीर में देशवन्यु दास की आत्मा का निवास था वह नष्ट हो गया। पर उनकी आत्मा का नावा कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यो, उनका नाम भी, जिन्होने इतनी सेवा की है और इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई वूढ़ा

या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर वनाने में सहायक होगा। हम सबमें उनके-जैसी वृद्धि नही है, पर वह जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते है।" यहा जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए—"श्री दास में अपने प्रतिद्वन्द्वी की हुर्बं उताओं को अचूक खोज निकालने की जन्म-जात शक्ति थी। वह अपनी योजनाओं को पूरा करने में छौह-सकल्प से काम छते थे, जिसके कारण उनका स्थान अपने योग्य-से-योग्य साथियों से कही ऊँचा रहता था।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनके प्रति जिन असख्य छोगों ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिनने सन्देशे भेजे उनमें भारत-मंत्री और वाइसराय भी थे। जब कौसिल की वैठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशवन्त्व दास की और फिर वयोवृद्ध देश-मक्त सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की क्षति का उल्लेख उपयक्त शब्दों में किया गया।

गांघीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह वगाल ही मे रक गये और उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक वनाया। उन्होने दस लाख रुपया एकत्र किया। देशवन्धु दास का भवन १४८ रसा-रोड देश के अपँण हुआ। इस भवन को दास वाबू की उस ट्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होने वेलगाव-काग्रेस से पहले प्रकट की थी, स्त्रियो और बच्चो का अस्पताल वना दिया गया। गांघीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और वंगाल में स्वराज्यपार्टी की जड मजबूत जमाने में कोई कसर न उठा रक्खी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कौसिल में स्वराज्य पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और वगाल प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी का सभापति वनाने का काम उन्हींका था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास वाबू भारण किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया।

# गांधीजी इस्तीफे के लिए तैयार

इघर गाधीजी स्वराजियों को निविचन्त करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे, उघर गाधीजों की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढग से दे रही थी। स्वराज्य-पार्टी की जनरल कौसिल का विरोध सूत देने की उस गर्त के खिलाफ हुआ था, जो वेलगाव में तय हो चुकी थी। वह विरोध बढता ही गया, और अन्त में इस धर्त को उड़ा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौप दिया गया। महासमिति में

स्वराज्य-पार्टी का वहमत था हो। १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की वैठक के बाद सम्भवत. गांघीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चिक कांग्रेस में स्वराजियों की बहुलता है, और चुकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं. इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए। गाधीजी ने यह भी सपष्ट कर दिया कि में इसका समापति और अधिक ' रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वराजियों में हलचल मच गई। पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गांधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे. पर यदि अगली बैठक में सत कातने की शर्त उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा दे देंगे और एक अलग चर्खा-सघ स्थापित करेंगे। कार्य-समिति ने सत कातने की कर्त में परिवर्तन करने के प्रक्त पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रक्त पर दूबारा विचार करने के लिए १ अक्तबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस बीच में गाघीजी ने स्वराज्य-पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रक्खा। अगस्त में गाघीजी ने लिखा था---"मुझे काग्रेस के मार्ग में और अधिक खडा न होना चाहिए। कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने-आपको अपढ जनता में मिला दिया है और जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर है, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में मैं वाबक बनना नहीं चाहता। मै अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता हूँ, परन्तु काग्रेस को छोडकर नहीं। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं रास्ते में से हट जाऊँ और काग्रेस की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में छगा दू। मै काग्रेस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूँगा जिस हद तक शिक्षित भारतीय मुझे अनुमति देगे।" असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी लोग गाघीजी के सिद्धान्तों का खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्ती पर चाहते थे।

#### स्वराजी प्रस्ताव

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १६२५-२६ के शिमला-अधि-वेशन से कुछ पहले ही भारतीय सैण्डहर्स्ट किमटी में स्थान ग्रहण किया था। किमटी का काम यह देखना था कि सम्राट् की सेना में अफसरो के पद के लिए योग्य भारतीय जम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हो, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे ढग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए किमटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं, और यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारो को डग्लैण्ड भेजा जाय।

१६२४ में मुडीमैन-किमटी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुई कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुघार कैसे चल रहे हैं। इस किमटी की दो रिपोर्ट थी—बहु-सख्यक और अल्प-सख्यक। बहुसख्यक-रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशें भी मानने को तैयार न थी। १६२५ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकार की रिपोर्ट को सिद्धान्त-रूप में मान लेना चाहिए। और वह सिद्धान्त यह था कि सुघारों की मशीन जहा-जहा आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके कल-पूर्जों मे तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे मंत्रियों को नियुक्त करना आसान हो, उनके वेतनो पर वजटों की बहस में रायें न ली जायें और वे अड़गा डालने पर भी सरकारी काम करते रहे। मान्ट-फोर्ड सुघारों में तो इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरवर्ती सम्भावना मात्र समझा गया था पर अब तो वे कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी है। स्वराज्य-पार्टी ने वडी कौंसिल में घुसने के कुछ ही दिनो वाद पता लगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुघार-योजना में क्या-क्या वाते पीछे हटानेवाली है। उसने १६२४ की फरवरी में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था

"यह वडी कौंसिल स-कौसिल गर्वनर-जनरल से सिफारिश करती है कि
भारत-सरकार-विधान में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें
कि देश में पूर्ण उत्तरादायी शासन कायम हो जाय, और इस उद्देश से (१) बीझ
ही एक गोलमेज-परिषद् वुलाये जो महत्त्वपूर्ण अल्प-सल्यक जातियो या वर्गों के अधिकारो और हितो को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासन-विधान की सिफारिश करें,
और (२) वडी कौसिल को भग करके नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के लिए
उसके आगे वह योजना पेश करें और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिशपालमेण्ट के पास भेज दे।"

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमैन-किमटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्प-संख्यक और वहु-संख्यक दो रिपोर्टे पेश की थी। इन रिपोर्टो पर ७ सितम्बर १६२५ को सर अलेक्केण्डर मुडीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक लम्बा-बौडा संजोघन पेश किया था, जिसका साराज यह था कि (१) सम्राट् की सरकार को पालंमेण्ट में तत्काल ही

यह घोषणा करने का प्रबन्ध करना चाहिए कि मारत की शासन-व्यवस्था और शासन-प्रणाली में ऐसे परिवर्त्तन किये जायँगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायगी, (२) एक गोलमेज-परिषद् या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाय जिसमे भारतीय, यूरोपियन और अधगोरो के हितो का पूरा प्रतिनिधित्व रहे। यह बैठक अल्प-सख्यक जातियो या वर्गो के हितो को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तो के अनुसार एक विस्तृत योजना वडी कौसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे। स्वीकृति के बाद उसे विघान का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के पास मेजा जाय। यह सशोधन दो दिनो के वाद-विवाद के बाद सरकार के खिलाफ ४५ रायो के मुकाबले ७२ रायो से पास हो गया।

बगाल में जहां स्वराजी-दल ने मंत्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव-सा कर दिया था वहां अब उसका प्रभाव कौसिल में कम होता जा रहा था। कौसिल के अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतत्र-दलवाले के मुकावले पर ६ रायों से हार गया। अन्तिम जोर-आजमाई के अवसर पर भी, जब दास वाबू को स्ट्रेचर पर डालकर कौसिल-भवन में ले जाया गया था, अवस्था सिदग्ध थी। डॉ॰ सुहरावर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की थी, जिसके ऊपर गाषीजी ने उन्हें बड़े आड़े हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने यह वड़ा अनुचित काम किया और इस तरह "अपने देश को बेच दिया।" जब डॉ॰ सुहरावर्दी ने यह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा—"मैं इस नई जो-हुनमी के आगे सिर झुकाने के वजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता हूँ।" डॉ॰ सुहरावर्दी के गवर्नर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते के अधगोरे पत्र को अपने रख के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया और कहा .—

"मैं यह कहे बिना नही रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना पार्टी की अनुमति लिए सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम है वह अच्छा है।"

२२ अगस्त को श्री विट्ठलभाई पटेल बडी कौंसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने गये।

#### पटना-महासमिति

इस समय २१ सितम्बर १६२५ को पटना में महासमिति की वैठक हुई। जब हम स्मरण करते हैं कि पटने की १६३४ की मई की वैठक में सत्याग्रह उठाया गया या तो हमें यह वैठक विशेष रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस वैठक में कांग्रेस की स्थिति मे तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन किये गये थे। खद्दर का राजनैतिक महत्त्व छिन गया। हाथ-कता सूत देने की शर्त केवल चार आना न देने की हालत में ही लागू रही। राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अव स्वराज्य-पार्टी काग्रेस का एक अंग-मात्र--वह अल्पमत जिसे रिआयर्ते मिलें या वह थोड़ा-सा वहमत जिसे सहायता के लिए औरो का मुह ताकना पढ़े---न रही। वह स्वयं कांग्रेस हो गई। इसके वाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वय कांग्रेस करेगी। कौंसिल-प्रवेश में विश्वास रखनेवाले वही कौंसिल के सदस्य बद "स्वराजिस्ट" नही कहलायेंगे, विलक कौंसिलो में काग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत कातने की गर्त अव एकमात्र शर्त नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस गर्त को माननेवाले कम थे।---१०,००० सदस्य मौजूट थे---परन्तु यह था कि स्वराजियो को यह शर्त पसन्द न थी। गांघीजीने लॉर्ड वर्केनहेड और लॉर्ड रीडिंग को करारा उत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मागा दे ढाला। जब गोपीनाय साहा के सम्बन्व में सीराजगज के प्रस्ताव को लेकर दास वाव की स्थिति और स्वतंत्रता खतरे में पड़ी, और बंगाल-आर्डिनेन्स एक्ट बना, तो गांधीजी ने दास बाबू का साथ देने का निम्चय किया। वर्ष वीत गया पर वर्केनहेड की भेखी मौजूद थी। गाधीजी ने वचा-खचा असहयोग भी समेटने का निञ्चय किया, जिससे कौंसिलो के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके। उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को काग्रेस का अधिकार दे दिया।

उस समय गांधीजी की जैसी मनोदशा थी उसमे पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए कोई चीज सिर्फ मागने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती। गांधीजी ने महासमिति के अध्यक्ष की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-हारा वड़ी कौंसिल में किये गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सौहाई-पूर्ण वातावरण में खलल पड़ता और उदाराजयता की शोभा और मूल्य बहुत-कुछ कम हो जाता। जब राजेन्द्र बाबू ने गांधीजी से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरूजी के साथ कोई पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि "नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसग पक्ष जो कछ मझसे मागे, मैं दे दू।"

पटना की बैठक के अवसर पर और उसके बाद प्रश्न यह या कि पटना के निश्चय के द्वारा कांग्रेस की दोनो पार्टियों में साझा तय हुआ था या हिस्सा ? कांग्रेस में परिवर्त्तन वडी तेजी से एक-के-बाद-एक होते गये। हर बार कोई नया दृश्य, नया रग और नई बात दिखाई देती थी। जुन में कोई वात निश्चित न हो सकी। जब १६२४ के जुन में अहमदाबाद मे बैठक हुई तो गाधीजी अब भी अपनी स्थिति के मल सिद्धान्तो पर अहे हुए थे। उन्होने खहर-सम्बन्धी कहाई को और भी कहा कर दिया और कार्य-समिति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया। सीराजगज के प्रस्ताव के ऊपर नौकरशाही ने दास वाबू का अनुकरण करनेवालो को घमकी दी तो गांघीजी काग्रेस के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तूल गये। एक इच झुकने का परिणाम यह होता है कि सोलह आने झकना पडता है। यहां भी यही वात हुई। वेलगाव के निर्णय को पटना में रद कर दिया गया। पटना में कौसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और सुत कातने की शर्त को भी उड़ा दिया। इस प्रकार खद्दर के समर्थको और कौसिल के समर्थकों में कांग्रेस का बटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। वास्तव में खद्दर के समर्थकों में असतोप फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती थी। स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज-परिषद या और किसी उपयुक्त साधन की जो मांग पेश की थी वह नाकाफी समझी गई। लोगो में यह भाव उत्पन्न हुआ कि एटर्नी ने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया है या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया है। पर गाघीजी इस प्रकार के गणित का हिसाब-किताब नही लगाते। वह जब कभी सुकते हैं तो पूरे तौर से झकते हैं, जिससे न उन्हें पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को। भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फलत पटना में जो कुछ निश्चित हुआ कानपर में हुमें उसपर सही करनी पडी।

# कानपुर-कमिस

१६२५ की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ छगे थे। जनता ज्यो-की-त्यो थी— जसमे पहले की भांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जव "शिक्षित" समुदाय उनके पास कोई जीता-जागता आदर्श, कोई फडकता हुआ कार्यक्रम ले जायें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फलत. मसाला मौजूद था, पर उसकी 'शक्ति' गायव हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायो से न चलने पर उसे पीछे से ढकलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो-चार कदम वाद मोटर के इंजन मे गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुवारा रोके जाने तक काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तिया उस समय के लिए इकी हुई थी और उसमे गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था।

स्थानिक संस्थाओ पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को देशवन्यु दास और वाद को श्री सेनगुप्त ने जिस सन्दरता के साथ सशोभित किया था, उससे आकर्षण और भी वढ गया था। देश के चार कारपोरेशन काग्रेसवादियो के हाथ में थे। श्री वल्लमभाई पटेल अहमदावाद-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे और १६२८ तक उसी पद पर रहे। बम्बई-कारपोरे-शन के मेयर का पद श्री विद्रलभाई पटेल सुशोभित कर रहे थे। प० जहावरलाल इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बनाये गये, पर उन्हे यह पता लगाने में देर न लगी कि वह वहा निभ न सकेंगे और स्थानिक सस्याये काग्रेसवादियों के मतलव की चीज नहीं है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद पटना-म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्द-दायक न थे, फलतः वह १५ महीने के बाद ही वहा से अलग हो गये। मदरास के म्युनिसिपैलिटी में नेता श्री श्रीनिवास आयगर काग्रेस के भी नेता हो गये-परन्तु सरकार की चक्की के पहिये वैसे धीरे-धीरे पीसते है, पर पीसते अचक है। इसलिए थोडे ही दिनों में सरकार ने काग्रेसियों के लिए यह असम्भव कर दिया कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम को आगे वढा सके। वे जेल हो आनेवालो को नौकरी नही दिला सकते थे, खादी नही खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे, शालाओं में चरखा नहीं चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं को मानपत्र नही दे सकते थे और न म्यनिसिपैलिटी के स्कलो पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकते थे।

# स्वराज्य-पार्टी में फूट

१६२५ का साल वडी हलचल का साल रहा है। अब इतने समय के बाद जब हम पुरानी घटनाओ पर निगाह दौडाते हैं तो उस समय काग्रेस के भीतर भिन्न-भिन्न दलों में, और दलों के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों जो में, कशमकश चल रही थी उसकी और घ्यान गये विना नहीं रह सकता। जब अपरिवर्त्तनवादी ही, जिनके जिम्मे खहर, अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप में वची-खुची वसीयत आई थी, आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवर्त्तन-वादियों का कार्यक्रम तो नया और आन्दोलनकारी समझा जानेवाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मत-भेद होना कोई आश्चर्यं की वात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धान्तों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने झण्डा खडा किया। ये प्रान्त वगाल के योग्य सहयोगी थे और जबतक देशवन्धु जीवित रहे, बगाल के साथ-साथ चलते रहे। देशवन्धु का स्वभाव किसी वगावत को सहन

करने का न था, वह उसे कठोरता के साथ कुचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तो मे अनहोनी वाते हो गईं। मध्यप्रातीय कौंसिल के अध्यक्ष श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया। इसपर मध्यप्रान्त और वरार के नेताओ और वम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओ मे खूब घमासान युद्ध हुआ। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्बे के आचरण पर और श्री केलकर और श्री जयकर जैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर वडी आपित की और इन दोनों के विषद्ध जाब्ता कार्रवाई करने की घमकी दी और कहा कि इन्होंने "अपराघ में सहायता की है।" इघर श्री केलकर और श्री जयकर ने भी घमबई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्ही विचारों को दोहराने के लिए कहा।

१ नवम्बर को नागपुर मे अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्बे की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विश्वास-घात समझी गई और उनकी निन्दा की गई। फिर पण्डित मोतीलाल नेहरू श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए नागपुर से झटपट बम्बई पहुँचे। इस वीच इन दोनो ने 'प्रतियोगी सहयोग' की आवाज पहले से ही ऊँवी कर रक्खी थी। इन्होने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही नहीं, इसके बाद डाँ० मुजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कौसिल से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे।

अब हम कानपुर-काग्रेस पर आते हैं। कानपुर को पटना के निर्णय पर
सही करनी थी। पटना में भी यह बात संदिग्ध समझी जा रही थी कि वेलगांव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के, मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निक्चय किया गया है वह महासमिति भी स्वीकार करेगी या नहीं। इसके बाद यह बात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य-पार्टी के मूढीमैन-किमटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई माग की पृष्टि करेगी या नहीं। कानपुर-काग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की कवियत्री सरोजिनी नायडू थी, इसी प्रकार के जटिल प्रक्रन मौजूद थे। इस काग्रेस की एक अजूवा बात थी पिछले वर्ष के सभापित गांधीजी-द्वारा इस वर्ष की सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू को काग्रेस का भार सौपा जाना। गांधीजी केवल १ मिनट बोले। उन्होंने कहा कि "अपने १ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद मैं अपनी ऐसी एक भी वात नहीं पाता जिसे रद कहें; न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हुँ जिसे वापस लू। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगो में जोश और उत्साह है तो मैं आज सत्याग्रह

आरम्भ कर दू। पर अफसोस । हालत ऐसी नहीं है।" सरोजिनीदेवी ने गिने-चुने शब्दों के साथ भार ग्रहण किया। उन्होंने समानेत्री की हैसियत से जो मापण दिया वह काग्रेस-मंच से दिया गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय माग की चर्चा की जो बडी कौसिल मे पेश की गई थी और भय को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा—"स्वतत्रता के युद्ध मे भय ही एकमात्र असम्य विश्वास-घात है, और निराशा एकमात्र असम्य पाप।" फलत उनका भाषण मानो साहस और आशा की प्रतिमूर्ति था। इस सुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सिह्ण्णुता के उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव को छोडकर, जिन्हें कावू करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवश्यकता पडी, निर्विच्न समाप्त हो गया।

कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशवन्यु दांस, सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, डॉ॰ सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओ की मृत्यू पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिप्ट-मण्डल आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि 'एरिया रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन विल', अर्थात भिन्न-भिन्न जातियों के लिए प्यक स्थान नियत करने और आकर वसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध में पेश किया गया विल, १९१४ के गाघी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि १६१४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पचायत वैठाकर निपटारा करा लिया जाय। काग्रेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक गोलमेज-परिपद की वात की पुष्टि की और सम्राट् की सरकार से अनुरोव किया कि यदि विल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। वगाल-आर्डिनेन्स-एक्ट और गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। वर्मा के गैर-वर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये विलो को नागरिको की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। उसके बाद काग्रेस का मताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १६२५ के पटनावाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्टि की जिसमें काग्रेस से, उस कीप को छोड़कर जो अखिलभारतीय चर्खा-सघ के सुपूर्व कर दिया गया है, वाकी सारे कीप और मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवश्यक राजनैतिक कार्य में करने की कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात् सविनय-भग में अपनी आस्था प्रकट की और

इस वात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामो मे आत्मिनर्भरता ही एकमात्र पथ-प्रदर्शक समझी जाय। इसके वाद काग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनाया.—

#### कार्यक्रम

१—देश के भीतर काग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार करने की शिक्त हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सके। इस उद्देश की पूर्ति के लिए काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय। इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्ले और खहर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की वृद्धि करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दिलत जातियों का उद्धार करने और नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक संस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-सगठन करना, राष्ट्रीय ढग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजदूरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरों का सगठन करना, मजदूरों और मालिकों, तथा जमीदारों और किसानों में सौहार्क्र स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल रहेगा।

२—देश से वाहर काग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रो मे वस्तुस्थिति का प्रसार करना होगा।

३—यह काग्रेस देश की ओर से समझौते की उन शर्तो को मजूर करती है जो वडी कौसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पार्टियो ने अपने १८ फरवरी १९२४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रक्खी थी, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभीतक कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय —

स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बडी कौसिल में सरकार से जन शर्तों पर अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे काग्रेस की कार्य-सिमिति-द्वारा नियुक्त विशेष सिमिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासिमिति नियुक्त करना चाहे, सतीष-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-द्वारा वडी कौसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह वर्त्तमान कौसिलों में काम न करेगी। वडी कौसिल और राज्यपरिषद् के स्वराजी-सदस्य बजट की नामजूरी के लिए वोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोडकर चले जायंगे। जिन प्रान्तीय

कौसिलो की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कौसिलो मे न जायगे और वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस वात से सूचित कर देगे।

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्यपरिषद् मे हो, चाहे बढी कौसिल मे, चाहे छोटी कौसिलो मे—उनकी किसी बैठक मे, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमिटी मे शरीक न होगा। हा, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय बजटो को नामजूर करने या कोई नया कर लगानेवाले बिल को रद करने के लिए कौसिलो मे जाया जा सकता है।

इस कार्यंकम के विस्तार के लिए विशेष समिति और महासमिति को अघि-कार देने की शर्तों का भी उल्लेख इस लम्बे प्रस्ताव में था।

कानपुर-काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव बिना तू-तू मै-मै के पास न हो सका। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने एक सशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री जयकर ने किया। उनका सशोधन इस प्रकार था —

"कौसिलो में काम इस प्रकार जारी रक्खा जायगा कि उनका उपयोग शीझ ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की बृद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो रुकावट डाली जायगी।"

इस सत्रोघन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और श्री केलकर व डॉ॰ मुजे के वडी कौसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया। इस चर्चा के दौरान में पण्डित मोतीलालजी पर भारतीय सैण्डहस्ट या स्कीन-किमटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए भयंकर आक्रमण किया गया। उन्होंने कहा—"वड़ी कौसिल ने भारतीय सैण्डहस्ट की माग पेश की थी और सरकार ने कहा, 'अच्छा माग दिखाओ।' हम लोग यह चाहते थे कि ऐसा माग दिखाने के लिए, जिसके द्वारा सरकार हमारी मागे स्वीकार कर ले, उससे बात-चीत चलाई जाय। यदि इसी प्रकार सरकार हमसे सुघारों का माग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग करेंगे।"

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कार्रवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा अपनाई गई। महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाल रखने के लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक-विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। अगला अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ। डॉ० मुस्तारअहमद अन्सारी, श्री० ए० रगास्वामी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रधानमंत्री नियत हुए। कानपुर-कांग्रेस

के कुछ ही दिनो बाद १९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि॰ वी॰ जी॰ हार्निमैनू भारत वापस छौट आये।

कानपर-काग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमे अमरीका के मि० होल्म्स मौजद थे। यह वैसे अमरीकन कपडे पहने थे पर सिर पर गाघी-टोपी दिये थे। करतलध्विन के बीच यह उठे और बोले-"कल मैने डॉ॰ अब्दूलरहमान को यह दावा करते हुए सना कि गांघीजी तो दक्षिण अफ्रीकन है। क्या में आज यह दावा नहीं कर सकता कि वह सारे संसार के है ? क्या मै यह नहीं कह सकता कि 'मित्र-मण्डल' (सोसाइटी आफ फ़ेन्डस), जिसकी ओर से मैं वोल रहा हैं, उन्हें उसी आदर की दिष्ट से देखता है जिससे आप देखते है और आपकी ही भाति वह भी उनके काम में विश्वास करता है ? मुझे कहना चाहिए कि हम लोग अपनी पाश्चात्य-सभ्यता की धन में बहुत गुलत रास्ते पर चले गये हैं। हम लोग धन और अक्ति की खोज में बहुत आगे वह गये है। हमारी सारी पाश्चात्य सम्यता मे यह एक वहत वहा दुर्ग्ण है। हम पैसे से प्रेम करते रहे, फलत वह एक स्थान पर एकत्र हो गया। हम शक्ति के लिए लालायित रहे, फलत युद्धो पर युद्ध होते गये और सम्भवत और भी होगे और अन्त मे हमारी सम्यता विघ्वंस हो जायगी। इसीलिए हम आपकी ओर प्रसन्नता-पूर्वक मुखातिव हुए है। आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे है, और हम आगा करते है कि जहा हम प्रकृति और आविष्कारो की अच्छी-अच्छी चीजो को अपनाये रखेंगे, वहा हम उस भ्रातुभाव का अनुकरण करेगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान पैगम्बर ने की है।"

## हिन्दू मुस्लिम दंगे

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमे उन हिन्दू-मुस्लिम दंगो का जिक्र करना है जो वीच-वीच में १६२५ में और १६२६ मे भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम दगो का जिक्र करके हुए १६२५ की पहली मई को गांधीजी ने कलकत्ते के मिर्जापुर-पार्क मे कहा था—"मैने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औपिंच वतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमे नही है। मै तो नही देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औषिंच को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए आजकल मैने इस समस्या की यो ही उडती-सी चर्चा करके सन्तोप करना आरम्भ कर लिया है। मै यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते है तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानो को एक होना पडेगा। और

"प्रदि हमारे भाग्य में ही यह बदा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून वहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिये उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उतारू है तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-मूठ के आसू न वहाने चाहिएँ, और यदि हम दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी चाहिए।"

१६२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और इलाहावाद थे। वकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में इस्नावाद नामक स्थान पर भी दगों हो गया। १६२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्खों की समस्या का जिन्न करना भी आवश्यक है। १६२५ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति वारण कर ली थी। पजाव-कौसिल में गुरुद्वारा-विल पेश किया गया और पास हो गया, साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदी शर्तनामें पर दस्तखत करके नये कानून को मजूर कर लेंगे और पहले की भाति आन्दोलन क करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड दिया जायगा। बहुतों ने इसपर कोंघ प्रकट किया, पर धीरे-घीरे कोंघ शान्त हो गया। बहुतसे कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-गुरुद्वारा-किमटी में इस वात को लेकरें फूट पड गई। अधिकांग कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जेलों में ही रहे।

# कौंसिल का मोर्चा-१६२६

#### सहयोग की तरफ

१६२६ का आरम्भ कौसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। १६२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड चुका था। केवल 'युढ़' की खातिर लगातार 'युढ़' किये जाना कुछ थकानेवाली वात सावित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने लगे।

वास्तव मे १६२५ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निश्चयात्मक रूप से सुनाई देने रूगी थी। वडी कौसिल २० जनवरी को खुरूनेवाली थी, पर उससे पहले ही वम्बई-कौसिल की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसहयोगी-दल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर लिया था।

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक राय सीना (दिल्ली) में हुई, जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एकबार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि "स्वराज्य के मार्ग में रोडे अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे सकल्प के साथ मुकावला किया जायगा। और विशेष रूप से उस समय तक कौसिलों में गये हुए कांग्रेसी सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले पदों को स्वीकार न करेंगे जवतक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक उत्तर न मिलेगा।"

महासिमिति की चर्चा करते हुए यहा यह भी कह देना उचित होगा कि १ मार्च को कार्य-सिमिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और १०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मजूर किया था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल स्वयसेवको का वह दल था जिसका सगठन कोकनडा-काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। इसके दो वार्षिक अधिवेशन हो चुके थे—एक मौलाना शौकतअली की अध्यक्षता में बेलगाव में और दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता मे कानपुर में।

#### असेम्बली में वाक-आडट

वडी कौसिल में जब वजट की चर्चा आरम्भ हुई तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने जाहिर किया कि मैं और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न लेंगे। कौसिल-भवन की गैलरिया खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि स्वराजियों के वडी कौसिल से 'वाक-आउट' करने की बात पहले से ही लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्यु की सम्मानपूर्ण समझौते की बात का किस प्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावघानी से काम न लिया तो देशभर में गुप्त-समितिया कायम हो जायँगी। इतना कहकर नेहरूजी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कौसिल-भवन से बाहर चले गये।

इस 'वाक-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका सिक्षप्त वर्णन करना उचित है। अध्यक्ष पटेल ने इस 'वाक-आउट' का जिक करते हुए कहा कि चूिक कौसिल की सबसे जबर्देस्त पार्टी कौसिल-भवन छोडकर चली गई है, इसिलए अब भारत-सरकार कानून के अनुसार आवश्यक प्रातिनिधिक रूप इस कौसिल का नही रह जाता है। अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौंसिल की बैठक जारी रहे या नहीं? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थिति करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा—"मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के वाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अध्यक्ष को अपने अधिकारों का जिक न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप में किया जा सके, बिल्क कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है।" इससे सरकार की चिन्ता मिट गई।

### सममौते की असफल चेष्टा

असहयोग का जो पत्थर गया में ऊँचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १६२६ के आरम्भ में सावरमती में करीव-करीव नीचे आ गिरा। हम यह देख ही चुके हैं कि प्रतिसहयोगी स्वतंत्र और राष्ट्रीय-दलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप "इण्डियन नेशनल पार्टी" का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था,

शान्तिपूर्ण और वैघ उपायो से (सामृहिक सत्याग्रह और करवन्दी को छोड़कर) औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौंसिलों के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति वरतने की स्वतत्रता दी गई थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के सगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कछ समझौते की बात-चीत के वाद यह निक्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनो दलो की एक वैठक २१ अप्रैल को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं, साबरमती में वलाई जाय। इस बैठक में अन्य नेताओं के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपतराय, श्री केलकर, जयकर, अणे और डॉ॰ मुजे भी थे। यहा महासमिति-द्वारा पष्टि मिलने की गर्त रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के बीच में यह तय हुआ कि १६२४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो माग पेग की थी उसके सरकार-द्वारा दिये गये उत्तर की सतोध-जनक समझा जाय. यदि मित्रयों को प्रान्तों में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वेक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस वात का निर्णय छोड़ा ग्रंया कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त है या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी की, जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री मक्न्दराव जयकर हो, पष्टि मिल जाना आवश्यक रक्ला गया। 'इडिया १६२५-२६' में कहा गया है--"पर अभी इस समझौते की स्याही मुश्किल से सुखी होगी कि आन्ध्र प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी के समापित श्री प्रकाशम ने अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि "काग्रेस की स्थित को सावरमती में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया।" अन्य अनेक प्रमुख काग्रेसवादियो ने भी इसी प्रकार का असतोप प्रकट किया। साघारणतया यह समझा जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनो के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्र ही फिर कौसिलो में चले जायेंगे और मित्र-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु प० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके कि पद-ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्तें ये है ---

(१) मत्री कौसिलो के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जाये, और उनपर सरकार का कोई शासन न रहे। (२) आय का एक उचित भाग "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मित्रयो को हस्तान्तरित विभागो की नौकरियो पर पूरा अधिकार हो।

परन्तु सारी वाते फिर खटाई में पड गईं। श्री जयकर ने उस मसविदे को,

जो किमटी के सामने रक्खा गया, समझौते के विलक्षल विरुद्ध वताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के संवध में सदेह और मतभेद को दूर करने के वहाने शर्तों का पूरी तरह खण्डन किया गया है। वस, इसके वाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन-मुटाव बढता गया; परन्तु अभी सावरमती के समझौते का महासिमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई। इस बैठक में पिडत मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "चूकि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के सवध में समझौते पर हस्ताक्षर करनेवालों में इतना मतभेद हैं कि उसका दूर होना असम्भव है, इसिलए मैं पिछले कुछ दिनों से समझौते की जो वात-चीत चला रहा था वह मग हो गई है, और इसिलए पैक्ट को समाप्त और रद समझा जाय।" वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसिलए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली और श्री श्रीनिवास आयगर ने उनका स्थान ग्रहण किया।

## हिन्दू-मुसलिम दंगे

१६२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थिति का सिहावलोकन करने के लिए ठहर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १६२६ को लॉर्ड ऑविन मारत में आये। लगमग उसी समय कलकत्ते में वडा ही भयानक साम्प्रदायिक दगा हो गया। छ सप्ताह तक कलकत्ते की सडकें हत्या-काण्ड और अव्यवस्था का अखाडा बनी रही। जगह-जगह सडको पर दगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरो और मस्जिदो पर हमला किया गया। सरकारी वयान के अनुसार पहली मुठमेंड में ४४ आदमी मरे और १५४ घायल हुए और दूसरी मुठमेंड में ६६ आदमी मरे और १६४ घायल हुए। ६ सप्ताह के विघ्वस और हत्या-काण्ड के बाद दगा शान्त हुआ। लॉर्ड अविन इन दगो से बडे बेचैन हुए। उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी आस्था और विह्मलता, सारी धर्म-मावना और सहृदयता रख दी। उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और घर्म के नाम पर भारत की उस मुकीर्त को वचाओं जिसे वर्तमान वैमनस्य मिटा रहा है।

अगस्त के महीने में हिल्टन-यग-कमीशन ने मुद्रा और विनिमय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १८ पेसवाला विल पेश कर दिया। सरकार की इस जल्दवाजी की निन्दा हुई और उसने १६२७ की फरवरी तक ठहर जाना मजूर कर लिया, जिससे लोगो और जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिले कि कीमते १८ पेस के अनुपात पर आकर ठहर रही है या नहीं।

सितम्बर में लाला लाजपतराय और पण्डित मोतीलाला नेहरू में वटी

कौसिल के काम के सबध में फिर मतमेद उठ खड़ा हुआ। लालाजी का खयाल था कि स्वराजियों की 'वाक-आउट' की नीति हिन्दू-हितों के लिए स्पष्टतया हानिकर है। वह पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में साबरमती के समझौते की पृष्टि के पक्ष में भी थे। इसलिए उन्होंने वड़ी कौसिल में काग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वड़ी कौसिल की अविध मी शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी। नये निर्वाचन सिर पर मौजूद थे।

इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी मे एक मुसलमान की नियुक्ति की चेष्टा कर रहे थे। लॉर्ड अविन ने उसका करारा उत्तर दिया—"किसकी नियुक्ति सार्वजनिक हितो के लिए सबसे अधिक लामकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध मे गवर्नर-जनरल स्वतंत्र रहेगा।" वास्तव मे लॉर्ड अविन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थें।

१६२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मदरास में काग्रेसी उम्मीदवार— अब वे स्वराजी न कहलाते थे—पूर्ण-रूप से विजयी हुए। लॉर्ड बर्केनहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखे, गोहाटी में काग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नही। श्री एस० श्रीनिवास आयंगर गोहाटी-काग्रेस के समापित चुने गये।

### गोहाटी-कांग्रेस

गोहाटी-काग्रेस स्वभावत ही तनातनी के वातावरण में हुई। तनातनी का कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक सघर्ष था। यह याद रखने की बात हैं कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी रुकावट डालना था, उसके वाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था में जब कौसिलो में स्वराजियों का मताधिक्य हो, करने की बात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग असहयोग के निकट आ लगा, क्या कौसिलों की किमिटियों की निर्वाचन द्वारा प्राप्त होनेवाली जंगहों के सम्बन्ध में, और क्या भारत-सरकार की किमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में, और क्या भारत-सरकार की किमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में यह असहयोग साबरमती में सहयोग के आस-पास घूमने लगा, पर झिझक के साथ। कौसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से सकोच करती थी। इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी सहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-दल, स्वतन्त्र-दल या उदार दलवालों की स्थिति अपनाने को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड में उडाती थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्मव होने पर सहयोग

और आवश्यक होने पर अडंगा डालने की, और सुधारो के मामले में सहयोग करने की वात करते जरूर थे। इन्ही सूक्ष्म पर पूर्ण-रूप से व्यावहारिक प्रश्नो ने प्राग्व्योतिपपुर (गोहाटी) में आपस में खिचान पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम-खुल्ला प्रशसा करके, और अप्रत्यक्ष-रूप से उसे आमित्रत करके, प्रलोमन दे रही थी और उन सारे हथकण्डो से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मस्तिष्क और भीर-हृदय कानू में आते हैं।

### स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या

यह खिचाव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर दु खान्त न था। किन्तु जब अकस्मात् गोहाटी में यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द को रोगशय्या पर, उनसे मुलाकात करने के वहाने, गोली मार दी तो यह और भी वढ गया। जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में काग्रेस के समापित का हाथी पर जुलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियों का देश ठहरा, इसलिए वह काग्रेस के समापित का सम्मान अद्भृत और अपूर्व ढंग से करना चहता था। पर जुलूस का विचार छोड देना पडा। हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस दु.खदायी सवाद से शोक छा गया।

गोहाटी के प्रस्ताव हस्वमामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने। गांधीजी ने समझाया कि मजहब की असलियत क्या है, और हत्या के कारणों को वताया—— "शायद अव आप लोग समझ जायँगे कि मैने अव्दुल्ररंगीद को भाई क्यों कहा। मैते उसे स्वामीजी की हत्या का दोपी तक नहीं ठहराता। दोपी तो असल में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया।" केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा था। आरम्भं में कर २० शिलिंग था। फिर वह मुद्धा-व्यवस्था की उलट-फेर के डार् वर्ढांकर ३० गिलिंग कर दिया गया और उसके वाद कानून के द्वारा ५० गिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहा यूरोपियन हितो की रक्षा भारतीय हितों के, उनकी स्वतंत्रता के और उनकी आकाक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कौसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि—

(अ) जवतक सरकार राप्ट्रीय माग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो काग्रेस की या महासमिति की राय में सन्तोपजनक हो, तबतक काग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वय ग्रहण न करेगे, और अन्य पार्टियो-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेंगे।

- (आ) जबतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक काग्रेसवादी (ई) घारा मे विणित वातो का घ्यान रखते हुए धन-सम्बन्धी मागो को अस्वीकार करेंगे और वजटो को रद करेगे, जब कि महासमिति की आज्ञा कोई और प्रकार की न हो।
- (इ) जिन कानूनो के द्वारा नौकरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती हो उनके सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावों को काग्रेसवादी फेक देंगे।
- (ई) काग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावो और बिलों का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए, देश के आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी हितो की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा-सगठन करने और समाचार-पन्नो की आजादी और फलत. नौकरशाही को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हो।
- (उ) काग्रेसवादी कृषको की दशा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वय पेश करेंगे या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानो को मौक्सी हक प्राप्त हो और जिनके द्वारा किसानो की दशा में शीझ ही सुधार हो।
- (क) और खेती का काम करनेवाले और मिलो में काम करनेवाले मजदूरो के हितो की रक्षा करेगे और जमीदार्र और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेगे।

वगाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को धिक्कारा गया। देश में और देश के वाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में, गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्वा-नीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम महासमिति के लगर छोड़ दिया गया।

गोहाटी-काग्रेस ने ग्राम-सगठन के काम पर जोर दिया और उन काग्रेस-वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या काग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हो, या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हो या कांग्रेस की किसी भी सस्था की बैठक या समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हो, खद्दर पहनना लाजिमी कर दिया।

इसं जमाने में काग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में छम्वे-चौडे प्रस्ताव पास करना और कौसिलों में मुठमेंड करते रहना मात्र रह गया था। पर एक वात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में विशेषता घारण कर ली थी। जब से अखिल-भारतीय चर्छा-सघ बना खहर, ग्रामोन्नति और मितव्यियता के पित्रत्र वातावरण में पनपने लगा। जिन स्त्री-पुरुषों ने. खहर का बत ले लिया था वे अथक् रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे। वार्षिक प्रदर्शिनियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी उन्नति कर दिखाई है। विहार ने गोहाटी के अवसर पर खहर तैयार करने में अपनी छ सात साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टात-स्वरूप थी। दो-एक वर्षों को छोडकर इघर वाकी वर्षों में प्रदिश्विनयां, जो अब काग्रेस का अनिवार्य अंग हो गई है, सोलह आने खहर की प्रदिश्विनयां हो गई हैं। इन प्रदिश्विनयों ने देश की राजनैतिक, सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुँचाई है और लोगों को विश्वास दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है 'निर्घनों के लिए मोजन और वस्त्र'।

# `कांग्रेस का 'कौंसिल-मोची'-१६२७

## बड़ी कौंसिल में कांग्रेस का युद्ध

अब हमे भिन्न-भिन्न कौंसिलो में काग्रेस-पार्टी-द्वारा किये गये काम का पर्यालोचन करना है। यह याद रहे कि बंगाल और माध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल से द्रैष-शासन का अत हो गया था। १६२७ में इन दोनो प्रान्तो में यह फिर कायम कर दिया गया। बगाल में मंत्री के बेतन की माग के पक्ष में ६४ राये आई. विपक्ष में == । मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६ । १६२६ के मार्च में स्वराज्य-पार्टी वडी कौसिल से उठकर चली गई। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक आने का न था। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की वजाय १८ पेस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौसिल-भवन में आई और प्रस्ताव को अक्तूबर तक के लिए, अर्थात् वर्तमान कौसिल भग होने तक, स्थगित करा दिया। जब बड़ी कौसिल की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ पेस की दरवाली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक वैठक में पण्डितजी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण आरम्भ किया। उन्होने सत्येन्द्रचन्द्र मित्र की-जो जेल मे वन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चने गये थे-अनपस्थित की चर्चा करने के लिए कौसिल की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। अभी हाल ही में १९३५ में बड़ी कौसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री गरतचन्द्र वसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पास हआ। श्री शरतचन्द्र वस निर्वाचन के समय जेल मे शाही कैदी थे। पण्डितजी का कहना था कि श्री मित्र को जेल मे बन्द रखकर सरकार वडी कौसिल के हक पर और उन्हें चुननेवालों के अधिकारो पर आघात कर रही है। इस प्रश्न पर सरकार १८ रायो से हारी। पर तो भी श्री मित्र को वड़ी कौसिल में भाग लेने के लिए स्वतत्र न किया गया। बगाल के नजरबन्दो का प्रश्न भी उठाया गया। पण्डितजी की माग मुल प्रस्ताव के सशोधन के रूप मे थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजरवन्द छोड़ दिये जायें या नतपर मामला चलाया जाय।

पण्डितजी का सशोधन १३ रायो की अधिकता से पास हो गया। श्री मित्रवाले प्रस्ताव के बाद वढी कौसिल को स्थिगत करने के लिए और भी कई प्रस्ताव पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्वन्ध मे था। दूसरा फिजी को भेजे गये भारतीय शिष्ट-मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं मिली। एक और प्रस्ताव रेलवे-वजट की वहस समाप्त होने और वडे वजट के पेश होने तक विनिमय की दरवाले प्रस्ताव को स्थगित करने के सम्बन्ध मे था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पास हो गया। अन्तिम प्रस्ताव खड्गप्र की और बगाल-नागप्र-रेलवे के अन्य स्थानों की हडताल की चर्चा करने के सम्बन्ध मे था। इसके वाद सरकार मे और निर्वाचित सदस्यो मे कई प्रश्नो पर मठभेड हुई। उनमें से एक प्रश्न फौलाद-सरक्षण-विल-सम्वन्वी था। इस विपय पर दो-एक शब्द कहना अप्रासिंगक न होगा। १६२३ के आसपास भारतीय फौलाद और लोहे के उद्योग को सरक्षण प्रदान करने का प्रक्न उठाया गया। टैरिफ-बोर्ड ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के वाद इस प्रकन पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की। यह समय वीत गया। इसके वाद इस प्रश्न पर दुवारा विचार किया गया तो टैरिफ-वोर्ड इस नतीजे पर पहुँचा कि वाहर से आनेवाले लोहे और फौलाद के माल पर अधिक चुगी लगाई जाय, पर अग्रेजी माल पर एकसी चुनी लगे, और अन्य देशों के माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुनिया लगाई जायेँ। यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न था और लोकमत इसके विरुद्ध था। पर इस मामले पर ख़ुव वहस करने के वाद सरकारी योजना को वड़ी कौसिल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक श्री जयकर ने सारे वजट को रद करने का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के वाद श्री जयकर का प्रस्ताव द या ६ रायो से पास हो गया। अव सबसे वडा प्रश्न १८ पेंस का आया । इंसका प्रभाव भारत के मिल-मालिको और व्यापारियो पर ही नहीं, किसानी पर भी पडता था। कच्चा माल और अन्न वाहर भेजनेवालो पर इसका प्रभाव विशेष हप से पड़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पौण्ड की दर १४। थी। अब यही १३। प्रि के वरावर हो गई। दूसरे शब्दो में वाहर से माल मंगानेवाले को माल मगाने का उत्तेजन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी स्पया २ पेंस सस्ता हो गया या फी १६ पेंस २ पेस कम हो गया; अर्थात् = या १२६% सस्ता हो गया। इसी प्रकार वाहर मेजे जानेवाले कच्चे माल के सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पीण्ड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर मेजा जाता था, और १४) मे पडता था, अब १३। प्रे को पडने लगा, और जो कच्चा माल पौण्डं की कीमत का पहले १५) में विकता था, अब १३। प्रे में विकने लगा। इस प्रकार १६२६ में वाहर भेजे जानेवाले माल का हिसाब लगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड के आठवे भाग का अर्थात् लगभग ४० करोड का हर साल घाटा होता रहेगा। यदि साल-भर में बाहर से आनेवाला माल २४६ करोड का था तो यह कहना कि वाहर से माल मगानेवाले देश को ३१ करोड़ का नफा रहा, उसके लिए कोई संतोप प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि बब भी वह ४० करोड के घाटे में अर्थात् कुल मिलाकर ६ करोड के वार्षिक घाटे में रहा। इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक जमा-खर्च उसके अनुकूल है, अर्थात् वह चाहर माल जितना मेजता है उससे कम माल मंगाता है, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पडेगा। यही कारण था कि इस प्रका पर घमासान युद्ध हुआ, पर लोकमत को ३ रायों से हारना पडा और सरकार के पक्ष में ६८ रायों आई। फौलाद-रक्षण, आर्थिक और दर-सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा होने के बाद, १६२७ में बडी कौसिल की दिल्ली की बैठक में काग्रेस के लिए और कोई महत्त्वपूर्ण काम न रहा।

यहा हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक करना ठीक समझते हैं। अध्यक्ष पटेल एकवार फिर अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने गांधीजी को अपने वेतन से १६५६] मासिक देते रहने का बचन दिया और २०००] अपने व्यय और अपने पद के अनुस्य मर्यादा और आराम के लिए रख छोड़े। गांधीजी इस थाती का प्रवन्ध-भार अकेले अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओं से सलाह ली और दूसरे ट्रस्टी उसमें शामिल किये। ३१ मई १६३५ को गांधीजी ने गुजरात-प्रान्त के रास नामक स्थान पर एक बालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड के मद्धे उनके पास ४०,०००] है और उनके व्याज में से १०००] खर्च किया गया है।

गाघीजी ने साल-भर-क्षेत्र-सन्यास का जो व्रत कानपुर में घारण किया था उसकी मीयाद पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राजनीति से जो विश्राम ग्रहण किया है और उसे जो लोग विचित्र या सनक समझते होगे, वे इस कानपुरवाले व्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेंगे। जब कभी काग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि जिघर चाहे जाय। उन्होंने काम का आरम्भ देशवन्धु-स्मृति-कोष के लिए विहार में दौरा करके किया। इस प्रकार सग्रह किया हुआ वन खहर-प्रचार में लगाया गया। कौसिल के काम में उनके लिए कोई आकर्षण न था। लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन

प्रतीत हुआ था। उन्होने कौसिल के कार्य को निस्सार और शक्तियो का अपव्यय मात्र वताया था। लालाजी के वाट एस० श्रीनिवास आयंगर की वारी थीं, जिन्होने कहा, "बड़ी कौसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय कींसिले तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अड़ंगा-नीति सफल हो सके।"

#### द्विण अफरीका

१९२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थिति वहुत ही बुरी थी और जनरल-स्पट्न 'सेग्रेगेशन विल' पास कराने ही वाले थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोव से सरोजिनी-देवी पूर्वी-अफीका से दक्षिण-अफीका तक गर्ड और उनका वड़े जोर का स्वागत हुआ। विल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मट्स की सरकार ने इस्तीफा दिया, इसलिए वह विल भी त्यांग दिया गया। १६२५ में जनरल हर्टजोग ने अविकार प्राप्त किया और एक पहले से भी अधिक कठोर विल तैयार किया गया। इस विल का नाम था 'क्लास एरिया बिल।' यदि यह युनियन पार्लमेण्ट में पेश किया जाता तो सरकार और विरोवी दल दोनो इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनवन्व एण्डरूज मे गांबीजी और काग्रेस ने वहा जाने का अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यह आवाज उठाई कि यदि विल पास हो जायगा तो गावी-स्मट्स-समझौता भग हो जायगा। वाद को मारत-सरकार ने पैडीसन-किप्ट-मण्डल भेजा, जिसकी ओर युनियन-सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर घीरे-घीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव को उस समय तक रोक रक्खा जाय जवतक भारत-सरकार का शिष्ट-मण्डल, जिसे यूनियन-सरकार के साथ समझौता करने का अविकार प्राप्त है, पहुँचकर दक्षिण-अफ्रीका-प्रवासी भारतीयो की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी तरह से चर्चा न कर छे।

१६ अक्तूवर १६२६ को दक्षिण-अफीका के लिए एक भारतीय गिष्ट-मण्डल के नियत किये जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मद हवीवृल्ला थे। १७ दिसम्बर १६२६ को एक परिपद् हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफीका के प्रधान-मंत्री जनरल हटंजोग ने किया। यह अधिवेशन १६२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक चालू समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलो में हुआ।

दक्षिण-अफ्रीका की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की कि वह दोनो सरकारों में लगातार व कारगर सहयोग बनाये रखने के लिए एक एजण्ट नियुक्त करे।

जब प्रथम केपटाउन-परिषद् खतम हुई तो गाघीजी ने, जो दक्षिण-अफ़ीका एजण्ट भेजने के पक्ष में थे ही, भारत के समाचार-पत्रो में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया। सरकार व भारतीय-जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत हो गये। जैसा हम बाद में देखेंगे, श्री शास्त्री की नियुक्ति का परिणाम अच्छा ही रहा।

### हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का हल

जव गांचीजी ने अपना दौरा शरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिल का हर तो अब निकल चका था और उनमें से कुछ ने तो गांधीजी को बुलाना भी शुरू कर दिया। वे अब खहर को इस नजर से न देखकर कि वह काग्रेस-स्वयसेवको के फौजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने लगे कि वह देश के आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी चीज है। उन्होने गाघीजी को एक सच्चा और ईमानदार आदमी पाया, हा, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गमराह करनेवाले और उनके राजनैतिक विचार कुछ सनिक्यो-जैसे मालूम होते थे। गाघीजी कुछ समय तक ही दौरा कर पाये थे कि बीमार पड गये। जव वस्वई मे १५ व १६ मई को महासमिति की बैठक हुई, कार्य-समिति ने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का एक हल बनाकर उसके सामने पेश किया। महासमिति ने उसे मंजूर भी कर लिया। लेकिन आज इतने समय बाद जब हम उस हल को पढते है और इस बात पर विचार करते है कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अवतक कितने उलट-फेर हो गये है, तो यह बात हमारे दिमाग में आये विना नहीं रह सकती कि वम्बईवाला हल वास्तविकता से कोसो परे था। उसके वारे में इतना ही कहना काफी होगा कि उसने प्रान्तो व केन्द्रीय घारा-सभाओं मे संयक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की थी और आवादी के हिसाब से जगहो का बटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड दी गई कि यदि भिन्न-भिन्न जातियो में आपस में समझौता हो सके तो मय पंजाब के सिक्खो के अल्प-संस्थक जातियों के साथ रिआयत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगह दे दी जायें और जिस हिसाव से उन्हें प्रान्तो मे अधिक जगहें दी जायें वही हिसाव वडी कौंसिल की जगहों के बटवारे में भी लागू हो।

चीन की आजादी की लडाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की गई और चीन को फौजे मेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई; साथ-ही-साथ फौजों की वापसी की भी माग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को एम्बुलैन्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशसा की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बगाल-काग्रेस का झगडा, मजदूरो का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार ये अन्य विषय थे जिनपर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इनमें आखिरी विषय पर गौर से विचार होना था।

इस समय मई के चौथे सप्ताह में एक वडा अनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाप वावू छोड दिये गये। लॉर्ड लिटन इस विपय में जरा घवराते रहते थे; अत. वगाल के नजरवन्दों के साथ नरमी दिखाने का काम सर स्टैनले जैकसन के जिम्मे पड़ा। सुभाप वाबू का स्वास्थ्य पूरी तरह से विगड़ गया था और इसी वजह से सवको वडी फिक्र होने लगी थी।

### गुजरात की वाढ़

जुलाई १८२७ के अन्त में गुजरात प्रान्त में भीपण वाढ के रूप में एक दैवी विपत्ति आ गई। चार पांच दिन में ५० इच से अधिक मुसलावार पानी वरसने के कारण बहुत से गाव वह गये। मबेशी, झोपडियां, कपडे-लत्ते कुछ न वचा, हजारो लोग बे-घर-बार हो गये। ४,००० घर वाढ की ऋषेट में आ गये। इन गावों में ५०-६० फी सदी और कही कही ६० फी सदी मकान तक गिर गये। अहमदावाद म्यनिसिपल कमिटी तथा गजरात प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष सरदार पटेल के नेतत्व में करीव २,००० स्वयसेवको ने इस वाढ़ में गजब का काम किया। एक सप्ताह तक तो सरकार की जासन मशीनरी बेकार पड़ी रही। सरकारी कर्मचारी किंकर्तव्य विमृढ से हो गये, लेकिन काग्रेसी स्वयसेवको ने पानी के अपार सागर की चीर कर विपत्ति ग्रस्त लोगो को भोजन और कपडे की सहायता पहुँचाई। कई महीनी तक यह सहायता-कार्य चलता रहा और किसानो को मकान वनाने, खेत बोने तथा हल-बैल खरीदने आदि के कार्यों में कांग्रेसी स्वयसेवको ने सरकार का पूरा सहयोग दिया। सरकार ने १,५४,००,००० रुपया दुर्भिक्ष कोप से दिया। अन्य सस्थाओं ने भी ३ लाख रुपया एकत्र किया। सभी संस्थाएँ मिलकर काग्रेस के नेतृत्व मे एक साल तक काम करती रही। वम्बई के तत्कालीन अर्थ-सदम्य सर चुन्नीलाल मेहता ने इन स्वयसेवको की और म० गाघी के ठोस कार्य की बहुत प्रगसा की।

#### दंगों की वाढ़

सन् १६२७ की गींमयों में अन्य सालों की भाति कोई मार्के का कानून पास नहीं हुआ, लेकिन देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगों की वाढ़-सी आ गई। सबसे भीपण दंगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये और २७२ घायल हुए। बिहार, मुलतान (पजाव), वरेली (युक्त-प्रान्त) व नागपुर (मघ्य प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। लाहौर के बाद नागपुर का दंगा इन सबमें भीषण था, जिसमें १६ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनाये घटी, जो इन दंगों में कछ का कारण बनी, इसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रगीला रसूल'। सरकार ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी वहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को वरी कर दिया। 'रिसाला वर्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन दो मुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिध्वितता देखकर अगस्त १६२७ में असेम्बली में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था:—

"जो कोई व्यक्ति सम्राट् की प्रजा के किसी वर्ग की घार्मिक भावनाओं पर जान-बूझकर और वृरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मौलिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-सकेतो से उस वर्ग के घर्म या घार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उसपर सजा व जुर्माना दोनो होगे।"

दो दिन वहसँ होकर ही विल पास हो गया। अमीतक २५ दंगे हो चुके ये जिनमें १० युक्त-प्रान्त में, ६ वम्बई में और २-२ पंजाव, मध्य-प्रान्त, वंगाल, विहार व दिल्ली मे हुए थे। २६ अगस्त सन् १६२७ को भारतीय घारा-सभा में भापण देते हुए वाइसराय लॉर्ड अविन ने वताया कि १० महीने से भी कम समय मे दंगों के कारण २५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गये और २५०० से अधिक घायल हुए। वाइसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके वाद एक एकता-सम्मेलन भी किया गया लेकिन उसे कुल अधिक कामयावी न मिली। महासमिति ने भी २७ अक्तूवर १६२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयगर ने किया, और बहुत लम्बी वहस के वाद सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

"चुकि मारत की किसी भी जानि को अपने वामिक कर्तव्यों अथवा वामिक विचारों को दूसरी जानि पर लाइने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चंकि हरेक जाति व व्यक्ति की सार्वजनिक व्यवस्था व सटाचार का विचार एउते हुए अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसके अनसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, हिन्दुओं को वार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मस्त्रिट के सानने जुलुन निकालने की और वाजा वजाने की स्वतंत्रता है; लेकिन उन्हें मस्जिटों के नामने न तो जुलुस रोकना चाहिए न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मस्जिबों के सामने ऐसे भजन गाने चाहिए या ऐसी तरह बाजा बजाना चाहिए कि मस्जिनों के इनावत करनेवाले व नमाज पढनेवाले दिक हों या उनके कार्य में वाबा हो। जिस शहर या गांव में मुसलमानों को गो-त्रव करने का अविकार है, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अविकार को काम में लाने की स्वतंत्रता होगी; छेकिन वे गी-व्य न तो किसी आम रास्ते पर करेंगे; न किसी मन्टिर के पास । और न किसी ऐसी जगह पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती हो। गायों को, उनका वस करने के लिए जुलुस में भी न निकाला जाय और न कोई निशेष प्रदर्शन किया जाय। चूंकि गी-वय के सम्बन्ध में हिन्दूओं की सावनायें वहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी है अतः मुनलमानों से आगृहपूर्वक अगील की जाती है कि वे गो-वध इस प्रकार न करें जिससे गहर या गांव के हिन्दुओं को इख़ पहुँचे।"

सम्मेलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कानिकाना हमलों की मी निन्दा की और हिन्दू व मुसलमान नेनाओं में अनील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महासमिति को भी यह अविकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करें।

एकता-सम्मेलन के खतम होने ही २८,२६ व ३० अक्तूबर १६२७ को कलकत्ता में महासमिति की बैठक हुई। साम्प्रवायिक प्रवन पर एकता-मम्मेलन के प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों पास कर दिये गये। इसके पश्चात् बंगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने आया। इस नजरबन्दों में कुछ तो चार-चार साल से जेलों में पड़े हुए थे। इसलिए उनकी गोश्र-से-श्रीश्र रिहाई कराने का प्रयत्न करने के लिए एक जिम्ही नियन्त की गई।

कलकत्ते की वैठक में महासमिति ने जिन-जिन विषयों को उपयुक्त प्रम्तावों द्वारा निवटाया वे ये थे-अगरीका-स्थित भारतीय, भारत के हित-ममर्यन के जिए सिनेटर कोपलैण्ड के प्रति कृतज्ञता-प्रकाग, श्री सकलातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा-नरेश का 'राज्य-च्युत' होना। यह प्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस विषय को श्री वी॰ जी॰ हार्निमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया।

#### साइमन-क्रमोशन

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार वाते हुई। वाइसराय अपने दौरे का कार्यक्रम रद करके वापस दिल्ली आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके वाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गाधीजी इस समय दिल्ली से वहत दूर बंगलीर मे थे। उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होने अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली का पहेँचे। जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष वात न निकली। लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्वन्ध में भारत-मत्री की घोषणा रख दी। जब गाघीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या वस यही काम है. तो लॉर्ड अविन ने कहा, "वस, यही।" गाधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुँच सकता था। पर वात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में प्रनवस्वर सन् १६२७ को की गई। वाइसराय उसके प्रति सदमावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न मे थे। कांग्रेस के सिवाय भी भारत की सब पार्टिया साइमन-कमीशन की नियक्ति से इसलिए नाराज हुई कि उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया। और काग्रेस का यह मत स्वामाविक ही था - कि साइमन-कमीशन तो उसकी अधकचरी माग के निकट भी कही नही पहेँचता। डॉ॰ बेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिडकना नहीं है तो क्या है ?

श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-मारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के खिलाफ एक घोषणा-पत्र निकाला। काग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। मिस विल्किन्सन ने तो यहातक कह ढाला कि अमृतसर-काण्ड के पश्चात् ब्रिटिश-सरकार के किसी भी कार्य की भारत में इतनी भारी निन्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। काग्रेस के समापति ने भी कमीशन की निन्दा की और कर्नल वेजवुड के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के वहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

और आखिरकार यह कमीशन जिसे हर जगह विकारा जा रहा था, किस काम के लिए नियुक्त किया गया था? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम सौपा गया था कि वह "विटिश-भारत के शासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि की, प्रातिनिविक संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विपयों की जांच करें और इस वात की रिपोर्ट पेश करें कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू करना ठीक है या नहीं? यदि है तो किस दरजे तक? और अमीतक उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया गया है, उसे बढ़ाया जाय; या कम किया जाय या उसमें और किसी प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय? इन प्रक्तों के साथ इस वात की रिपोर्ट भी पृंश की जाय कि प्रान्तों में डो-दो कींसिलों का स्थापित करना वाञ्छनीय है या नहीं?

"जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे हेगा और उसपर मारत-सरकार व सम्राट् की सरकार विचार कर लेंगी तो सम्राट्-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पालंमेण्ट के सामने अपने निर्णय पेश करें। लेकिन मम्राट्-सरकार का पार्छमेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उक्त निर्णयों पर मारत के मिन्न-भिन्न विचारवालों की रायों जाहिर न हो जायें उससे पहले ही वह उन निर्णयों को स्वीकृत कर ले। इमीलिए सम्राट्-सरकार ने निश्चय किया है कि वह पालंमेण्ट से यह कहें कि ये निर्णय दिचारार्थ दोनों हाउसो की एक ज्वाइण्ट (स्युक्त) कमिटी के सुपूर्व किये जायें और इस वात का प्रवन्य किया जाय कि भारत की केन्द्रीय वारा-सभायें उक्त कमिटी के सामने अपने विचार पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल भेजें जो ज्वाइन्ट कमिटी की बैठको में भाग लें और उसके साथ विचार-विमर्ग करें। ज्वाइन्ट-कमिटी जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्ग करने का भी उसे अधिकार हो।"

### मद्रास-कांग्रेस

अब हम १६२७ की कांग्रेस की ओर आते हैं, जो मदराम शहर में होनेवाली थीं। जब गोहाटी की कांग्रेस हुई थीं, लोगों ने इस बात को पसन्द नहीं किया था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसी कस्त्रे में हों; और अब तो अर्थात् १६२७ में शाही कमीशन आनेवाला था। कमीशन के सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पता नहीं था। गोहाटी में अधिवेशन-स्थान का प्रश्न महाममिनि पर हीं छोड़ दिया गया था। और फिर सवाल यह था कि इस अधिवेशन वा मभापति कीन हो ? १६२७ मे हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और महासमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल मे काग्रेस का सभापतित्व एक मसलमान से वढकर और कौन कर सकता था? और मुसलमानो में भी डॉ॰ अन्सारी से बढ़कर? डॉ॰ अन्सारी १८६६ या १८६६ में मदरास मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे और १६१२ में रेडकास-मिशन के साथ वालकत-प्रायद्वीप भी गये थे। डॉक्टरी मे तो आप नाम पा ही चुके थे। डॉक्टरी-पेशे के वाहर भी अपनी शायस्तगी व विचारो की उदारता के कारण सुविख्यात थे। इसीलिए आप मदरास-काग्रेस के सभापति चने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रश्न को खुब जगह दी। काग्रेस की नीति का सक्षेप में वर्णन करते हुए आपने वताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो सहयोग की रही, फिर डेढ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौसिलो में अडगेवाजी करने. और कौसिल का काम ही रोक देने की। "असहयोग असफल सिद्ध नही हुआ," डॉ॰ अन्सारी ने कहा, "हम ही असहयोग के लिए असफल सिद्ध हुए।" इसके पश्चात् आपने शाही कमीशन, नजरवन्द, भारत व एणिया तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य आदि विषयो पर अपने विचार प्रकट किये। काग्रेस-अधिवेशन में मि॰ स्प्रैट, मि॰ पार्सैल व पार्लमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि॰ मार्डी जोन्स भी मौजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्प के प्रस्तावों मे कोई स्रास वात न थी। शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सघ, चीन, पासपोटों का न मिलना आदि ऐसे विषय थे जिनपर लगभग हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव-द्वारा 'युद्ध के खतरे' की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध मे भाग छेने से या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल अवारी की भुख-हड़ताल को ७५ वा दिन हो चुका था; उन्होने शस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग वर्जित हथियारो के साथ जुलूस निकालना था, छेड दिया था। जनरल अवारी को उनकी गैर-हाजिरी में ही वघाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। वर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नो की भी निन्दा की गई। स्मरण रहे कि १८८५ में जब पहली काग्रेस हुई थी तब ही उसने वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोघ किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे सम्राट् के आधीन एक उपनिवेग (Crown Colony) वना दिया जाय। काग्रेस ने शाही कैदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया

और उनकी शीझ-से-शीझ रिहाई की माग की। पूर्व-अफीका व दक्षिण-अफीका के प्रवासी मारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भी — राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनो ही विषयों पर—एक प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के तर्जं पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के विह्ष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया, यह एक नया विषय था जो काग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था। चूिक स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की मांग की गई थी और काग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, अत. काग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं से मश्चिरा करके स्वराज्य का मसविदा तैयार कर और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे। इस कार्य के लिए कार्य-समिति को और सदस्य बढाने का भी अधिकार दिया गया। काग्रेस के विधान में भी कुछ परिवर्त्तन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सवसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यो-का-त्यों नीचे देते हैं.—

#### कमीशन का बहिष्कार

"चूिक ब्रिटिश-सरकार ने मारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह काग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से बहिष्कार करें। विशेष करके—

- (अ) यह काग्रेस मारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के मारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन करे, और भारत के जिस-जिस शहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करे और (२) जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत को इस प्रकार संगठित करें कि हर तरह के राजनैतिक विचारवाले भारतीय कमीशन का औरों से बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायें।
- (ब) यह कांग्रेस भारतीय कौसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व जातियों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से अनुरोध करती हैं कि वे न तो कमीश्चन के सामने गवाही दे, न सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करे, और न उसके सम्बन्ध में किये जानेवाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले।

(स) यह काग्रेस भारतीय घारा-सभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध

करती है कि वे (१) कमीशन के सिलिसले में विठाई जानेवाली किसी भी "सिलेक्ट कमिटी" के लिए न तो राय दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें और (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्य जो कोई भी प्रस्ताव या खर्चे की माग पेश की जाय उसे ठूकरा दें।

- (द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरोध करती है कि वे निम्न सूरतों के सिवाय घारा-सभाओं की बैठकों में भाग न लें, अर्थात् यदि उनका स्थान रिक्त होने से बचाने के लिए या विह्यकार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मिन्त्र-मण्डल को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की राय में भारत के हितों के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो।
- (य) यह काग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण बनाने के लिए जहातक हो सके वह दूसरी सस्थाओं व पार्टियो से सलाह-मशविरा करे और उनका सहयोग प्राप्त करे।"

काकोरी-केस के अभियुक्तों को वर्बरतापूर्ण सजाये दी जाने पर और उससे जनता में रोष की प्रवल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजाये न घटाई, उसपर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दु ख प्रकट किया गया और काग्रेस ने उनके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभृति प्रकट की।

अन्त में काग्रेस के घ्येय की भी एक पृथक् प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई। इसके अनुसार यह कहा गया, "यह काग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतत्रता है।" यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी वल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती वेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न देखी। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के लक्ष्य का यह वडा ही शानदार व स्पष्ट वक्तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला, जब कि वह पास हो गया।

## : ९ :

## भावो संग्राम के बीज-१६२८

#### कमोशन का वहिष्कार

जब १६२८ का साल प्रारम्म हुआ तो देग के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोप-ही-रोप विद्यमान था। देश कमीशन के विह्यकार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोपणा करते समय लॉर्ड अविन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को जान-वृक्षकर अपमानित करने का सम्राट्-सरकार का कोई इरादा नहीं है। पर साथ में उन्होने इस वात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहा-यता न प्राप्त हुई तव भी कमीशन अपना कार्य वदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के वाद पार्लमेण्ट उसपर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेगी।

३ फरवरी को कमीशन वस्वई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर में हडताल मनाई गई और कमीशन के विह्न्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। अखिल-भारतीय हडताल के अलावा ३ फरवरी को और कोई मार्के की घटना नहीं हुई। हा, मदरास में हाइकोर्ट के पास भीड में अवश्य कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहा पुलिस ने दुर्भाग्य-वश भीड पर गोली चला ही दी, हालांकि काम शायद दिना गोली चलाये मी चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहां-का-तहीं मर गया और दो वाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की मुठभेड हुई।

कमीशन वम्बर्ड से चलकर सबसे पहले दिल्ली आया । दिल्ली शहर में जैसे ही कमीशन के चरण पड़े कि उसका विरोधी-प्रदर्शनो द्वारा विराट् स्वागत किया गया और "गो बैंक, साइमन !" "साइमन वापस लौट जाओ!" के झण्डे तथा तख्ते दिखाये गये। दक्षिण भारत लिवरल फेडरेशन (जो आमतीर पर जस्टिस-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है) व कुछ मुस्लिम-सस्थाओं को छोडकर यह कहा जा सकता है कि भारत ने कमीशन का पूर्ण वहिष्कार किया। कमीशन के वहिष्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन में यह बात आई कि अब आतक व दवाव से काम लेना चाहिए। लाहौर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक बडा भारी जन-समूह एकत्र हुआ। पुलिसवालों ने भीड पर हमला किया और कई प्रतिष्ठित नेताओं को डण्डो और लाठियों से ठोका-पीटा। लालाजी के कई जगह गहरी चोटे आई। यह एक आम खयाल है कि लालाजी की मृत्यु इस वुजिदलाना हमले के कारण ही हुई थी। यद्यपि लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर पुलिस पर यह अभियोग लगाया गया, तो भी सरकार ने निष्यक्ष जाच करने से साफ इन्कार कर दिया।

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन नि शस्त्र व शान्त भीड पर पुलिस ने कई वार जान-यूझ कर व अकारण डण्डे वरसाये। युक्त-प्रान्त की पुलिस ने तो जवाहरलालजी तक को न छोडा। सब दलों के प्रमुख-प्रमुख कार्यकर्त्ताओं पर डंडे व लाठिया वरसाने में तो मानो घुडसवार व पैदल पुलिस ने अपनी सारी चतुराई ही खतम कर दी और वीसियो आदिमयों को घायल कर डाला।

लखनऊ तो पैदल व घुडसवार पुलिस के कारण एक विशाल फौजी पडाव-सा ही वन गया। चार दिन तक पुलिस के वर्वरतापूर्ण हमले होते रहे। पुलिसवाले लोगों के घरो तक में घुस गये और "साइमन वापस चले जाओं।" के नारे लगाने पर ही उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और वुरी तरह पीटा। लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिकों को घन्य है कि वे इन वर्वरतापूर्ण हमलों व कृत्यों से तिनक भी न घवराये और अपने प्रदर्शन और भी अधिक जोशो-खरोश के साथ करते रहे। अधिकारी-चर्ग को तो जन्होंने एकवार इतना छकाया कि वह देखता-का-देखता रह गया और सारा शहर हैंसी के मारे लोटभोट हो गया। मामला इस प्रकार था। कुछ ताल्लुकेदारों ने कैसरवाग में साइमन-कमीशन को एक पार्टी दी। पुलिस ने कैसरवाग को चारों ओर से घेर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को वाग की सडकों के करीव न आने दिया जिसपर पुलिस विरोधी-दलवाला होने का सन्देह करने लगती थी। इतना अहतियात रखने पर भी जब आसमान से सैकडों काली-काली पतने व गुब्बारे, जिनपर 'साइमन, चले जाओं', 'भारत भारतवासियों के लिए हैं' आदि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर वाग में गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किर-किरा हो गया।

जव कमीशन पटना पहुँचा तो उसके विरोघ में प्रदर्शन करने के लिए ५० हजार आदिमयों की एक भारी भीड इकट्ठी हुई। कमीशन का स्वागत करने के

लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और मुट्ठी-भर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। सरकार ने आस-पास के गावो से लारियो मे भर-भरकर किसान बुलवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पों में घुसने के वजाय वे वहिष्कार-कैम्पों में जा डटे। और स्टेशन पर विराट् जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा वहिष्कार पार्टियों के वल को देखकर तो सरकार की आंखें ही खुल गई।

"भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्यापित करने के परुचात्"—जैसा कि सर जान साइमन ने कहा था—कमीशन वम्बई से ३१ मार्च को रवाना हो गया। वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में स्वय इस वात को स्वीकार किया गया है कि "असेम्बली के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही नहीं विल्क सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार करने के लिए बद्ध थे।" इसलिए सर जान साइमन और उनके साथियों का उनके सम्पर्क में आना असम्भव था।

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन एक सयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक ओर कमीशन के सातो अग्रेज सदस्य होगे और दूसरी ओर वही कौसिल-हारा चुने गये सातो भारतीय। सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमें बराबरी के दर्जे पर माने जायेंगे।

प्रान्तीय कौसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट किमिटियां चुनने की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयो पर कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ बढ़ी कौसिल-द्वारा निर्वाचित स्युक्त-सिलेक्ट-किमटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयो पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय कौसिल की सिलेक्ट किमटी काम करेगी, जिसका उन विषयो से सम्बन्ध है। कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और स्युक्त-सिलेक्ट-किमटी अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और स्युक्त-सिलेक्ट-किमटी अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और स्युक्त-सिलेक्ट-किमटी अपनी रिपोर्ट अलग बढ़ी कौसिल को। इस घोषणा का भारत में कुछ असर न हुआ। घोषणा के निकलने के दो-तीन घट के मीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली में इकट्ठे हुए और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थी वे ज्यो-की-त्यो वनी हुई है और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नही रखना चाहते। असेम्बली ने तो केन्द्रीय संयुक्त-सिलेक्ट-किमटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली

को अस्वीकार है अत वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। पण्डित मोतीलाल नेहरूने कहा कि "कमीशन के साथ भारतीय उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जबिक उसमें भारतीय भी इतनी ही सख्या में नियुक्त किये जायें।" प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गयां। सरकार को लाचार होकर स्वयं केन्द्रीय किमटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े। यहा इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा कि जब कमीशन वम्बई में घूम रहा था तो 'सर' की पदवी घारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की। देश में वहिष्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ?

प्रसगवश यहा यह कह देना भी जरूरी है कि जहा कमीशन तो एक ओर अपने काम में आकर जुट गया, तहा उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकावले तिजारत में अधिक चाव रखते थे, इस बात के अध्ययन में लग गये कि भारत में तिजारत को वढाने की किस तरफ गुजाइश है। लॉर्ड वर्नहाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य थे, देखा कि पजाव में विटेन और भारत की तिजारत वढाने की सबसे अधिक गुजाइश है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के बाजारों में विटेन की मोटरों, लारियों व ट्रैक्टरों की खपत बढाने की सबसे अधिक गुजाइश है।

्रसन् १६२८ की खास-खास घटनाये साइमन-कमीशन का देश में भ्रमण, सर्वंदल-सम्मेलन की वैठके और वारहोली का आन्दोलन है। काग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में फरवरी-मार्च १६२८ में सर्वंदल-सम्मेलन की वैठक की गई। सम्मेलन में उपस्थित सस्थाये और काग्रेस इस वात पर एकमत हो गये कि भारत की वैघानिक समस्या पर विचार 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आघार मानकर ही होना चाहिए। दो महीनो में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ वैठके हुई और लगभग हैं समस्याये शान्तिपूर्वक तय हो गई। १६ मई को डॉ० अन्सारी के सभापितत्व में फिर सम्मेलन की वैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धान्तों का मसविदा तैयार करने के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १६२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की भिन्न-मिन्न सस्थाओं के पास भेजा जाय। २६ राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। इस विषय पर आगे विचार फिर किया जायगा।

जून के महीने में दो-तीन घटनाये ऐसी हुईं जिनका हमे अवश्य जिक्र करना चाहिए। काग्रेस का आगामी अधिवेशन कलकत्ता मे होनेवाला या और पं० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके सभापितत्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह टेखकर पण्डितजी ने 'एम्पायर पार्लमेण्टरी डेलीनोजन' की सस्टयता से मी, जिसके लिए उनकी असेम्वली ने पिछले मार्च मे अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया। पण्डितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनाओं का होना वताया। स्वयं गांधीजी ने कहा—"वंगाल को वड़े नेहरू की जरूरत है। वह सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को ग्रहण करनेवाले आदिमियों में से है। देश को इमीकी जरूरत है और देश यही चाहता है, इसिलए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय।"

#### वारडोली सत्याप्रह

दूसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनो तक लोगो का ध्यान आर्कापत होता रहा, वह है वारडोली का सत्याप्रह। वारडोली वह तहसील है जहां गांवीजी 'सामृहिक सविनय अवजा' का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो-तीन वार इराटा बदलकर उन्होने फरवरी १६२२ में आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड ही दिया था। वारडोली में वन्दोवस्त, जो अक्सर २० या ३० साल में हर जगह हुआ करता है, होने-वाला था, वन्दोवस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम अवन्य होता है कि मालगुजारी लगभग २५% अवश्य वढ़ जाती है। वारडोली के आदिमयों का कहना था कि उनपर मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल बढ़ी है या अच्छी हुई है उसके लिए उनको वहत परिश्रम और समय खर्च करना पड़ा था। उनका कहना विलकुल यह मी नहीं था कि कर वढ़ाया ही न जाय; वे तो केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, सड़कों, कीमतो व करो की जांच करने के लिए एक निप्पक्ष कमिटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, और यदि हां, तो कितनी ? सरकार आमतौर पर अपनी मर्जी से, चुपचाप और विना किसी निव्चित सिद्धान्त के ही सब वातो का फैसला कर लेती है। जब कभी वह ऐसी या और कोई आर्थिक जांच करती है तो जनता की राय तक, सलाह तक, नहीं ली जाती। वारडोली में भी सरकार ने २५ प्रतिशत मालगुजारी वडा दी। जांच कराने के सब वैब व प्रचलित उपायों को अमल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में चुनौती दे दी गई और करवन्दी-आन्दोलन शृरू हो गया—आन्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के एक अंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानी

पेशे से सम्वन्य रखनेवाली अपनी एक शिकायत को रफा कराने के लिए। कांग्रेस ने पहले कोई दखल नही दिया। किसानो ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिषद् में कर लिया था और सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व करे। इसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को संगठित किया। सरकार ने जानवरो की कुर्की करना शुरू किया। उसने वाहर से पठान बुला-बुलाकर अन्धापुन्य कुर्कियाँ करने की नीति अस्तियार कर ली। पठानो का वुलाना सरासर ज्यादतीं थी। छोगो ने कुर्कियां होने के मार्ग मे कोई रुकावट नही डाली थी और सरकार के पास पश-वल इतनी पर्याप्त-मात्रा मे मौजूद या कि खुखार प्रकृति व आदतो के लोगो का बुलाना सरासर अनावश्यक था। कहा जाता है कि सरकार ने लगमग ४० पठान बला लिये थे; वम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विलसन ने कहा था कि उनकी संख्या केवल २५ ही थी। सवाल संख्या का नहीं था, सवाल यह था कि पठान बुलाये क्यो गये? इसके वाद जल्द ही, वन्वई-कौसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोध में कौसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे। असेम्बली के अध्यक्ष विद्रलमाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस वात की धमकी दी कि यदि सरकार न झकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम मे जुट जायेंगे। आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने वढाई गई मालगुजारी जमा कर दी; कैदियो की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद का लौटाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय हुआ।

सरकार ने एक अदालत विठा दी, जिसमे न्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जाच की और यह निक्चय किया कि मालगुजारी केवल ६ प्रे प्रतिशत बढाई जाय। यह निर्णय अगस्त में हुआ और इसका फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ। ज्ञात रहे कि चोरासी तहसील ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया था और बढे हुए कर भी दे दिये थे; यह देखकर सरकार ने बारडोली को सम्बोधित करके कहा भी था—"जब चोरासी तहसील कर दे सकती है, तो बारडोली ही क्यो नहीं दे सकती?"

यहा यह कहना शायद मनोरजक होगा कि वम्बई-कौंसिल में भाषण देते हुए वम्बई के गवर्नर ने कहा था कि वारडोली के करबन्दी-आन्दोलन को कुचलने के लिए साम्राज्य की सारी शक्तिया लगा दी जायँगी। इसके कुछ दिन बाद ही फैंसला हो गया। वास्तव में देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमो मे ही ऐसा कोई विघान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत जाच के लिए विठाई जाय। इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह सिफारिश की थी कि केवल ६ १ % मालगुजारी वढाई जाय, लेकिन जब इन सब कारणो पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानो ने पेश किया था लेकिन जिनपर अदालत को विचार करने का अधिकार नहीं था, तो वास्तव में वारडोली तहसील में मालगुजारी विलकुल वढी ही नहीं और फैसले के वाद भी अपनी पहली हद तक ही रही। समझौते की वास्तविक सफलता तो इस वात में थी कि वेची हुई जमीनें मालको को फिर वापस मिल गई और पटेल व तलाटियों को अपनी जगहें फिर मिल गई।

### सर्वदृत्व सम्मेलन

नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की वैठके लखनक में फिर २८, २६ व ३० अगस्त १६२८ को हुईं। नेहरू-कमिटी को उसके परिश्रम के लिए वधाई दी गई; सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया. यद्यपि उन राजनैतिक दलों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतत्रता दी गई जिनका ध्येय 'पूर्ण-स्वतंत्रता' था। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियो ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढकर सनाया, जिसमें यह बात स्पप्ट की गर्ड कि भारत का विचान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आबार पर ही वनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश या कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हे कार्य-स्वतत्रता दी गई थी, खूव फायदा उठावें। इसिछए जहा उन्होने प्रस्ताव का समर्थंन न करने का निरुचय किया, वहा उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई वाघा न डाली। जन्होने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई सम्बन्ध नही है और इसीलिए वे न तो उसपर होनेवाली वहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई संशोघन पेश करेगे। सम्मेलन मे जिन अन्य विषयो पर विचार हुआ वे सिन्घ, प्रान्तों का वटवारा तथा सयुक्त-निर्वाचन से सम्बन्ब रखते थे। एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरलालजी की इस टिप्पणी से कि महमूदावाद के महाराज व राजा रामपालसिंह जैसे ताल्लुकेदारो की समाज को कुछ आवन्यकता नहीं, कई लोग भड़क उठे। इसका यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गया :---

"कामनवेल्य की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जो कानूनन उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेंगी।"

लखनक में उक्त दोनो लोकप्रिय जमीदारों के अलावा डाँ० सपू, सर वली-

इमाम, सर शकरन् नायर, श्री सच्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे। ये सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे।

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली मे ४ व ५ नवम्बर को विचार किया। महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येय को दोहराया, नेहरू-कमिटी के साम्प्र-दायिक फैसले को स्वीकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की बोर ले जाने मे सहायक है उन्हे आमतौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विगत की वातो मे अपने हाथ-पांव नही वाघ दिये।

अब हम फिर कौसिलो की ओर आते हैं। वास्तव में देखा जाय तो कौसिलों में अडगे की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान 'साइमन' का बहिष्कार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकडता जा रहा था।

#### श्रसेम्बली से

असेम्बली के कार्यक्रम मे रिजर्वब्वैक-विल व सार्वजितक-रक्षा विल दो ही मुख्य विषय थे। रिजर्व-वैक-विल सम्बन्धी लडाई काग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवत सबसे वही लेकिन निरर्थक लढाई थी। सरकार का दावा था कि च्कि यह बिल मदा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियत्रण से हटाकर देश के एक वैक के नियत्रण में कर देगा, अत यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग मे एक वडा पग होगा। लेकिन भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्वैध-शासन की योजना को अमल मे लाते हुए इतनी खराबी मजूर की, इतनी आसानी से और खुद-वखुद मुद्रा व वैकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटा लेने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी ? असेम्बली के सदस्यो को फौरन ही इस वात का सन्देह हो गया कि जनता के हितो के विरुद्ध सरकार अवस्य ही कुछ कर रही है। जब दोनो पक्ष प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवाद-प्रस्त वाते सामने आईं, जिनमें सबसे मुख्य यह प्रवन था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता कहती थी)? इसके वाद दूसरा प्रश्न यह या कि वैक के डाइरेक्टर-मण्डल का निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होगे और कितने चुने जायेंगे और कैसे ? यदि एकवार यह तय हो जाय कि बैक का सगठन कैसा होगा तो शेष प्रश्न स्वय हल हो जायँगे। यदि बैक हिस्सेदारो का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरो को चनेगे; लेकिन यदि वैक सरकारी होगा तो डाइरेक्टरो का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी वैक व केन्द्रीय व े प्रान्तीय कौसिलें आदि सस्थाये करेगी। किस सस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का

अधिकार होगा, इसके पचड़े में पढ़ना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इस बात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरो में से ६ चुने हए हो। लेकिन अब सन् १९३४ में जो रिजर्व-वैक-एक्ट वना है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ५ ही डाइरेक्टर चुने हुए रक्खे गये है और सो भी डनका चनाव चार-साल में जाकर होगा। जब विल पर विचार प्रारम्भ हवा तो उसमें कदम-कदम पर रहोबदल किया गया। अन्त में श्री श्रीनिवास आयगर के प्रस्ताव पर सरकार इस वात के लिए तैयार हो गई कि वैक स्टाक-होल्डरो का हो, अर्थात वैक की पूजी तो सरकार छगाये लेकिन वाद में वह उस पूंजी को इस प्रकार वेच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००। से अधिक की पूजी अर्थात् स्टाक न मिले। प्रत्येक स्टाक खरीदनेवाले अर्थात् स्टाक-होल्डर को डाइरेक्टरो के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग सन्तुप्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने उस विल के वजाय एक दूसरा विल पेश करने की सुचता दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कामन-समा के प्रमुख-द्वारा निर्वारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे विल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवव्यक परिवर्त्तन करने हो, तो उचित मार्ग यह है कि मल विल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में द्वारा पेश किया जाय। अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने विल को ही कायम रखने का निश्चय किया, लेकिन चिक एक महत्त्वपूर्ण अंग्र के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गई इसलिए सरकार ने विल पर विचार अनिविचत काल के लिए स्थगित कर दिया।

सार्वजिनक-रक्षा (पिट्लिक सेफ्टी) विल दूसरा विल था, जिसपर खूब वाद-विवाद चला और जिसका काग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में यह विल विदेशियों के विरुद्ध काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि देश-रक्षा-कानून की भांति यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में लाया जायगा। जब विल पर मत लिये गये तो दोनो और वरावर मत आये। अध्यक्ष ने विल के विरुद्ध मत दिया और विल गिर गया।

#### कलकत्ता-कांग्रेस

कलकत्ता-काग्रेस राप्ट्रीय सम्मेलनो में एक वडे महत्त्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे कांग्रेस का मावी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्त्व के कारण पण्डित मीतीलाल नेहरू उसके समापित चुने गये। इसके साथ सर्व-दल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीणन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिस समय काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पण्डितजी ने सभापित के अपने अभिभापण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, लाहौर व लखनल में, कितने जोर के साथ वहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो-इण्डियनों के दिमाग पर क्या असर किया। कलकत्ते के कुछ गोरे अखबार तो यह सलाह तक देने लगे कि कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक एक रत्तीभर भी गोला-बारूद रह जाय तब तक भारतीय-स्वतंत्रता की मांग का मुकावला किया जाय। पण्डितजी ने जोरदार शब्दों में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थित में हमें प्राप्त होती है। आगे पण्डितजी ने इस बात पर जोर दिया कि "सर्व-दल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुँच गया है वही से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए और जहातक हम जा सकें वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए।"

कलकत्ता-काग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियो तथा सस्थाओं की सहानु मृति के सैकडो सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्ययार्क से श्रीमती सरोजिनी नायड के, श्रीमती सनयात सेन, मोशिये रोम्या रोला के और फारस के समाजवादी दल व न्यूजीलैण्ड के कम्यूनिस्ट-दल के सन्देश विशेष उल्लेखनीय है। भारत के भविष्य के वारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के अलावा प्रस्तावो के निपय हर साल जैसे ही रहे। निदेशों से आये सन्देशों न नघाइयों के उत्तर में विदेशी मित्रो को भी उसी प्रकार के सन्देश व वधाइया दी गईं और महासमिति को आदेश किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रो से सम्पर्क स्थापित करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया । चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे वधाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया और मदरास-काग्रेस के 'युद्ध के खतरे' वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। ब्रिटिश-माल के विहिष्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। वारहोली की शानदार विजय पर सरदार बल्लभभाई पटेल को बघाई दी गई। सरकारी उत्सवी व दरवारी तथा सरकारी अधिकारियो-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सव

सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवों में भाग छेने की काग्रेस-वादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा मांग की गई। चूकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को छेकर देण में खूब आन्दोलन उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महत्त्व अब बढ़ गया है, इसिलए इसे हम यहा ज्यो-का-त्यों देते हैं ----

"यह काग्रेस भारत के देशी-नरेशो से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी करे या कानून बनायें जिनके द्वारा समा-संगठन के, स्वतन्त्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान-माल की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मीलिक अधिकारों को सुरक्षित कर दिया जाय।"

नाभा के भूत-पूर्व नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक प्रस्ताव पास किया गया। जिन पांच वंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवारवालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। लाहौर में पुलिस-द्वारा किये गये वावों व खानातलाशियों की निन्दा की गई। लाला लाजपतराय, हकीम अजमलखा, आन्ध्र-रत्न श्री गोपाल कृष्णैया, श्री मगनलाल गांची, श्री गोपवन्बु वास शीर लॉर्ड मिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया।

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पाम हुआ वह इस प्रकार था .—

"सर्व-दल-सिगित (नेहरू-किमटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो तजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके काग्रेस उसका स्वागत करनी है और उमें भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अविक सहायता हेनेवाली मानती है; और अपनी सब सिफारिशों को प्राय: सर्व-सम्मति से ही करने के लिए किमटी को वधाई देती है। और यद्यपि यह काग्रेस मदरास-काग्रेस के पूर्णस्वा-घीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह किमटी-हारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक वहा पग मानकर उसे मजूर करती है, खासकर इस विचार से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों में जितना अधिक-से-अधिक मत्विय हो सका है उसका वह सुचक है।

"अगर ब्रिटिश-पार्लमेण्ट इस विधान को ज्यो-का-त्यो ३१ दिसम्बर १६२६ तक या उसके पहले म्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, वशन कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्त्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक पार्लमेण्ट उसे मजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामजूर कर दे तो काग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करो का देना बन्द कर दे और उन बन्य तरीको-द्वारा, जिनका बाद में निक्चय हो, ऑहसास्मक असहयोग का आन्दोलन संगठित करेगी।

"काग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने मे यह प्रस्ताव कोई बाबा नही डालेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।"

खुले अधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ वह तो ऊपर दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १६२६ के बदले ३१ दिसम्बर १६३० तक की मीयाद थी तथा नीचे लिखा टुकडा था, जो बाद में हटा लिया गया —

"सभापित को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रति-लिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास मिजवा दे जिससे कि वह उस पर अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहे कर सके।"

## भावी कार्थ-क्रम

कलकत्ता-काग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यंकम भी निर्घारित किया .—

"इस बीच काग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा--

- (१) सब नशीली चीजो का व्यवहार वन्द कराने के लिए कौसिलो के भीतर और वाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी। जहा कही भी उचित और सभव हो वहां शराव, अफीम आदि की दूकानो पर पिकेटिंग करने का प्रवन्व किया जायगा।
- (२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढाकर और उसके इस्तेमाल का प्रतिपादन करके विदेशी कपडे का विह्यकार कराने के लिए कौसिलो के भीतर और बाहर स्थान व अवस्था के अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायेंगे।
- (३) जहां कही लोगो को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हो तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए सहिंसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में वारडोली में किया गया था।
- (४) काग्रेस की ओर से कौंसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हो उन्हें अपना अधिक समय काग्रेस-कमिटी द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा।

- (५) नये सदस्यो की भर्ती करके और कडा अनुवासन रखके कांग्रेस-सगठन को सुदृढ वनाया जाय।
- (६) स्त्रियो की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उचित भाग छेने के लिए प्रोत्साहित और आर्मान्त्रत किया जायगा।
  - (७) देश की सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।
- (प) प्रत्येक काग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह अस्पृत्यता को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकता है करे और अछूत कहे जानेवालो को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और अपनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में यथासभव सहायता दे।
- (६) गहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और चर्खें और खद्दर के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, स्वयसेवक भर्ती किये जायेंगे।
- (१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके मिन्न-मिन्न पहलुओ में बढाने के लिए और राष्ट्रीय प्रयत्न में काग्रेस को मिन्न-भिन्न कारोवार में छगे हुए छोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब कार्य किये जायेंगे जो उचित समझे जायेंगे।

"काग्रेस हरेक काग्रेसवादी से आजा करती है कि वह उपर्युक्त कामो का खर्च चलाने के लिए यथाजनित अपनी आमदनी का कुछ भाग काग्रेस-कोप को देता रहेगा।"

कलकत्ता-काग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव साम्राज्य-विरोधी सब के मि० डब्स्यू० जे० जान्स्टन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने मित्र-प्रतिनिधि के रूप से काग्रेस में भेजा था। उन्हें गिरफ्तार करने और विना मुकदमा चलाये देग-निकाला देने पर सरकार की निन्दा की गईं और यह मत प्रकट किया गया कि "सरकार ने यह कार्रवाई जान-वृझकर काग्रेस के अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों को बढ़ने में रोकने के हरादे से की है।"

कलकत्ता-काग्रेस में लगभग ५०,००० से अविक मजदूरी-द्वारा किया गया प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिल-क्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुव्यवस्थित रूप से एक जुलूस बना कर काग्रेस-नगर में घुस आये और राष्ट्रीय-झण्डे की सलामी करके पढाल में आ गये और दो घटे तक अपनी समा करते यहें। 'भारत के लिए स्वतन्त्रता' का प्रस्ताव पास करके वे लोग पडाल छोडकर चले गये।

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी।

देश में जगह-जगह युवक-सघ व छात्र-सघ बन गये। बम्बई व बगाल में तो उनका बड़ा जोर था। अगस्त मास में हालैण्ड में यूड स्थान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन सस्थाओं में से कुछ ने प्रतिनिधि भी भेजे। युवकों ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहिष्कार-प्रदर्शनों में भी खूब भाग लिया था। स्थानऊ में पुलिस की लाठियों और डढ़ों की मार तो खास तौरपर उन्होंने खाई थी।

हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने कर्नाटक प्रान्त में बागलकोट में एक व्यायाम-शाला स्थापित की। उसने देश के मिल्ल-भिल्ल भागों में कई ट्रेनिंग-कैम्प खोले और मिहनत का मोटा-सोटा काम करने में नाम पा लिया।

#### गांधीजी की छोर

ं अब हमें पाठकों को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता-काग्रेस में कैसे आ फसे। याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद-काग्रेस के बाद मार्च १६२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह १६२२ की गया-काग्रेस, सितम्बर १६२३ के दिल्ली के विशेष-अधिवेशन और १६२३ के कोकनडा के वार्षिक अधिवेशन मे उपस्थित न हो सके। ५ फरवरी १६२४ को वह छुटे और बेलगांव-कांग्रेस के समापित बने । कानपर-काग्रेस में स्वराज्य-पार्टी से साझेवारी-या जो कछ कहिए-के पटना के निर्णयो पर काग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही वह आये थे। इसके बाद उन्होने राजनीति में चुप्पी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहाटी में उसे पूरा कर दिया। गोहाटी में उन्होंने काग्रेस के बहस-मुबाहसो में सिक्रय माग लिया, लेकिन मदरास में तो वह बिलकुल उदासीन रहे और विषय-समिति की बैठको में भी भाग नहीं लिया। यह बात सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-काग्रेस के अधिवेशनो में भाग लेगे या नहीं। कुछ वर्षों से वह काग्रेस के सालाना अधिवेशनो के पहले एक मास वर्घा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में दिसम्बर १६२८ में होने ही वाला था, वह वर्घा में थे। पहितं मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्वागतार्थ ३६ घोडो की गाडी में विठाकर शहर में जलस में निकाला गया था, अपने-आपको बडी विकट परिस्थिति मे पाने लगे। लखनऊ में सर्व-दल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके औपनिवेशिक-स्वराज्य के विरोध में और स्वतंत्रता के पक्ष में घोषणा की थी. वे भी वहा मौजूद थे और उन्होने अपना स्वाधीनता-संघ भी वना लिया। इनमें जवाहर- लाल भी-शामिल थे। बंगाल ने अपना सघ अलग वनाया था और श्री सुभाषचन्द्र वसु उसके मुखिया थे।

सर्व-दल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना बाकी है। सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ; मुसलमानो के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियो ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को धिक्कारा। उधर श्री जिल्ला भी, जो अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे। कुछ मुसलमान पहले ही उसकी मुखालफत जाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिल्ला ने लीग की बैठक स्थगित कर दी। कलकत्ते में सर्व-दल-सम्मेलन रोग-शय्या पर या यो कहे कि मृत्यु-शब्या पर पहुँच चुका था। जितना ही अधिक वह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्वन्धियो की, जो वहा इकट्रे हुए थे, मागे वढती जाती थी। उसकी हालत सावरमती के बछडे की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता था और न वह मरता ही था। उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी। गाधीजी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुँचा सकता था। गाधीजी के अलावा इस मरते हुए जीव की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमे थी? अतः उन्होने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पास हो गया। सब काग्रेस निश्चित रूप से गाघीजी की ओर झूक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोझो से लदी हुई थी। गाषीजी देखना चाहते थे कि काग्रेस की कौसिल-पार्टी कौसिलो का मोह छोड देने के लिए क्या-क्या करने को तैयार है। दिल्ली में अक्तूबर १६२५ में महासमिति कौंसिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी:---

यह समिति दुख के साथ इस वात को देखती है कि काग्रेस के मिन्न-मिन्न कौसिल-दलो ने कौसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-काग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशो पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए विषम परिस्थित को देखकर यद्यपि काग्रेस के कौसिल-दलो को अधिक स्वतन्त्रता दी गई थी तथापि समिति का विश्वास था कि काग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रक्खी जायगी।"

इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितिया दिखाई गई है। पहले निन्दा, फिर उसकी दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुजाइक और फिर काग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद।

गांघीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई और उन्हें सामने लाये। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत

अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियो पर मुकदमे चलने की अफवाहे, वाइसराय का कलकत्ता मे उत्तेजनापूर्ण भाषण, "फारवर्ड" के सम्पादक को सजा होना, मदरास में मकदमो का दौर-दौरा-ये ऐसी घटनाये थी जिन्होंने गांधीजी के ऊपर वहत भारी प्रमाव डाला। यद्यपि ये घटनाये स्वयं ही वहुत बेचैनी पैदा करनेवाली थी, पर गाघीजी खास कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक वेचैन हुए; अर्थात् जान-वृक्षकर एक समझौते का किया जाना और फिर उसका ऋमश वगाल, युक्त-प्रान्त और अन्त में मदरास-द्वारा तोडा जाना। इन दोनो वातो के अलावा गांघीजी के पास युरोप आने का भी निमंत्रण था। परिस्थिति अनुकुल हुई तो, गांधीजी का पूरा इरादा था कि वह १६२६ के प्रारम्भ में ही यरोप का दौरा शुरू करे। आक्वर्य की बात है कि पं॰ मोतीलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की अनुमति दे दी थी। लेकिन खुब विचार कर लेने के बाद और मित्रों से खब परामर्श कर लेने के बाद गांघीजी इस नतीजे पर पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हे अपना दौरा बन्द रखना चाहिए। गांधीजी ने लिखा, "मैं अगले वर्ष के वारे में विचार भी नहीं कर सकता। डेनमार्क के मेरे एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-मारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यरोप आना श्रेयस्कर है। मैं इस कथन की सचाई महसूस करता हैं।" हृदय की आवाज को पहचानकर गांघीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये, उन्होने लिखा, "अन्तरात्मा की आवाज मुझे युरोप जाने को नही कहती। इसके विपरीत, काग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्वव्यापी समर्थेन देखकर मुझे यह महस्स होता है कि यदि अब मै यूरोप चला गया तो मै कार्य को छोड़ भागने का दोपी होऊँगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आवे उसके लिए केवल तैयार ही न रहें विल्क उस कार्यक्रम को, जो मेरी दिख्ट में वहत वहा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी वतार्के और सोच। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस लडाई का स्वरूप कैसा ही हो।"

यह फरवरी १६२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमे अब देखना है कि फरवरी १६३० के लिए देश के भाग्य मे क्या-क्या बदा था।

[ चौया भाग : १६२६-१६३० ]

# : 9 : .

# तैयारी-१६२६

#### पञ्जिक-सेफ्टी-बिल

१६२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थित वस्तुत. वही विकट थी। इस समय साइमन-कमीणन के साथ-साथ सेण्ट्रळ-किमटी भी देण में टौरा कर रही थी। इस किमटी में चार सदस्य तो राज्य-परिषद् के चुने हुए थे और पाच सरकार न असेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रैल १६२६ में अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीणनवाले विलायत में पहुँचे ही थे कि मई १६२६ में अनुदार-दल की सरकार साघारण चुनाव में हार गई। मजदूर-दल का मन्त्रि-मण्डल वना। मैकडानल्ड साहब प्रघान मंत्री वने और बेजबुड वेन साहव भारत-मंत्री। लॉर्ड अविन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुँचे। इस यात्रा का उद्देण यह था कि "साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-योजना पालमेण्ट के समक्ष रक्खी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थित स्पष्ट हो जाय और भारत के मिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।"

लॉर्ड अर्विन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उसपर तो हम उचित स्थान पर विचार करेंगे ही। तवतक काग्रेस की कोंसिलों में होनेवाली लडाई का अध्ययन कर लें। पिल्लिक-सेफ्टी-विल जनवरी १६२६ में ही दुवारा पेंग हो चुका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल, में हुआ। ११ अप्रैल को अध्यक्ष महोव्य ने इस विल पर चर्चा की मनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होने निम्न-लिखित वक्तव्य विद्या:—

"पिक्लिक-सेफ्टी-विल पर सिलेक्ट-किमटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की डजाजत देने से पहले में दो शब्द कहना चाहता हूँ। असेम्बली की पिछली बैठक के समय से ही मैने दो वातो पर परिश्रम-पूर्वक गौर किया है। इनमे से एक तो है पब्लिक-सेफ्टी-विल पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण, और इसरी बात है मेरठ की अदालत में ३१ व्यक्तियों के विरद्ध सरकार का दावा। इसके अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हुँ कि इस विल का और इस मुकदमे का आधार एक ही है। माननीय सदस्य जानते है कि हमारी कार्रवाई के नियमों में एक यह भी है कि साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराघीन है तो उसके विषय में न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई प्रस्ताव रक्खा जा सकता है। अत यह सवाल जठता है कि मेरठ के मकदमे का कोई हवाला दिये विना इस समा में पिळक-सेफ्टी-विल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं ? मेरी समझ से इस मामले मे दो रायें नही हो सकती कि इस विल पर वास्तविक चर्चा होना असम्मव है। साथ ही विल को स्वीकार करने का मतलव उस मुकदमे के मुल-आधार को स्वीकार करना होगा और विल को अस्वीकार करने का अर्थ मकदमे के आधार को अस्वीकार करना होगा। दोनो ही दशाओ में मुकदमे पर बुरा असर पडेगा, भले ही वादी घाटे में रहे या प्रतिवादी। ऐसी स्थिति में में नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक में इस समय सरकार को इस बिल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की अनमति कैसे दे सकता हैं। इसलिए बजाय निर्णय देने के मैने सरकार को यह सलाह देने का निश्चय किया है कि प्रथम तो मेरी दलीलो पर ध्यान देकर वह स्वय मेरठ का मुकदमा खतम होने तक इस विल को स्थगित कर दे. और यदि वह इसी समय बिल का पास होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और विल का मामला हाथ मे ले।"

सरकार ने दोनों में से एक भी बात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि "यह इस समा की कार्यप्रणाली और शिष्टाचार विरुद्ध है" इसिलए इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे ही दिन वाइसराय साहब ने दोनों घारा-सभाओं में भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पिल्लक-सेफ्टी-विल में प्रस्तावित अधिकारों का अविलम्ब प्राप्त करना अत्यावस्थक है। तदनुसार उन्होंने एक विशेष आज्ञा (आर्डिनेन्स) निकालकर अधिकारियों को, जैसी वे चाहते थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी।

ट्रेड-डिस्प्यूट-विल अर्थात् मजदूरो और मालिको के झगड़ो-सम्वन्वी प्रस्तावित कानून का जिक उत्पर आ चुका है। इस बारें में इतना कहना वाकी है कि यह विल द अप्रैल को पास हुआ और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी हों गई। घटना यह हुई कि जब राय लेने के वाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे थे उसी समय दर्शकों के झरोखें में से सरकारी पक्ष के वीच में दो वम आकर गिरे और उनके फूटने से कुछ लोग जरा घायल हो गये।

#### **उपसमितियां**

काग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन के वाद तुरन्त ही कार्य-सिनित ने काग्रेस के निश्चयों को कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-सिमितियां बनाई। विदेशी वस्त्र के विहिष्कार, मादक-द्रव्यों के निपेध, अस्पृथ्यता के निवारण, महासभा के सगठन, स्वय-सेवकों और स्त्रियों की वाधाओं को दूर करने के लिए कमिटियां नियुक्त की गईं। मालूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

स्वयं-सेवको-सम्बन्धी उपसमिति ने कई मिफारिशे की। उसकी खास सूचना यह थी कि हिन्दुस्तानी-सेवादल की दृढ बनाया जाय और राप्ट्रीय कार्य के छिए स्वयसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थे गाघीजी और मत्री थे श्री जयरामदास दौळतराम। यह समिति वर्षभर काम करती रही। वहिष्कार के पक्ष में जवरदस्त हलचल रही। वहिष्कार के काम में अपना सारा समय लगाने के लिए थी जयरामदास ने बम्बई-कॉसिल का सदस्य-पद छोड दिया और अपनी समिति का केन्द्र वस्वई में बनाकर वैठ गये। मादक-द्रव्य-निषेध-समिति का काम चन्नवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ मे था। इन्होने इस कार्य को अपना खास विपय वना लिया और इस आन्दोलन की सफलता के लिए अपनी महान् योग्यता का पूरा उपयोग किया। यह कार्यं अधिकतर दक्षिण-भारत और गुजरात में हुआ। सफलता भी अच्छी मिली । इस आन्दोलन की ओर विदेशो तक का च्यान आर्कापत हुआ। नशं के विकट सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार लाख रुपया सर्च करने को राजी हो गई। युक्तप्रान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई की आज्ञा हुई। श्री राजगोपालाचार्य भारतीय मद्यपान-निपेध-सघ के मत्री हुए और उसके अग्रेजी त्रैमासिक मुख-पत्र 'प्रॉहिविशन' का सम्पादन करते रहे। अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन का काम श्री जमनालाल वजाज के मुपुर्द किया गया। इन्होंने भी काफी परिश्रम किया। जो लोग दीर्घकाल से दलित रक्खे गये हैं उनकी

वाधाये दूर करने के लिए सर्वेत्र लोकमत जाग्रत किया गया। जहा दिलत-जातियों को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। सिमिति को बहुत से कुएँ और पाठशालाये भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्युनिसिपैलिटियों ने इस कार्य में सहयोग दिया। सिमिति के मत्री श्री जमनालाल वजाज ने मदरास, मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, पजाव और सीमाप्रान्त में लंबे प्रवास किये। काग्रेस के पुनस्सगठन के लिए जो सिमिति वनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेंग कर दी।

## गांधीजी पर जुरमाना

कौसिलो की सितम्बर की बैठको की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनाये वर्णन कर देना आवश्यक हैं। गांधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और वर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। वहा विदेशी कपडे की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आज्ञाभग की या आज्ञा-भग में सहायता दी। आज्ञा यह थी कि सार्वजितक स्थानो पर घास-फूस आदि न जलाया जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ल्स टैगार्ट ने कलकत्ता-पुलिस के कानून की ६६ वी घारा की दूसरी कलमं को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य को सविनय-अवज्ञा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। गांधीजी पर मुकदमा चला और एक श्या जुर्माना हुआ। उसके वाद उन्होंने आन्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ मास में खहर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये। थोडे दिन वाद मई १६२६ में महासमिति की वम्बई में वैठक हुई।

## वम्बई में महासमिति

बम्बई की बैठक जरा महत्त्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि असेम्बली का कार्य-काल बढाया जायगा। इस वात पर भी कार्येस को कार्रवाई करने की जरूरत थी। इचर देश-भर में गिरफ्तारियों का ताता बच गया था; कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्बमूर्ति पकड लिये गये थे और पजाब में घोर दमन-चक्र चल रहा था। इससे यह सन्देह होता था कि शायद और वातों के साथ-साथ इसका उद्देश लाहौर के काग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में बाधा डालना भी हो। इन सब कारणो

से प्रत्येक प्रान्त में काग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना वावश्यक हो गया था। जत. वम्बई में यह निक्चय हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-किमिटियों में प्रान्त की समस्त जन-संख्या के हैं भी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिएँ और प्रान्तीय-किमिटी में कम-से-कम आवे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिएँ। जिला और तहसील-किमिटी में काबादी के कम-से-कम है भी सदी वार आनेवाले सदस्य होने चाहिएँ और ग्राम-सिमित में कम-से-कम एक भी सदी। कार्य-सिमित को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन न करें उसका सम्वन्व-विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-सिमिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के हित के लिए वह जो उपाय उचित समझे जनका पालन असेम्बली और प्रान्तीय कींसिलों के काग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके। पूर्व-अफीका के विषय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि वहा भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में काग्रेस पूरी हिमायत करें। सिमिति ने यह भी निञ्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार कराये जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के अन्तर्गत जिन राजनैतिक, जासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समावेश होता है उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हो। इसके लिए महासमिति को आवश्यक खर्च करने का अधिकार दिया गया।

डॉ॰ सनयातसेन के मृत्यु-सस्कार के समय भिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर से उपस्थित रहने का जो अविकार अध्यक्ष ने दिया था उसका कार्य-समिति ने समर्थन किया। श्री शिवप्रसाट गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-सव के अविवेशन में सिम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया। घारा-सभाओं में काग्रेसी दल के वारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि "वंगाल और नासाम के सिवा वड़ी या अन्य प्रान्तीय कौंसिलों के सारे काग्रेसी सदस्य इन कौंसिलों की भी वैठक में अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी सिमिति की किशो भी वैठक में तवतक शामिल न होने जवतक कि महासमिति या कार्य-सिमित दूसरा निर्णय न करे। यह भी निश्चय हुआ कि काग्रेसी सदस्य अवसे अपना सारा उपलब्ध समय काग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही लगायेंगे। हां, वगाल और आसाम की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के वाद अपने नाम दर्ज कराने मात्र के लिए सिर्फ एक-एक वैठक में उपस्थित रह सकेंगे।"

# मेरठ-पड्यन्त्र-केस

२० मार्च १९२६ के दिन बम्बई, पंजाव और मयुक्त-प्रान्त में ताजिरात-हिन्द

की १२१ अ घारा के अनुसार सैकडो घरो की तलाशी ली गई। जो लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें महासमिति के द सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तो पर अपराघ साम्यवादी प्रचार का लगाया गया था। आगे चलकर "न्यू स्पार्क" के सम्पादक मिस्टर एच० एल० हर्चिसन भी अभियुक्तो में शामिल कर दिये गये। अभियुक्तो की सहायता के लिए, एक सेट्रल हिफेन्स-किमटी भी बनाई गई। इसमे मुख्यतः वहे-वहे कांग्रेसी ही थे। कार्य-समिति ने अभियुक्तो की सफाई के लिए अपनी साधारण परिपाटी छोडकर भी १५००) की रकम मजूर की थी। इस मुकदमे मे प्रारम्भिक तफतीश में ही कई महीने लग गये और वर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंग्लैण्ड में इस मुकदमे ने वहा नाम पाया। मुकदमे के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सञ्चालक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खूद देख-माल रखते थे।

१५ जुलाई को दिल्ली में कार्य-सिमित की बैठक फिर हुई। सिमित ने राय दी कि भिन्न-भिन्न कोंसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही स्वराज्य-आन्दोलन का लाग है। परन्तु इस प्रक्त के महस्त्व को देखते हुए कार्य-सिमित ने सोचा कि बन्तिम निर्णय महासिमिति को ही करना चाहिए। इसलिए यह निक्चय किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १६२६ को प्रयाग में महासिमिति की विशेष ठैठक बुलाई जाय। स्मरण रहें कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताव की अन्तिम घारा में लोगों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग काग्रेस को दें। पहले-पहल ५ फी सदी रक्खा गया और वाद में २६ फी सदी, परन्तु फिर सिमिति ने यह मामला लोगों की इच्छा पर ही छोड दिया। जुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूची प्रकाशित की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सव मिलाकर बहुत थोड़ा रूपया प्राप्त हुआ था।

#### दमन-चक्र जारी

देश में यह वहा दमन-काल था। इस समय सरकार ने हाँ० सण्डरलैंड की "इडिया इन बाँण्डेज" नामक पुस्तक को निषिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में 'मॉडर्न-रिव्यू' के सम्पादक वावू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अमेम्बली-वम-केस के अभियुक्त श्री भगतिसह और दक्त को आजन्म काले-पानी की सजा दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि वम तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था। लाहौर षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तों की भूख-हड़ताल का वर्णन विस्तार से

किया ही जा चुका है। कलकत्ते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्य-समिति के सदस्य श्री सुभाषचन्द्र वसुँ और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। शंघाई से और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे।

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्त्ताओं को सजाये दी ही जा रही थी। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके भी इस्तेमाल कर रही थी जिन्हे महासमिति ने जंगली वताया। एक अवसर पर लाहौर के अभियुक्तो की सफाई के लिए घन एकत्र करनेवाले सात युवको को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमें से कुछ बे-सुध तक हो गये। चोटे तो सभी को गहरी लगी। उनका अपराघ था 'साम्राज्यवाद का नाश हो' और 'ऋन्ति अमर हो' के नारे लगाना। लाहौर-षड्यन्त्र के अभियुक्तो के साथ इससे भी अधिक पाशिवक व्यवहार किया गया। वे न्यायाघीश के सामने खुली अदालत मे पीटे गये-और, कहा जाता है कि, अदालत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की बात नहीं है कि भारत के भिन्न-भिन्न जेली में और अण्डमान-द्वीप से बहुत-से लम्बी सजाओवाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमे १८१८ के तीसरे रेग्युलेशन के शिकार नजरबन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे। इन कैदियों को १९१९ में पजाब के फौजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतो ने सजाये दी थी। इनके सिवा जेलो मे २७ राजनैतिक कैदी वे भी थे जिन्हे युद्धकाल में, अर्थात् सन् १९१४-१५ में, काले-पानी की सजाये दी गई थी। इनके मुकदमे भी विशेष कमीशनो के सामने हुए थे, मामुली अदालतो मे नही। इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे।

कलकत्ता-काग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौण्ड मासिक की रकम इसलिए मजूर की कि विलिन में भारतीय छात्रो को सलाह और सहायता देनेवाली एक समिति स्थापित की जाय।

कलकत्ता-काग्रेस ने महा-सिमित को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य-सिमिति ने इस मामले मे आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मंत्री को दे दिया। वह स्वय इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कडी नजर के कारण विदेशों से पत्र-व्यवहार रखने मे अनेक वाघायें आती थी। महा-समिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही मजदूरो-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए एक अनुसंधान-विभाग भी खोला गया।

हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्नभिन्न भागो में किया। अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ। वही दल का दफ्तर
और व्यायाम-मन्दिर भी था। परन्तु दल की छावनिया देश के अन्य भागो में भी
बहुत थी और शिक्षको की माग इतनी रही कि पूरी न की जा सकी। काग्रेस के
सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-वहिष्कार के काम में दल ने वही मदद दी। लाहीरकाग्रेस के लिए चुस्त स्वयसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा सहयोग दिया।
मासिक प्रण्डाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को
आशातीत सफलता मिली। दल ने कलकत्ते में निश्चय किया कि हर महीने के
आखिरी रविवार को सुबह = वजे देशभर में राष्ट्र-ध्वज फहराया जाय। मासिक
झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूव लोकप्रिय हुआ। बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियो ने भी
अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये। हिन्दुस्तानी-सेवादल की
पूर्वरचना की गई।

#### यतीन्द्र का अनशन

पिछले महीनो से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकला। नेताओं की गिरफ्तारिया सर्वत्र जारी रही। पंजाब में सरदार मगलिंसह, मौलाना जफरअलीखा, मास्टर मोतासिंह और डॉ॰ सत्यापाल तथा आन्ध्र-देश में श्री अन्नपूर्णय्या पकडे गये। मास्टरजी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा काटकर निकले ही थे। डॉ॰ सत्यापाल को दो वर्ष की कडी कैद मिली। पजाब में दमन का जोर खास तौर पर रहा। बाहर तो लोग यो पकडे ही जा रहे थे, जेलो के मीतर भी अत्यत कठोरता का व्यवहार किया जा रहा था। श्री भगतिंसह, दत्त और अन्य कई कैदियों की मूख-इडताल को इस समय तक डेड महीना हो चुका था। श्री भगतिंसह और दत्त को हाल ही में असेम्बली-अमकेस में तो आजीवन काले-पानी की सजा हुई थी। ये दोनो लाहौर-षड्यन्त्र के मुकदमें में भी अभियुक्त थे। हां, पीछे से श्री दत्त को इस मुकदमें में छोड दियां, गया था। यह मुकदमा लाहौर-पुलिस के मिस्टर साडसें नामक अफसर की हत्या के कारण हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १६२० को दिन के ४ वजे हुई थी। मूख-इड़ताल का उद्श कुछ कप्टो का निवारण और खास तौर पर कैदियों के लिए मनुष्योचित व्यवहार की प्राप्ति करना था। अनशन करनेवालों में विख्यात श्री॰ यतीन्द्रनाथ डास

मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की शिकायत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैंद्रियों के साथ भेद-माव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन मूख-हड़तालियों को जो नास रिवायतं ही गई थी, उनकी यतीन्द्र ने कुछ परवा नहीं की और मैक्स्विनी की मांति अकेले ही मूख-हड़ताल पर अन्त तक हटे रहे और चींगठवे दिन चल वसे।

प्रयाग में महासमिति की बैठक के अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिय-दल की स्थापना हुई। इस बैठक मे महासमिति ने कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के काग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे देने चाहिएँ, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विषय को लाहौर-काग्रेस के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाई की गई हो।

पजाव की भूल-हड़ताल का उल्लेख संक्षेप में अपर किया गया है। इन हडतालो से सरकार हैरान हुई। उसने सोचा कि ये हडतालें लाहौर-पड्यन्त्र केस में पूलिस को तंग करने के अभिप्राय से की गई हैं। अत. १२ सितम्बर १६२६ को सरकार ने असेम्बली में एक विल पेश किया। इस विल में न्यायावीशों को अविकार दिया गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही इत्यों से अपने को अदालत में उपस्थित होने में असमयें बना लें तो उनकी अनुपस्थित में भी मुकदमे की कार्याई जारी रह सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देखकर कि इस विल पर वड़ा मतभेद है, यह मजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय ली जाय, परन्तु माय ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। और आखिर हुआ भी ऐमा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पड्यन्त्र-केस के वारे में एक आर्डिनेन्स निकाल दिया।

# लाहौर-कांग्रेस का समापतित्व

भविष्य के गर्भ में वडी-वडी घटनायें छिपी थी। लाहीर-काग्रेस के लिए सभापित के प्रव्न पर दस प्रान्तों ने गांबीजी के लिए, पांच ने थी वल्लभगाई पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांबीजी का चुनाव विविपूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। विधान के अनुमार उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ। बत २० सिनम्बर १६२६ को लखनऊ में महासमिनि की बैठक हुई। सवकी दृष्टि गांबीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो काग्रेस की रक्षा और उसे विजय-यथ पर अग्रसर कर सकते थे। कौसिको और उनके कुछ सदस्यो से पण्डित मोतीलाल जैसों का भी उकता उठना छिपा नही रह गया था। यह सकेत स्पष्टत आ चुका था कि कौसिलो की मेम्बरी छोड दी जाय, पर आगे क्या किया जाय? सिवनय-अवजा के सिवाय चारा ही क्या था? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांधीजी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल पय-प्रदर्शन और कौन करे? उन्हें पहले भी दवाया गया था। लखनक में उनपर फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले ले। परन्तु उनकी दूर्दाक्षता ने काग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही विठाने की सलाह दी जिसपर देश के युवक-हदयो की श्रद्धा हो। गांधीजी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल को समापित बनाना उचित समझा। नवयुवको को काग्रेस की नीति रीति धीमी और सुस्त मालूम होती थी। ऐसी दशा में यदि काग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजावन के हाथ में देना ही उचित है। श्री वल्लममाई ने गांधीजी और जवाहरलालजी के बीच में आना पसन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थिति अधिक नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से प० जवाहरलाल को चुन लिया।

#### लखनऊ-महार्सामति

लखनक मे महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था श्री यतीन्द्र नाथ दास और फुगी विजया के देहावसान का। इनमें से पहले देशमक्त पजाव की जेल में ६४ दिन के अनगत से और दूसरे ब्रह्मदेश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। भिक्षु विजया एक वौद्ध साधु थे। वह राजद्रोह के अपराध में २१ मास का कठोर कारावास भुगतकर २५ फरवरी १६२६ को ही छूटे थे। इसके सवा मास वाद ही अर्थात् ४ अर्प्रेल को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। वाद में घटाकर यह सजा ३ वर्ष कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय वाद उन्होने अच्छा व्यवहार किये जाने और विशेष अवसरो पर भिक्षुओं के भगवाँ वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनगत आरम्भ किया। यह तप १६४ दिन के वाद १६ सितम्बर १६२६ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीन्द्रनाथ दास का देहावसान इससे छ दिन पूर्व अर्थात् १३ सितम्बर १६२६ को, हो चुका था। इस प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देजभक्तो ने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने प्राणो की विल चढा दी। श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियों के हृदय उनकी प्रशंसा से गद्-गद् हो गये। स्थान-स्थान पर विशाल प्रदर्शन हुए। कलकत्ते

का जुलूस तो अनोखा ही या। इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहानुमूर्ति-मूचक सन्देश आये। आयर्लैण्ड के मैक्सिवनी-परिवार का पैगाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था।

यहां उस प्रस्ताव का जिक करना आवश्यक है जो २८ सितम्बर की लखनक में महासमिति ने जेल में होनेवाले अनशनों के विषय में पास किया। समिति ने इन विन्यों के उद्देश की हार्दिक प्रशंसा करने हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थिति उत्पन्न हुए विना भूख-हडताल नहीं करनी चाहिए। समिति ने यह भी सलाह दी कि चूकि थी दास और थी विजया के आत्म-बिल्दान हो चूके है, सरकार ने भी अन्तिम वक्त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली है और पूर्ण कप्ट-निवारण के लिए प्रयत्न जारी है। अतः अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या खतम कर देनी चाहिए।

### लॉर्ड श्रर्विन की घोपणा

अक्तूवर का महीना घटनापूर्ण था। लॉर्ड अविन विलायत जाकर २५ अक्तूवर को लौट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल नेहर ने पहली नवम्बर को दिल्ली में कार्य-समिति की जरूरी बैठक बुलाई। समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजवानी में अन्य दलों के नेता भी उक्त घोषणा को मुनने और उसपर सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मीजूद थे। जून १६२६ के अन्त में इंग्लैण्ड को रवाना होते समय लॉर्ड अविन ने कहा था, "विलायत पहुँचकर में ब्रिटिश-सरकार से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के अवसर दूढ़ूंगा। जैसा में अन्यत्र कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिवि है उनकी मिस्न-मिस्न घृष्टियों को ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कर्तांव्य होगा।" इसके वाद उन्होंने अगन्त १६१७ की घोषणा और सम्राइ-द्वारा दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र का हवाला दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राइ ने कहा था— "हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्तता इसी में है कि हमारे साम्राज्य का अंगभूत रहते हुए ब्रिटिश-मारत को क्रमशः उत्तर-दायी शासन-प्राप्ति के लिए पार्लमेण्ड ने जो योजना वनाई है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशों में ब्रिटिश-मारत को भी अपने योग्य स्थान मिले।"

लॉर्ड अविन ने अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा में कहा—"साइमन-कमीशन के अध्यक्ष ने प्रधान-मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार में कुछ महत्त्व-पूर्ण सूचनाये दी है। पहली वात तो यह कि आगे चलकर ब्रिटिश-मारत और देशी-राज्यों के पार- ृ स्परिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? अध्यक्ष महोदय की सम्मति मे इस वात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर सरकार-द्वारा वननेवाली योजना मे यह बहुत समस्या शामिल करनी हो तो फिर अभी से कार्य-पद्धति में परिवर्त्तन कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रस्ताव है कि साइमन-कमीशन और सेण्ट्रल कमिटी की रिपोर्टो पर विचार होकर जब वे प्रकाशित कर दी जायें और पार्लमेण्ट की दोनों सभाओ की सम्मिलित समिति , नियक्त हो उससे पहले ब्रिटिश-सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनो के प्रतिनिधियो से विचार-विनिमय करना चाहिए, जिससे सरकार की ओर से पार्ळ-मेण्ट के सम्मुख पेश होनेवाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक सहसति प्राप्त हो सके। भारतीय घारा-समाओ एव अन्य संस्थाओ की सलाह लेना तो ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परन्तु इसका अवसर तब आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल के रूप में पार्लमेण्ट के सामने आवेगी। किन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढग की परिपद बुलानी पडेगी। में समझता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्णत सहमत है.. अगस्त १९१७ की घोषणा मे ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्व-शासन-सस्याओं का ऋमशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहकर भारत घीरे-घीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्तु १९१६ के सुघार-कानुन का अर्थ लगाने मे विलायत और भारत दोनो ही देशो मे ब्रिटिश-सरकार की इच्छाओ पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्घ रूप से है कि भारत को सन्त में उपनिवेश का वर्जा मिले।"

यह घोषणा तो हुई ३१ अक्तूवर को और २४ घटे के मीतर पण्डित मालवीय, सर तेजवहादुर सप्रू और डॉ॰ वेसेण्ट आदि वडे-बडे लोग दिल्ली आ पहुँचे। काग्रेस की कार्य-समिति तो वहा थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात् इस सम्मिलित-सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्ही निर्णयों के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश-सरकार की घोषणा की सचाई की और भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशसा की गई।

इस वक्तव्य में कहा गया कि "हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल औपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में विश्वास

उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेनु कुछ कार्यों का किया जाना और कुछ वातों का साफ होना जरूरी है।

"प्रस्तावित परिपद् की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि-

- (क) वातावरण को अधिक धान्त करने के लिए समझौते की नीति अरितयार की जाय।
  - (ख) राजनैतिक कैदी छोड दिये जायै।
- (ग) प्रगतिशील राजनैतिक सस्थाओं को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबसे बड़ी सस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जायें।
- (घ) औपनिवेशिक दर्जे के सम्वन्च में वाइसराय की घोषणा में सरकार की बोर से जो कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या है, इस विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है किन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद् औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने को नहीं बुलाई जा रही है, विन्क ऐसे स्वराज्य का विघान तैयार करने को आमित्रित की जायगी। हमें आया है कि वाइसराय महत्त्वपूर्ण क्ताव्य का यह भावार्थ और फिलतार्थ लगाने में हम भूल नहीं कर रहे हैं। जवतक नये विघान पर अमल जुरू न हो तवतक हमारे खयाल से यह आवश्यक है कि देश के वर्तमान शासन में उदार भावनाओं का सचार होना चाहिए, प्रवन्ध-विमाग एवं कौसिलों का प्रस्तावित परिषद् के उद्देशों के साथ मेल विद्यान चाहिए और वैच उपायों और प्रणालियों का अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मित में जनता को यह अनुभव कराना अत्यावश्यक है कि बाज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है और नया विद्यान केवल इस भावना पर मुहर लगावेगा।

"अन्त में परिषद् की सफलता के लिए हम इसे एक आवश्यक वात समझते है कि परिषद् जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाय।"

निस्सन्देह इस नये रवैये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टि-कोण था। इस वीच में अग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर टाल रहें थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें।

#### गांधीजी का उत्तर

उत्तर में गाधीजी ने कहा, "मै तो सहयोग टेने को मर रहा हूँ। इनी हेतु से पहला मीका आते ही मैने हाथ आगे वढा दिया है। परन्तु जैसे मै कलकत्ता-काग्रेस के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द पर कायम हूँ, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्नव्य के हुर्फ- हर्फ पर भी अटल हूँ। इन दोनो में कोई विरोध नहीं है। किसी भी दस्तावेज के शब्दों में क्या घरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए में ठहरा भी रह सकता हूँ। अर्थात् आवश्यकता इस वात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा हो, अग्रेज लोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुत देखना चाहे और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूण हो जाय। इसका अर्थ है संगीनो के वजाय जनता के सद्भाव की स्थापना। क्या अग्रेज स्त्री-पुरुप अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलो और तोप-वन्दूकों के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार है। यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं है, तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सतुष्ट नहीं कर सकता। औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि में चाहूँ तो आज ही बिटिश-सम्बन्ध विच्छेद कर सकू। ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जवरदस्ती जैसी कोई वात नहीं चल सकती।

"यदि मैं साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूँ तो इसलिए नहीं कि शोषण या जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी ध्येय कहते हैं उसकी वृद्धि हो, विस्क इसलिए कि ससार में शान्ति और सद्भावना फैलाने की शक्ति में हिस्सा मिले।

"मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मैने यहां वर्णन किया है उसपर डटे रहने की शिवत अभी भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई है। इसलिए यदि हमें अभी वह स्थिति प्राप्त हो जाय तो यह अधिकतर ब्रिटिश-राष्ट्र की कृपा का ही फल होगा। यदि इस समय वे लोग ऐसी कृपा करें तो कोई आश्वर्य की बात भी नहीं होगी। इससे भारत के प्रति किये गये पिछले अन्यायो की थोडी क्षति-पूर्ति तो हो ही जायगी।"

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का वचन दिया गया था। फिर भी पार्लमेण्ट में इसीपर तूफान खडा हो गया। कामन-समा को सफाई पेश करनी पड़ी। वाल्डविन साहव को बेन साहब और लॉर्ड अर्विन की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेवारी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साइमन को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुक्किल हो गया। लायड जार्ज साहव ने कैप्टन बेन साहव से पूछा, भारतीय नंताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी नीति का जो अर्थ लगाया गया है, "क्या आपको वह स्वीकार है?" लान्सवरी साहव ने लोगों से वाइसराय की घोषणा का साघारण अर्थ लगाने का अनुरोध किया। अलबत्ता भारतवासी इसे वाजार-भाव से ही आकना चाहते थे और वस्तुतः तो

इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। हा, नरमदल वाले भारतीय इस परिषद् के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका नाम भी गोलमेज-परिषद् रक्खा, हालांकि लॉर्ड अर्विन इसे लन्दन की परिपद् के नाम से ही पुकारते रहे। कैप्टन बेन साहव हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति वदल दी है और पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदली। उनका कहना था कि नीति तो १६१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १६१६ के सुघार-कानून में दर्ज है, और सुधार-कानून डंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्गारों से युवक काग्रेसियों में निराशा फैली।

# सर्वदल-सम्मेलन

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वंदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही कार्य-समिति की बैठक हुई। ऐक्य-माव बनाये रखने के सब प्रयत्न किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पिटत जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड दिया। पिटत मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी बढकर थे। उन्हें कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टन बेन के दुमुहेपन पर बढा कोघ आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मित्र-मण्डल जो चित्र खीच रहा था वह ऐसा था कि भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीखे और विलायतवालों को ब्रिटिश-राज्य।

# वाइसराय की नेताओं से भेंट

इघर 'पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहव समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पर-चिट्ठिया छपवा रहे थे और लॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लाहीर-काग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी वात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहीर न पहुँचना पडे। लॉर्ड अविन, डॉ० सपू के माफँत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी लखनऊ में अपने वकालत के काम से मुक्त न हो सके। विलसन साहब ने अखवारों में लिखा कि वाइसराय गांधीजी, पण्डित मोतीलालजी और मालवीयजी से शीध्र ही मुलाकात करनेवाल है। इघर वाइसराय साहब १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने डॉ० सपू को लिखा कि अगर पहले हैदरावाद (दक्षिण) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को

दिल्ली मे गांघीजी और नेहरूजी से मुलाकात होगी; कुछ भी हो, वडे दिन से पहले जरूर मिल लेगे । लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात २३ दिसम्बर को, दिल्ली लौट आये । उसी दिन नई दिल्ली से १ मील टुर पराने किले के स्थान पर उनकी गाडी के नीचे वम फटा। लॉर्ड अविन तो बाल-बाल वच गये, परन्त उनके खाने की गाडी को नकसान पहुँचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गाघीजी और मोतीलालजी कांग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिलनेवाले थे। दूसरे विचारवालों की वात कहनेवालों में श्री जिल्ला, सप्र और विट्रलमाई पटेल थे। आशा तो यह थी कि कि वात-चीत मित्रों की भाति दिल खोलकर होगी। पर हथा यह कि एक वाजाव्ता शिष्ट-मण्डल का रूप वन गया फिर भी लॉर्ड अर्विन ने हसते-हंसते वात-चीत की। उनके दिल पर प्रात कालीन दुर्घटना का कोई असर न था। जितने वह शान्त थे उतने ही मेहमानो के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पौन षण्टे तक तो वम की घटना और उसके परिणामो पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉर्ड अविन ने प्रस्तत विषय को हाथ में लिया। उन्हें राजनैतिक कैदियों से अच्छी शब्आत करनी थी और और राजनैतिक कैदियो का मामला था भी ऐसा जिसमे सद्भाव का परिचय आसानी से दिया जा सकता था। परन्त गांधीजी तो वाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के मसले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिपद की कार्रवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर होगी। वाइसराय साहव ने उत्तर दिया, "सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये है। इससे आगे मैं कोई वचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि औपनिवेशिक-स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिषद् मे आप लोगो को वुला सक्।"

### लाहौर मे

उत्तर-भारत के निर्देय हेमन्त मे लाहौर का काग्रेस-अधिवेशन अन्तिम था। तम्बुओ में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा कप्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्य-सिमिति में बैठे-बैठे हमें वार-वार पैर गरम करने पढते थे। किन्तु यदि वाहर इतनी असहा सर्दी थी तो भीतर भावना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से समझौता न होने पर रोष था और युद्ध के वाजे सुन-सुनकर लोगों की वांहे फडक रही थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरू जितने कम-उम्र थे उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानो उन्होंने अपने हृदय को उंढेलकर देशवासियों के सामने रख दिया था। उसमें अन्होंने

भारत को स्वतन्त्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शों और सफल होने के अपने दृढ-निश्चय को व्यक्त किया था।

औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए बेन साहब संसार को विश्वास दिला रहें के व्यवहार में तो वह एक युग से मौजूद है। वसेंलीज के संधिपत्र पर भारतवर्ष के हस्ताक्षर है, हिन्दुस्तानी हाई-किमक्तर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्रसघ के भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेता हिन्दुस्तानी रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमीशन में भारत को अलग मताधिकार प्राप्त है, औपनिवेशिक कानून-निर्माताओं की परिषद् में और पञ्चराष्ट्रीय जलसेना-परिषद् में भारत शामिल होता है, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-परिषद् की शासन-सिनित में भारत को स्थान मिला हुआ है। ये सब वाते व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्वरूप बताई गई। परन्तु लोग ऐसे खिलीनों से धोखे में आनेवाले नहीं थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके अनुसार उन्हें वर्तमान समस्याओं को हल करना था।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिमाषण मे बताया कि वाइसराय साहब की घोषणा दीखने में समझौते का प्रस्ताब है। वाइसराय साहब का इरादा नेक और उनकी भाषा मेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमे इन मीठी-मीठी वातो से कोई अन्तर नही पडता। हम अपनी ओर से कोई घोर राष्ट्रीय सम्राम आरम्म करने की जल्दी नही कर रहे है। समझौते का द्वार अभी खुला है। परन्तु कैप्टन वेजवुड वेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम है। हमारे सामने एक ही ब्येय है और वह है पूर्ण स्वाचीनता का। अध्यक्ष-पद से जवाहरलालजी ने निटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, "मै तो साम्यवादी और प्रजातत्रवादी हूँ । मे बादशाहो और राजाओ को नही मानता ।" इसके पश्चात् उन्होने अल्प-सल्यक जातियो, देशी-राज्यो और किसानो तथा मजदूरो के तीन वहे प्रश्नो को लिया। इसके वाद उन्होंने अहिंसा के प्रश्न का विवेचन किया—"हिंसा के परिणाम बहुधा विपरीत और अब्ट करनेवाले होते है। खासकर हमारे देश में तो इससे सत्यानाश हो सकता है। यह विलकुल सच है कि आज जगत् में सगठित हिसा का ही बोलबाला है। सम्भव है हमें भी इससे लाभ हो; परन्तु हमारे पास तो सगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न तैयारी; और व्यक्तिगत अथवा स्फूट हिंसा ती निराशा को कबूल करना है। मैं समझता हूँ हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत् व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते है ; और यदि हमने हिंसा के मार्ग का

परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निकलता नहीं दिखाई देता। स्वतत्रता -के किसी भी वड़े आन्दोलन में जनता का शामिल होना जरूरी हैं और जनता के आन्दोलन तो शान्त ही हो सकते हैं। हा, संगठित विद्रोह की बात अलग है।" अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान् प्रयत्न कर देखने की अपील की—यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कव और कितनी मिलेगी। सफलता हमारे काबू की चीज नहीं। परन्तु विजय का सेहरा प्राय. उन्होंके सिर वधता है जो साहस करके कार्यक्षेत्र में बढ़ते हैं। जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता कवित् ही होती है।"

लाहीर-काग्रेस के सम्मुख प्रक्त यह था कि स्वाघीनता-सम्बन्धी १६२७ की मदरास-काग्रेस का प्रस्ताव विघान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पप्टीकरण के रूप में। इस विषय पर सभापति के भापण में कुछ वार्तें मजेदार थी; "हमारे लिए स्वाघीनता का अर्थ है ब्रिटिश-प्रमुत्व और ब्रिटिश-साम्राज्य से पूर्णत मुक्त होना। मुझे जरा भी सदेह नहीं कि इस प्रकार मुक्त होने के वाद भारतवर्ष विश्व-सघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि जसे वरावरी का दर्जा मिलेगा तो वह किसी वडे समूह में शामिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का कुछ हिस्सा छोड देने को भी राजी हो जायगा।" आगे चलकर जन्होंने कहा—"जवतक साम्राज्यवाद और उसके साथ लगी हुई सारी खुराफात का अन्त नहीं हो जाता तवतक ब्रिटिश-राप्ट्र समूह में भारतवर्ष को वरावरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता।" जनके भाषण के कुछ अंश यहाँ और दिये जाते हैं, जिनसे वस्तुस्थिति समझने में सहायता मिलेगी:—

इन विचारों में भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू दोनो सहमत थे। इस कारण लाहौर-काग्रेस का कार्यसञ्चालन करने मे कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री यतीन्द्र दास और श्री फुगी विजया के महान् आत्मोत्सर्ग की प्रशसा की गई और पण्डित गोकरणनाथ मिश्र, प्रोफेसर पराञ्जपे, श्री भक्तवत्सल नायडू, श्री रोहिणीकान्त हायीवच्वा, श्री लाहिडीऔर श्री ब्योमकेश चक्रवर्ती के देहावसान पर शोक प्रदिश्ति किया गया। इसके वाद हाल की वम-दुर्घटना पर यह प्रस्ताव पास हुआ :---

"यह काग्रेस वाइसराय साहव की गाडी पर किये गये वम-प्रहार पर खेद प्रकट करती है और अपने इस विश्वास को दोहराती है कि इस प्रकार का कार्य न केवल काग्रेस के उद्देश के विश्व है विल्क राष्ट्रीय हित को भी हानि पहुँचाता है। काग्रेस वाइसराय, लेडी अर्विन, उनके गरीव नौकरो और साथ के अन्य लोगो को सौमाग्यवश बाल-बाल वच जाने पर वघाई देती है।"

# पूर्ण-स्वाधीनता

इस काग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वाधीनता के सम्बन्ध में था:---

'औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध मे ३१ अक्तूबर को वाइसराय साहव ने जो घोषणा की थी और जिस पर काग्रेस एव अन्य दलो के नेताओ ने सिम्मलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन को निपटाने के लिए वाइसराय महोदय की कोशिशो की कद्र करती है। किन्तु उसके बाद जो घटनाये हुई है और वाइसराय साहब के साथ महात्मा गाघी, पण्डित मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेताओ की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने पर काग्रेस की यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् में काग्रेस के के शामिल होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह काग्रेस घोषणा करती है कि काग्रेस-विधान की पहली कलम में 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा। काग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में विणत सारी योजना खतम समझी जाय । काग्रेस आशा करती है कि अब समस्त काग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त करने पर ही लगायेगे। चूकि स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना और काग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक अनुकुल बनाना आवश्यक है, इसलिए यह काग्रेस निश्चय करती है कि काग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेनेवाले दूसरे लोग मावी निर्वाचनो मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न लें और कौसिलो और कमिटियो के मौजूदा काग्रेसी मेम्बरो को इस्तीफे देने की आज्ञा देती है। यह काग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महा-समिति को अधिकार देती है कि वह जुब और जहा चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धो के साथ सिवनय-अवज्ञा और करवन्दी र तक का कार्य-कम आरम्भ कर दे।"

दूसरी वात इस कांग्रेस ने यह की कि वार्षिक अधिवेशन का समय फरवरी या मार्च बदल दिया ---

देशी-राज्यों का विषय महत्त्वपूर्ण था ही। काग्रेस ने सोचा अब समय आ गया है कि भारतीय-नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण गासन प्रदान करे और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पति की रक्षा के नागरिक हकों के बारे में घोषणाये करे और कानून बनावे। नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। इस सम्बन्ध मे अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ। काग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि "स्वाधीन-भारत मे तो साम्प्रदायिक प्रश्नो का निपटारा सर्वथा राष्ट्रीय ढग से ही होगा। परन्तु चूकि सिक्खो ने विशेषत. और मुसलमानो और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणत. नेहरू-रिपोर्ट के प्रस्तावो पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए काग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी भावी विधान मे काग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पक्षो को पूर्ण सन्तोप न हो।" पार्लमेण्ट के भूतपूर्व सदस्य श्री शापुरजी सकलातवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार से परवाने मागे थे वे नहीं दिये गये। इसपर भी काग्रेस ने निन्दा का प्रस्ताव पास किया।

१६२२ की गया-काग्रेस के इतने अर्से वाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार और उसे अस्वीकार करने के प्रक्त पर भी विचार किया गया "इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत वरदाक्त कर सके या उससे वरदाक्त करने की आशा की जाय, अत यह काग्रेस १६२२ वाले गया-काग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत किसी भी आर्थिक जिम्मेवारी या रिआयत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतत्र-त्यायालय द्वारा उसका औवित्य सिद्ध हो जायगा, अन्यथा वह रद कर दी जायगी।" वम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह आसानी से नहीं हुआ। प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवल विरोध किया और बहत ही थोड़े बहमत से प्रस्ताव पास हो सका।

## कार्य-विभाग

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न सिमितियां कलकत्ता-कांग्रेस के वाद फरवरी १६२६ से वनी थी। इनका काम विशेषज्ञों को सींपा गया। स्वयं सेवकों का सगठन जवाहरलालजी और सुभाप वावू के हवाले किया गया। कांग्रेस का कार्य पहुली ही बार विभागों में बांटा और कार्य-सिमिति के अलग-अलग सदस्यों के सुपूर्व किया गया। किन्तु गांघीजी तो यह चाहते थे कि चर्छा-सघ की तरह ये किमिटियां भी स्वतन्त्र रूप से काम करने लगे। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों की

सन्देह की दृष्टि से देखा। कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उसने जो बात कही वह आज मानी जाती है। हुआ भी यही। आज अर्थात् सन् १६३५ में अस्पृश्यता-निवारण का काम एक ऐसी स्वतत्र संस्था चला रही है जो राजनीति के झझावात से बरी है और राष्ट्र के राजनीतिक उतार-चढाव का उसपर कोई असर नही पडता। काग्रेस के प्रतिनिधियों की संस्था भी इस समय बम्बई से एक-तिहाई हो गई है। जो बात गांधीजी लाहौर में नही करवा सके थे वहीं कुछ तो उनके कारावास के समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई।

कलकत्ते में राष्ट्रीय माग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बारह मास का समय दिया गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव के इस मत-भेद-पूर्ण अश पर रायो की गिनती खतम हुई। उस समय सारी काग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झडा फहराया।

सब बातों को देखते हुए लाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा और स्थिति भी नाजुक थी। गाधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रक्खें गये वे या तो काल्पनिक थे या ध्वसात्मक। हरबार जो सकुचितता, जग्रता अथवा असिह-ज्जुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। बगाल के गृह-युद्ध के कारण चुनाव-सम्बन्धी झगड़े मुद्दत से चले आ रहे थे। लाहौर के काग्रेस-सप्ताह में वे और भी लग्न रूप में प्रकट हुए और सुभाष बाबू और पण्डित मोतीलालजी में कहा-सुनी भी हो गई। श्री सेनगुप्त और सुभाष बाबू में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्धा थी ही, 'कौसिल-प्रवेश के मत-मेद-पूर्ण मसले पर उनका आपसी वैमनस्य और भी तीन्न रूप में सामने आया। गाधीजी ने काग्रेस के ध्येय में 'जान्त एव जित उपायों' के स्थान पर 'सत्य एवं आहिसा-पूर्ण उपायों' को रखवाने की खूब कोशिश की, पर उनकी बात न चली।

कुछ भी हो, लाहौर में गांघीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिली, यह निर्विवाद है हां, अधिवेशन के बाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयगर और सुभाप बाबू ने काग्रेस डेमाकेटिक पार्टी के नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर दी। इससे सरकार ने जस समय यह घारणा वनाई कि काग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न सफल नही हुआ है और काग्रेस में फूट पडने ही वाली है। इन मित्रो की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नहीं चली तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रो के साथ उठकर काग्रेस के बाहर चल दिये। गांधीजी अपनी परिपाटी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ लिया करते थे कि कौन-कौन स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं ? लाहौर में कार्य-सिमिति दो स्वतन्त्र सूचियों के आघार पर बनाई गई थी। एक सूची गाधीजी की सलाह से मोतीलालजी ने तैयार की थी और दूसरी सेठ जमनालाल वजाज ने। दोनो सूचियों में केवल एक नाम का अन्तर था। यह अन्तर ठीक कर लिया गया और कार्य-सिमिति बन गई। परन्तु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिए था। जव इनकी इच्छा पूरी न हुई हों चठकर चले गये। दस मिनट के भीतर यह खवर सर्वंत्र फैल गई और एक नया दल खड़ा हो गया। श्री सुभाषचन्द्र वोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा— "परिस्थित एव बहुमत के अत्याचार से तग आकर हमने गया की भाति काग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक अलग दल वना लिया है। आशीर्वाद दीजिये कि देशवन्यु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करे।"

इधर दल के मिन्त्रियों ने अपनी जाब्ते की घोषणा मे यह, कहा, "नया दल भारत की पूर्ण स्वाधीनता के अपने घ्येय को हानि पहुँचाये विना घ्येय की पूर्ति के लिए देश के अन्य दलों से भी सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेगा।"

हमारी यात्रा किठन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, आकाश मेघाच्छादित, चारो ओर कुहरा और केवट नौसिखुये थे। केवल एक वात हमारे वचाव की थी, और वह यह कि हमारा पथ-प्रदर्शन अपना मार्ग जानता था। वह मँजा हुआ कप्तान था। वह अपने नक्शे और कम्पास से सुसज्जित था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते तो सफलता हाथ में रक्खी थी। अन्यथा राष्ट्र की फौजी अदालत मे हमपर अभियोग लगने ही वाला था।

# प्रागों को बाजी-१६३०

प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्म हुआ। परन्तु तीन सप्ताह भी नही बीतने पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके हैं कि असहयोग के आरम्भ-काल में भी महाराष्ट्र और बगाल ने मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र-प्रान्तीय-कमिटी ने कार्य-समिति से कौसिल-बहिष्कार का आग्रह छोड देने का अनुरोध किया और कहा कि देश को दिल्ली की शर्तों और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिषद् में शामिल होना चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैदियों को छोडकर सरकार ने हृदय-परिवर्तन का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल में लाना शुरू नहीं किया तो दिल्ली की शर्तों में घरा ही क्या था?

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १६३० को हुई। पहला काम उसने किया कौसिल-बहिष्कार के निश्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत-दाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य काग्रेस की अपील पर ध्यान न दे उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दे और नये चुनाव मे शामिल न हो। इसके परिणाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। दूसरा निश्चय कार्य-सिनित ने देश-भर मे पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ जनवरी १६३० का दिन नियत हुआ। देश-भर मे नगर-नगर और गाव-गाव मे एक घोषणा-पत्र तैयार करके जनता के सन्मुख पढ़कर सुनाना और उसपर हाथ उठाकर श्रोताओं की सम्मति लेना तय हुआ। उस दिन सुनाया जानेवाला घोषणा-पत्र यह था:—

#### स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रो की भाति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहे, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगे और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये प्राप्त हो जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती हैं और प्रजा को सताती हैं तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार हैं। अग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं किया हैं विल्क उसका आधार भी गरीवों के रक्तशोपण पर हैं और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया हैं। अत हमारा विश्वास हैं कि भारतवर्ष को अग्रेजों से सम्वन्ध-विच्छेद करके पूर्णस्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए

"भारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए उससे बेहिसाव कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानो से लगान के हप में और ३ फी सदी गरीबो से नमक-कर के हप में बसल किया जाता है।

"हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये है। इससे साल मे कम-मे-कम चार महीने किसान लोग वेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये है उनके स्थान पर दूसरे देशो की भाति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

"चुगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानो का भार और भी वढ गया। हमारे देश में वाहर का माल अधिकतर अग्रेजी कारखानों से आता है। चुगी के महसूल में अग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीवों का वोझा हलका करने में नहीं किया जाता विल्क एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता है। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढग से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ो रूपया वाहर चला जाता है।

"राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अग्रेजो के जमाने में घटा है जतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई हैं। हमारे वढे-से-बढे आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पडता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे वहुत-से-देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी शासन की सारी प्रतिभा मारी गई है और सर्वसाधारण को गावों के छोटे-छोटे बोहदों और मुशीगिरी से सन्तोप करना पटता है।

"सस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड ही काट दी और हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जजीरो को ही प्यार करने लगे है।

"आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हिथार जनरदस्ती छीन कर हमें नामदं वना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की मावना को वडी बुरी तरह से कुचल द्विया है। उसने हमारे दिलो में यह वात बिठा दी हैं कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर डाकू और वदमाशों के हमलों से भी हम अपने वाल-चच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथासम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय-अवज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सजावेंगे। हमारा दृढ विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये वगैर कर देना घन्द कर सके तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। अत हम शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु काग्रेस समय समय पर जो आज्ञाये देगी उनका हम पालन करते रहेगे।"

# गांधीजी की ११ शर्तें

स्वाघीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि उपर-ऊपर दीखनेवाली शिथिलता और निराशा की तह में कितनी असीम भावना, उत्साह और स्वार्थ-त्याग की तैयारी दवी पड़ी थी। स्वदेग-मिन्त और आत्म-बिल्दान के अंगारे राज-भिन्त या कानून और ज्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के लाल अंगारों पर जमी हुई राख को फूक मारकर हटा दिया जाय। स्वधीनता-दिवस का समारोह खतम ही हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण मी प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आशावादी और विश्वासशील राजनीतिज्ञों की रही-सही आशाओ पर पानी फेर दिया। लॉर्ड अर्विन ने कहा '—

"यह सही है कि साम्राज्य के अन्य लोगो के साथ ब्यवहार करने में भारत

को स्वराज्यमोगी उपनिवेशो के समान कई अधिकार मिल चुके है। परन्तु यह भी सही है कि भारतीय लोकमत इन अधिकारो को सम्प्रति वहुत महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन अधिकारो का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियत्रण तथा स्वीकृति में है। ब्रिटिश-सरकार जो परिषद् वुलायेगी वह वस्तुत वहीं चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं। उनकी माग तो यह है कि उसके निर्णय बहुमत से हो और वह जो विधान बना दे उसे पार्लमेण्ट ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लें।

" परिषद् भिन्न-भिन्न मतो को स्पष्ट और एक करने और सरकार को रास्ता दिखाने के हेतु की जायगी, योजना वनाकर पार्लमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेवारी तो सरकार पर ही रहेगी।" इस भाषण के जवाब में गांधीजी ने "र्यग इण्डिया' में यो लिखा —

"बाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक वता दिया कि कि वह कहा और हम कहा है। इसके लिए प्रत्येक काग्रेसवादी को उनका आमारी होना चाहिए।

"वाइसराय साहब को क्या परवाह कि जवतक भारत का प्रत्येक करोडपित ७ पैसे रोज की मजदूरी पानेवाला भिखारी न वन जाय तवतक यदि औपनिवेशिक स्वराज्य के मिलने की प्रतीक्षा ही करनी पढ़ेगी। यदि काग्रेस का वस चले तो आज वह प्रत्येक मूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं दे विल्क करोडपित की हालत तक मे पहुँचा दे। वैसे भी जब जसे अपनी दुर्देशा का पूरा ज्ञान हो जायगा और जब वह समझ जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई विल्क वर्तमान शासन के द्वारा हुई है तो वह सगठित होकर उठ वैठेगा और अघीर होकर एक ही सपाटे में वैध-अवैध का ही नहीं, हिंसा-अहिंसा का भेद भी मूल जायगा। काग्रेस को आशा है कि ऐसी दशा में वह किसानो को सच्चा मार्ग वतायगी।"

आगे चलकर गाधीजी ने लॉर्ड व्यविन के सामने नीचे लिखी अतें रक्खी .--

- (१) सम्पूर्ण मिंदरा-निषेध।
- (२) विनिमय की दर घटाकर एक शिलिंग चार पेस रख दी जाय।
- (२) जमीन का लगान आघा कर दिया जाय और उसपर कौसिलो का नियत्रण रहे।
  - (४) नमक-कर उठा दिया जाय।

- (४)सैनिक व्यय मे आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फी सटी कमी कर दी जाय।
- (६) लगान की कमी को देखते हुए बडी-चडी नौकरियो के वेतन कम-से-कम आधे कर दिये जायें।
  - (७) विदेशी कपडे की आयात पर निपेच कर लगा दिया जाय।
- (८) भारतीय समुद्र-तट केवल भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय।
- (६) हत्या या हत्या के प्रयत्न में साधारण ट्रिन्यूनलो द्वारा सजा पाये हुओं के सिवा, समस्त राजनैतिक कैदी छोड दिये जायें, सारे राजनैतिक मुकदमे वैपस ले लिये जायें, १२४ अ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आजाने दिया जाय।
- (१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियन्नण कर दिया जाय।
- (११) आत्म-रक्षार्थं हथियार रखने के परवाने दिये जायेँ, और उनपर जनता का नियत्रण रहे।

गांघीजी ने आगे लिखा—"हमारी वडी-से-वडी आवश्यकताओं की यह कोई सम्पूर्ण सूची नहीं है, पर देखें वाइसराय साहव इन सीघी-सादी किन्तु अत्यावस्यक भारतीय आवश्यकता की पूर्ति तो करके दिखावे। ऐसा होने पर सिवनय-अवज्ञा की वात भी जनके कान पर नहीं पडेगी और जहां अपनी वात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपद् में काग्रेस हृदय से भाग लेगी।" इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मागें पूरी न की गईं तो सिवनय अवजा होगी।

#### श्रसंम्वली से इस्तीफे

जब असेम्बली में वाइसराय साहव ने अपना भाषण दिया, तब वसन्तऋतु थी। उस समय वातावरण सरकार के अनुकल नहीं था, क्योंकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण कानून उसी समय बना था। इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आर्थिक-परिषद् की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्य के साथ रिआयत करने की नीति लाद दी है। इस कारण पण्टित मदनमीहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। वस्तुतः

काग्रेस-आन्दोलन को इस सहायता की आजा न थी और इसलिए उसे दैविक ही समझना चाहिए।

यहा यह बयान कर देना जरूरी है कि यह कानून क्या था। साथ ही सूती कपडे पर लगाये गये उत्पत्ति-कर और आयात-कर का इतिहास भी वता देना आवश्यक है। महासमर की समाप्ति के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानो में बने हए १६ नम्बर से ऊपर के सूत और कपड़े पर ३॥ फी सदी उत्पत्ति-कर लगता था। यह कर सरकार बिकी या मुनाफे पर नहीं लेती थी, बल्कि तैयार माल पर लेती थी। विदेशी कपडे पर जो आयात-कर लगता था वह सिर्फ आमदनी के लिए था और माल की कीमत पर ७) फी सदी के हिसाव से लिया जाता था। भारतीय कारखानेदारो, व्यापारियो और नरम-दल-वालो ने अपनी यद्ध-कालीन सेवाओं का हवाला दे दे-कर सरकार को वताया कि यद्ध के बाद विदेशी कपडे के आने से हिन्द्रस्तानी कारखानो को बडा घक्का पहुँच रहा है। १६२५ में सरकार ने आयात-कर ७ फी सदी से वढाकर ११ फी सदी कर देना मजुर किया इससे विदेशी कपडा ४ फी सदी महेंगा हो गया। स्वदेशी कपडे का उत्पत्ति-कर भी उठा दिया गया, इससे स्वदेशी कपडा ३॥ फी सदी सस्ता हो गया। परन्तु इघर जनता स्वदेशी कपडे के लाभ पर खिशया मना रही थी, उधर १६२७ के शुरू में ही सरकार ने विनिमय-कानून पास कर दिया। इससे रुपये की कीमत १६ पेस से बढकर १८ पेस हो गई। अर्थात् जो एक पौण्ड का विदेशी कपडा पहले लकाशायर से १५) में पडता था उसके अव १३। १४ पाई ही लगने लगे। इस तरह विदेशी कपड़ा १२॥ फी सदी सस्ता हो गया। अर्थात् १९२५ में हिन्दुस्तानी मिल-मालिको को जो ७॥ फी सदी का लाभ हुआ था उसके मुकावले मे विदेशी कारखानेदारो को दो वर्ष वाद ही १२॥ फी सदी का फायदा मिलने लग गया। इस मामले पर भारत में वडी हलचल मची और आयात-कर मे परिवर्तन की माग की गई। सरकार ने वस्त्र-उद्योग-रक्षण कानून पास करके इंग्लैंग्ड के कपडे पर १५ फी सदी और अन्य विदेशी कपडे पर २० फी सदी कर लगा दिया। पण्डित मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आर्थिक-परिषद (फिस्कल कन्वेन्शन) के खिलाफ वताकर उसका विरोध किया। जापान इस समय वडा दूरदर्शी निकला। यह कानून तो लकाशायर के साथ जापान की स्पर्धा को रोक्ले के लिए वना या, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जानेवाले कपडे पर जहाजो का भाडा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियो को जापानी सरकार ने ५ फी सदी सहायता दे दी। इस तरह भारतीय आयात-कर की चाल घरी

ही रह गई। आगे चलकर भारत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी और वढ़ा दिया। इससे लकाशायर को ५ फी सदी की हानि हो गई। इसकी व्यति-पूर्ति सरकार ने दूसरी तरह कर दी। उसने भारत में आनेवाली रुई पर एक आना सेर का महस्ल लगा दिया। यह रुई मिश्र और अमरीका से आती है और इससे लंकाशायर के मुकावले का वारीक कपडा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल से लकाशायर की स्पर्वा करने में भारतीय-मिलो को उतनी ही वावा हो गई। ये सव वातें तो प्रसगवन कही गई है। जब वस्त्र-उद्योग-रक्षण-विल असेम्बली में पेन हुआ तो उसपर दो संशोधन उपस्थित किये गये। मालवीयजी का संशोधन यह या कि इंग्लैण्ड के साथ कोई रियायत न करके सब विदेशों के कपडे पर कर की एक ही दर मुकर्र कर देनी चाहिए। ३१ मार्च को असेम्बली की इस बैठक का अन्तिम दिन था। अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्वली में ज्यो-का-त्यों स्वीकार न हो तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अपना बिल वापस ले लेगी क्या ? परन्तू सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ घो बैठना है। अन्त मे वहस हुई और मालवीयजी का संगोवन तो गिर गया और श्री चेट्टी का संशोवन स्वीकार हुआ। परन्तू संगोवित अवस्या में विल पर राय ली गई। उससे पहले ही पण्डित मालवीयजी और उनके साथी, टीवान चमनलाल और नई स्वराज्य-पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गये। उस दिन की सभा वर्जास्त करने से पहले अध्यक्ष ने कहा--- "आप सब मुझसे हाथ मिलाते जाडए। कीन जाने हममे से कौन-कीन यहा रहेगे।" यो देखा जाय तो फरवरी १६३० के बाद की इन घटनाओं का लड़ाई से कोई सम्बन्व नहीं है। परन्त्र इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का पुरा चित्र खीचने और यह बताने के लिए कर दिया है कि कांग्रेस-दल के पीछे-पीछे मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड दी।

अब हमें १८३० के महान् आन्टोलन का अध्ययन करना है। यह कहा जा चुका है कि स्वाधीनता-दिवस देशभर में वड़ी चूम-धाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से भारत में गिरफ्तारियां प्रवल वेग से हो रही थी। मेरठ के ३२ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा सुपुर्द कर दिये गये, कलकत्ते में मुभाप वाद् और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गई। कांग्रेस के आदेश पर कॉसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १९३० तक उस्तीफे दे दिये। इनमें से २१ असेम्बली के और ६ राज्य-परिषद् के सदस्य थे। प्रान्तीय कौसिलों में वगाल से ३४, विहार-उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मदरास से २०, युक्त-

प्रान्त से १६, आसाम से १२, वम्बई से ६, पजाब से २ और वर्मा से १ ने इस्तीफा दिया।

#### सविनय-श्रवज्ञा का श्रीगरोश

१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावरमती में वैठक हुई। कौसिलो के जिन मेम्बरो ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खडे हो गये थे उन्हें कहा गया कि या तो वे काग्रेस की निर्वाचित समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाब्ते की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ सद्व्यवहार करने का आश्वासन दिया था, परन्तु सरकार ने इस वचन का पालन नहीं किया। इसपर सावरमती में कार्य-समिति ने खेद प्रकट किया। किन्तु इस वैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस प्रकार था.—

"कार्य-समिति की राय मे. सिवनय-अवज्ञा का आन्दोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और सचालित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास हो; और चूिक काग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्वी-पृष्य नहीं है बिल्क ऐसे भी लोग शामिल है जो अहिंसा को देश की वर्तमान स्थिति में सिर्फ नीति के तौर पर मानते हैं, इसिलिए कार्य-सिमिति महात्मा गांधों के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों को अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहां तक उचित समझें सिवनय अवज्ञा जारी कर दे। कार्य-सिमिति को विश्वास है कि जब आन्दोलन वस्तुत चल रहा होगा उस समय सारे काग्रेसवादी और दूसरे लोग सव तरह से सत्याग्रिहियों को पूर्ण सहयोग देगे और वडी-से-बढी उत्तेजना के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-सिमिति को यह भी आज्ञा है कि आन्दोलन के सर्व-साघारण में फैल जाने पर वकील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थींगण जो सरकार से कथित लाम उठा रहे हैं, वे सब यह सहयोग और यह लाम छोड देगे और स्वतन्त्रता के अतिम संग्राम में कृद पडेंगे।

"कार्य-समिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और कैंद हो जाने पर जो छोग पीछे रह जायगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना है वे अपनी योग्यता के अनुसार काग्रेस के काम और आन्दोलन को जारी रक्खेंगे।"

जाब्ते के इस प्रस्ताव से भी पहले गाघीजी ने कुछ चुने हुए आमन्त्रित मित्रो के साथ जो खानगी वात चीत की थी वह ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। उसमे एकमात्र विषय नमक था; अर्थात् नमक का कानून कैसे तोडा जाय, नमक कैसे वनाया जाय पडा हुआ नमक कैसे डकट्ठा किया जाय और नमक के ढेरो पर धावा कैसे वोला जाय?

## नमक-कानून भंग

परन्तु सविनय अवजा शुरू करे तो कैसे ? गाघीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गये थे। वस्वई मे ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती की बैठक से पहले ही पहुँच चुके थे कि नमक के ढेरो पर घावा बोला जायगा। १४ फरवरी से पहले ही वम्बई मे प्रचार-कार्य भी शुरू हो गया। नमक-कर का इतिहास खोद निकाला गया। मालुम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अग्रेजी नमक की विक्री की खातिर भारतीय नमक पर कर लगाने की सिफारिंग की थी। लिवरपुल वन्दर में माल के विना जहाज खाली पडे थे और अगान्त समुद्र पर वे तवतक चल नहीं सकते थे जवतक कि आवश्यक भार को पुरा करने के लिए भी कोई माल उनपर लदा न हो। इसलिए कछ माल, कछ भार, कुछ वजन तो उन्हें लाना ही पडता था। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट की रेत भर कर आती रही, इसीसे कलकत्ते की चौरगी सडक तैयार हुई। यहां पहले हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी। असल वात यह है कि भारत में सदा से माल आता कम और यहा से जाता अधिक रहा है। १९२५ में निर्यात ३१६ करोड का और आयात २४६ करोड रुपये का रहा। इतना ही नही, निर्यात-माल मे अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है। सब बातो को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को लेजाने के लिए आयात-माल लाने की अपेक्षा कम-से-कम चार-पाच गने जहाजो की जरूरत तो अवश्य होती है। अर्थात् भारत में आनेवाले जहाजो को खाली आना पडता था। भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजों में ७२ फी सदी या 🖁 अग्रेजी जहाज होते है। इसलिए भारत में वानेवाले जहाजो को अपना भार पूरा करने के लिए भी कुछ-न-कुछ अग्रेजी माल लाना जरूरी होता है। इसके लिए चेगायर के नमक से अच्छी चीज और क्या होती ? हा, अखवारों की रही और चीनी के टुकडे आदि चीजे भी लाई जाती है। इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को इटली का सगमरमर और आलू लाते है। यही कारण है कि ये वस्तुये भारतीय पैदावार से सस्ती पड जाती है।

सावरमती की बैठक के बाद थोड़े दिनों में वातावरण नमक ही-नमक से

व्याप्त हो गया। लोग पूछने लगे, क्या वनाया हुआ नमक पडता खायगा? सरकारी-कर्मचारी और भी आगे वढे। उन्होने समुद्र के पानी से नमक वनाने मे ईंघन और मजदूरी का हिसाव लगाकर वताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक वनाने मे लगता है। ये वेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भौतिक नहीं, नैतिक था।

प्रस्तृत नमक-सत्याग्रह का विकास होनेवाला था। गांधीजी किसी नमक के क्षेत्र में जाकर नमक उठावेगे। दूसरे नही उठावेगे। अगर कोई पुछता, 'क्या हाय-पर हाय घरे बैठे रहे ?'तो यही उत्तर मिलता—'अवश्य। परन्तु मैदान मे उतरने के लिये तैयार रहो।' उन्हे तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा। वल्लभभाई तक को वह क्च में साथ न ले गये। केवल सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया। वर्षा-आश्रमवालो को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भारत-भर में लढ़ाई शुरू होनेवाली ही थी। गाघीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतन्त्र थे। उन्हें दीस गया था कि उनके वाद भारत में सर्वत्र यह बान्दोलन फैल जायगा और खूव जोर पकड लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अग्रेजो का कभी बुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनावृद नहीं कर सकते थे। ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक की जडे हिल जाती। अहिंसा पर अटल रहने का और कोई परिणाम हों ही नहीं सकता। लोग यदि यह पूछते कि सरकार वम वरसायगी तो क्या होगा? तो उसका उत्तर यही था कि यदि निर्दोप-स्त्री-पुरुप और बच्चो को जमीदोज कर दिया जाय तो उन्हीकी खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्वलित होगी ।

## वाइसराय को अन्तिम चेतावनी

गाघीजी की योजना सदा उनकी अन्त. प्रेरणा से बनी है, मस्तिष्क के भावना-हीन, हानि-लाभ-दर्शक तक से नहीं बनी है। उनका गुरु और मित्र उनका अन्त करण ही रहा है। गाघीजी की दिव्य दृष्टि और गुद्ध विचार का लोहा सभी ने माना। नरम-दल-वालो तक ने नमक-सत्याग्रह को भले ही वेहूदा और खतरनाक बताया हो, गाघीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं कर सके। गांघीजी ने वाइसराय को बहुत देर तक अन्धेरे मे नहीं रक्खा। सदा की भाति इस वार भी (२ मार्च १६३० को) उन्होंने लॉर्ड ऑवन को चिट्ठी भेजी।

सत्याग्रहाश्रम सावरमती से भेजी गई वह चिट्ठी यह थी .--

"सविनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिसं जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से सदा हिचिकिचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है।

"अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सवैथा स्पष्ट है। जान-बूझकर मैं किसी भी प्राणी की दु.ख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्यों को दु.ख पहुँचाने की तो वात ही नहीं—भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें। अत जहां मैं ब्रिटिश-राज्य को अभिशाप समझता हूँ, वहा मैं एक भी अग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।

"परन्तु मेरी बात का अर्थ गलत न समिक्षिए। में बिटिश-शासन को भारतवर्ष के लिए जरूर नाशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अग्रेज-मात्र को ससार की अन्य जातियों से बुरा भी नहीं समझता। सौमाग्य से बहुत-से अग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। असल बात तो यह हैं कि अग्रेजी राज्य की अधिकाश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अग्रेजों की कलम से ही हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निडरता-पूर्वक प्रकट किया है।

"तो मेरा अग्रेजी राज्य के बारे में इतना बुरा ख्याल क्यो है ?

"इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ो मूक मनुष्यो का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोषण करके उन्हें कगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उन्हें बर्बाद कर दिया है।

"राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामो से अच्छी नही है। हमारी सस्कृति की जड ही खोखली कर दी गई है। हनारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरूष अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्मबल तो लुप्त हो ही गया था। हम सबको नि शस्त्र करके कायरो की भाति नि सहाय और बना दिया गया।

"अनेक देश-बन्धुओं की भाति मुझे भी यह सुख-स्वप्त दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मित्र-मण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आक्वासन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिपद् वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित मारत ज्ञानपूर्वक और अशिक्षित जनता दिल-ही-दिल में छट-पटा रही है। पालमेण्ट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशका उठनी ही न चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद है कि पालमेण्ट की मजूरी की आशा मे मित्रमण्डल ने किसी खास नीति को पहले से ही अपना लिया हो।

"दिल्ली की मुलाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए १६२८ की कलकत्ता-काग्रेस के गंभीर निश्चय पर अमल करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था।

"परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा मे औपनिवेशिक-स्वराज्य शब्द का प्रयोग उसके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से घवराने की जरूरत नहीं। कारण जिम्मेवार ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि औपनिवेशिक-स्वराज्य व्यवहार में पूर्ण स्वराज्य ही हैं? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता हैं कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को गींघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय।

"परन्तु ये तो गई-गुजरी वाते हुई। घोपणा के वाद अनेक घटनाये ऐसी हुई हैं जिनसे ब्रिटिश नीति की दिशा स्पप्ट सुचित होती है।

"दिवाकर की भाति अब साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्मेवार ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार को घक्का पहुँचने की सम्भावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पक्ष और पूरी जाच करनी पड़े। यदि इस शोषण की किया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन-दिन अधिकाधिक निस्सत्व होता ही जायगा। विनिमय की दर वात-की-बात में १८ पेस करदी गई और देश को कई करोड की हानि सदा के लिए हो गई। अर्थ-सदस्य इस निश्चय को अटल समझते हैं। और जब और-और वुराइयों के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के लिए सविनय किन्तु सीघा हमला किया जाता है तो आप चूप नहीं रह सकते। आपने भी भारतवर्ष को पीस डालनेवाली प्रणाली की ही दुहाई देकर उस उपाय को विफल करने के लिए घनी और जमीदार-वर्ग की मदद माग ही ली।

"राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तहम के पीछे हेतु क्या है। इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में आ सकती है और यह खतरा हमेणा रहेगा कि जिन करोड़ों मूक किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो। इसी कारण मैं कुछ अरसे से जनता को वाञ्छित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हूँ।

"उसकी मुख्य-मुख्य वाने आपके सामने भी रख दू।

"सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझा इतना भारी है कि स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी। स्थायी बन्दोबस्त अच्छी चीज है, परन्तु इससे भी मुट्ठी भर अमीर जमीदारों को लाभ है, गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं। वे तो सदा से बेवसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहें बेदखल किया जा सकता है।

"भूमिकर को ही घटा देने से काम नही चलेगा। सारी कर-व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पढेगी कि रैयत की मलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत की जान निकाल लेने को ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उसपर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यो दीखने मे तो वह सब पर बराबर पडता है, परन्त इस हृदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबो पर ही पडता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अमीरो से गरीव लोग अधिक मात्रा में खाते है। इस कारण नमक-कर का बोझा गरीबो पर और भी ज्यादा पडता है। नशे की चीजो का महसूल भी गरीबो से ही अधिक वसल होता है, इसमे गरीबो के स्वास्थ्य और सदाचार ढोनो पर कुठाराघात होता है। इस कर के पक्ष मे व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता की झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया जाता है आमदनी के लिए। १९१९ की सुधार-योजना के जन्मदाताओं ने वडी होशियारी से इस आय को द्वैध-शासन के जिम्मेवार कहलानेवाले विभाग के सुपूर्व कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निपेघ का भार मन्नी पर आ गया और वह बेचारा भलाई करने के लिए शरू से ही निकम्मा हो गया। यदि अभागा मत्री इस ऑमदनी को बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च विलक्ल कम कर देना पहता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आवकारी के बजाय उसके पास और कोई आमदनी का साधन नही है। इधर अपर से कर का भार लाद-लादकर गरीबो की कमर तोड दी गई है, उघर हाथ-कताई के मुख्य सहायक-धन्ये की नष्ट करके उनकी उत्पादक-शक्ति बबीद कर दी गई है।

"भारतवर्ष के विनाश की दुखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख किये विना पूरी नहीं हो सकती। हाल में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इस ऋण की स्वतत्र न्यायालय-द्वारा पूरी जाच कराना और जो रकम अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होगा। "उपर्युक्त अन्याय ससार के सबसे महुँगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए किये जाते हैं। आपके बेतन को ही देखिए। दूसरे अनेक लवाजमात के अलावा आपको २१ हजार रूपये मासिक मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रघानमत्री को ५००० पौण्ड वार्षिक अर्थात् ५४०० रूपये माहवार ही दिये जाते हैं। भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो आने से कम है और आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं। एक अग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रूपये हैं और वहां के प्रधानमत्री की १८०) रूपये। इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पाच हजार गुना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधानमत्री को प्रत्येक अग्रेज से सिर्फ ६० गुना ही अधिक दिया जाता है। में आपसे हाथ जोडकर विनती करता हूँ कि इस करिश्मे पर गौर कीजिए। यह व्यक्तिगत उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक हृदय विदारक सत्य आप मलीमाति समझ जायँ। आपके लिए व्यक्तिश मेरे मन में इतना आदर है कि में आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं है। शायद आप सारी तनस्वाह खैरात ही कर देते होगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह तो जड-मूल से उखाड फेकने के लायक है। जो वात वाहसराय के वेतन के वारे में सच है, सामान्यत वहीं सारे शासन पर भी लागू होती है।

"अत कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब शासन-व्यय भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया-पलट कर देना। मेरी राय में २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में लाखी ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही खुटकारा दिलायगी।

"फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतवासियों को भूख से तहप-तहपकर हाने शने मिट नहीं जाना है तो कच्ट-निवारण का कोई-न-कोई जपाय तुरन्त ढूढना पड़ेगा। प्रस्तावित परिषद् से तो यह जपाय हो ही नहीं सकता, यह वात तर्क से मनवाने की नहीं है। यहां तो बराबर की शक्ति खड़ी करनी होगी, तर्क-वर्क कुछ नहीं। ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने ज्यापार एव हितों की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्ष को मृत्यु के बाहुपाश में से मुक्त होने के लिए जतनी ही शक्ति सम्पादन कर लेनी होगी।

"यह सभी को मालूम है कि मले ही हिंसक-दल कितना ही असगठित या सम्प्रति महत्त्वहीन हो, फिर भी उसका जोर वढता जा रहा है। उसका और मेरा घ्येय एक ही है। परन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि वह मूक जनता का कष्ट-निवारण नहीं कर सकता। मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन वृद्धतर होता जा रहा है कि ब्रिटिश-सरकार की संगठित हिंसा को गुद्ध अहिंसा ही रोक सकती है। मेरा अनुभव अवव्य ही सीमित है, परन्तु वह वताता है कि अहिंसा वड़ी जवरदस्त कियात्मक शक्ति हो सकती है। मेरा इरादा इस शक्ति-द्वारा सरकार की सगठित हिंसा और हिंसक-दल की वढती हुई असंगठित हिंसा दोनों का मुकावला करने का है। हाथ-पर-हाथ घर बैठने से तो ये ढोनों शक्तियां स्वच्छन्द होकर विचरेगी। मेरा अहिंसा की सफलता मे नि:शंक और अटल विश्वास है। ऐसी दशा मे और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप होगा।

"यह अहिसा सिवनय-अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। आरम्भ में आश्रम-निवासी ही इसमे भाग छेगे, परन्तु वाद मे इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेगे वे सभी इसमे जामिल हो जायेंगे।

"मैं जानता हूँ कि अहिसात्मक सम्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुवा बड़ी-से-बड़ी जोखिमों के उठाये विना नहीं हुई है। जिस राप्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-सख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राप्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बड़ी नहीं है।

"मैने 'ठीक रास्ते पर लाने' के शब्द जान-वृझकर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह महत्त्वाकांक्षा है कि मैं अहिंसा-द्वारा ब्रिटिश जाित का हृदय पलट दू बीर उसे भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दू। मैं आपकी जाित को हािन पहुँचाना नहीं चाहता। मैं उसकी भी वैसी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाित की। मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा की है। १६१६ तक आंखे वन्द करके उनकी सेवा की पर जब मेरी आंखे खुली और मेंने असहयोग की आवाज बुलन्द की तब भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामयाबी के साथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। अगर यह वात सच है कि मैं भारतीयों के मनान ही अग्रेखों को भी चाहता हूँ, तो यह ज्यादा देर तक लिपी न रहेगी। वरसो तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के बाद मेरे कुनवेवालो ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है; बैसे ही अग्रेख भी किसी दिन करेंगे। यदि मेरी आजाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाित अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-ऐसे कप्ट-महन करेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले विना नहीं रह सकता।

"सविनय-अवज्ञा की योजना उपर्युक्त वुराइयों के मकावले के लिए है। विटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी हम इन्ही वराइयो के कारण करना चाहते है। इनके दर हो जाने पर हमारा मार्ग सगम हो जायगा। उस समय मित्रतापूर्ण समझौते का द्वार खल जायगा। यदि ब्रिटेन के मारतीय व्यापार में से लोम का मैल निकल जाय. तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने मे कुछ भी मुश्किल नही होगी। मै आपसे आदरपूर्वक अन्रोध करता हैं कि इन वुराड्यों को तुरन्त दूर करने का मार्ग सगम वनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिषद के लिए अनुकलता पैदा कीजिए। यह परिषद बरावरी के लोगो की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छा-पूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की मलाई का उद्योग किया जाय और उमय-पक्ष के लाभ को ध्यान मे रखकर पारस्परिक सहायता एव व्यापार की गर्ते तय की जाये। दर्भाग्यवश इस देश में साम्प्रदायिक झगड़े हैं अवश्य, किन्तू आपने उनपर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी शासन-सम्वन्धी योजना मे इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण वात है, परन्तु इससे भी वड़ी-वडी अन्य समस्याये है जो कौमी झगडो से परे है और जिनके कारण सब जातियो को समान-रूप से हानि उठानी पडती है। अस्तु, यदि इन व्राइयो को दूर करने का उपाय आप नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नहीं होगा. तो इस मास की ११ तारीख को मैं आश्रम से उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानुन तोड़ने के लिए चल पड़गा। गरीबो की दृष्टि से मैं इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हैं। स्वाधीनता का आन्दोलन मुलत गरीव-से-गरीव की भलाई के लिए है। इसलिए इस लडाई की गुरुआत भी इसी अन्याय के विरोध से होगी। आश्चर्य तो इस वात पर है कि हम इतने दीर्घकाल तक नमक के इस निर्देय एकाधिकार को सहन करते रहे। मै जानता हैं कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्न को विफल कर सकते है। उस दशा मे, मुझे बाशा है कि, मेरे पीछे हजारो आदमी नियमित रूप मे यह काम सम्हालने को वैयार होगे और नमक-कानून जैसे घृणित कानून को, जो कभी बनाना ही नहीं चाहिए था, तोडने के कारण जो सजाये दी जायँगी उन्हे वे खुशी-खुशी बर्दाश्त करेंगे।

'मिरा वस चले तो मैं आपको अनावश्यक ही क्या जरा-सी कठिनाई में भी नहीं डालना चाहूँ। यदि आपको मेरे पत्रः में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ वातचीत करना चाहें और इस हेतु से आप इस पत्र को छपने से रोकना पसन्द करे तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, मैं खुशी से एक जाऊँगा। परन्तु इतनी कृपा अवस्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अगीकार करने को तैयार न हो तो मूझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करे।

"इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र कर्तव्य मात्र है। इसीलिए में इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अग्रेज-मित्र के हाथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है।"

इस चिट्ठी को रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक अग्रेज युवक दिल्ली लेगये। यह भाई कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों ने अन्तिम चेतावनी का नाम दिया था। लॉर्ड अविन का जतर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाइसराय साहब ने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करनेवाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वजनिक शांति भग होगी। गांधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और साहस की भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने लिखा, "मैंने दस्तबस्ता रोटी का सबाल किया था और मिला पत्थर। अग्रेज जांति सिफ शक्ति का ही लोहा मानती है। इसलिए मुझे वाइसराय साहब के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। सारा भारत ही एक विशाल कारागृह है। मैं इस अग्रेजी कानून को मानने से इन्कार करता हूँ और इस जबदंस्ती की शान्ति की मनहूस एकरसता को भग करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रुँघा हुआ था। अब उसके हृदय का चीत्कार प्रकट होना चाहिए।"

इस प्रकार गांधीजी का कूच अनिवार्य हो गया था। सब तैयारिया पहले से ही हो चुकी थी। लम्बी-चौडी तैयारी की तो जरूरत भी न थी। उनके ७६ साथी आश्रमवासियो और विद्यापीठ के छात्रों में से चुने हुए लोग थे। ये सैनिक दो सी मील लम्बी पैदल यात्रा के कच्टो को सहन करने के लिए फौलादी अनुशासन में सबे हुए थे। दाण्डी समुद्र-तट पर एक गांव है। गांधीजी को वही पहुँचना था। उन्होंने मार्ग के ग्रामवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को विद्या भोजन न दे। इधर गांधीजी शुद्ध नैतिक ढग की ये तैयारिया कर रहे थे, उधर वल्लभभाई अपने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>रहम को तुझसे तबक्को थी, सितमगर निकला। मोम समझे थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला।।

'गुरु' के पहले ही आनेवाली तपस्या और सकटो के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने के लिए गावो मे पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने मे विलम्ब नहीं किया। जब वल्लभमाई इस प्रकार गांधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, 'यह तो १६०० वर्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन वैपिटस्ट है।' उसने तुरन्त मार्च के प्रथम सप्ताह में वल्लभमाई को रास गाव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार मास की सादी सजा दे दी। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का वच्चा-वच्चा सरकार के खिलाफ खडा हो गया। साबरमती के रेतीले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषो ने एकत्र होकर यह निश्चय किया

"हम अहमदाबाद के नागरिक सकल्प करते हैं कि जिस रास्ते वल्लभभाई गये हैं उसी रास्ते हम जायेंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोडेंगे। देश को आजाद किये विना न हम चैन लेगे, न सरकार को लेने देगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से ही होगा।"

गाषीजी ने कहा, 'जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहे, अपने हाथ ऊँचे कर दे।' सारे जन-समूह ने हाथ उठा दिये। वल्लभभाई ने गुजरात मे अपने भाषणो से जीवन फूक दिया। उन्होंने कहा, "तुम्हारी आखो के सामने तुम्हारे प्यारे पशु कुर्क होगे। अरे। क्या विवाह-उत्सव मना रहे हो? इतनी बलवती सरकार से जूझनेवाले को ये रग-रेलिया शोमा दे सकती है। कल ही से ऐसी नौबत आ सकती है कि अपने-अपने घरो के ताले लगाकर तुम्हे दिन-भर खेतो में रहना और साझ पड़े छौटना पड़े। तुमने यश कमाया है, परन्तु उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। पासा पड़ चुका है। अब पीछे हटने की गुजाइश नही रही। गांघीजी ने सामूहिक सविनय-अवज्ञा के प्रथम प्रयोग में तुम्हारे ताल्लुके को ही चुना है। देखना, उनकी लाज रखना।

. .मैं जानता हूँ, तुममें से कुछ लोगों को जमीने जब्द होने का डर है। पर जब्दी से क्या होगा ? क्या अग्रेज तुम्हारी जमीने सिर पर उठाकर विलायत ले जायँगे ? विश्वास रक्खो, तुम्हारी जमीने जब्द हो जायँगी उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर खडा हो जायगा।

"अपने गांव का ऐसा सगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करे। अव गांव-गाव छावनिया वन जानी चाहिएँ। अनुकासन और सगठन से आधी लडाई तो जीती ही समझो। सरकार तो हर गाव मे एक-एक पटेल और एक-एक तलाटी रखती है। गाव के प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को हमारे स्वयसेवक वन जाना चाहिए।

## दाण्डी-कूच

गाधीजी अपने ७६ साथियों को लेकर १२ मार्च १६३० को दाण्डी की कच पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एवं पाण्डवो के वन-गमन की घटनाओं की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रोहियों की कुच थी। इघर कुच जारी थी, उघर ग्राम-कर्मचारियो के घड़ाघड त्याग-पत्र का रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड दी। अहमदाबाद की खानगी बातचीत मे गाधीजी ने कहा था, "मै शुरुआत करूँ तबतक ठहरना। जब मै कूच पर निकल्गा तो विचार अपने-आप फैल जायेंगे। फिर आप लोगो को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए।" यह बात एक तरह से दिमागी अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विरोध की योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्यसे-योग्य अनुगामी भी नहीं कर सकते थे। शायद गांघीजी को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थीं। ऐसा लगता है मानो उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पडती थी और उसीके प्रकाश मे वह अपना व्यवहार निश्चित करते थे। सन्त पुरुषो के जीवन मे बृद्धि या तर्क के वजाय ये ही दो चीजें मार्ग-दर्शक होती है। कूच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशो की भावना और आन्दोलन की योजना को समझ लिया। वह उनके झण्डे के नीचे आ खडी हुई। विचार फैल गया और अलग-अलग रूप मे प्रकट होने लगा। लोगो ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं बल्कि प्रतिकार की योजना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। ज्योही विचारी और भावनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की किया-शक्ति के वन्द भी खुल गये। नगर तो डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीघे-सादे लोगो का गांधीजी के अचूक निर्णय पर विश्वास था। उनका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त महासागर की लूट का घावा नही था। यह तो अग्रेजो की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड भारतीयो के विद्रोह का परिचायक-मात्र या। अग्रेजो के वनाये हुए कानून-कायदो का आधार न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति अथवा मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तो पर।

## भावी खादेश

यह सही है कि पहला वार गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-गुल के साथ नहीं किया गया। यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया। फिर भी जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्पन्न हुआ वह आश्चर्यजनक था। सरकार पर भी इस सीघे-सादे और हास्यास्पद-मे आन्दोलन का असर अद्भुत-सा हुआ। सम्य ससार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर हुआ वह वर्णन नही किया जा सकता। गाधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित कर दिया कि बिटिश-सरकार के विरोध मे भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का झण्डा फहरा दिया है और यदि विधाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य की, अधकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमरता की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीत होकर रहेगी।

कूच के बीच में ही २१ मार्च १६३० को अहमदावाद में महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कियत प्रस्ताव का समर्थन और नमक कानृन्य पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि गाधीजी के दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून तोडने से पहले देश में और कही सविनय-अवज्ञा शुरू न की जायन। सरदार वल्लभभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियों पर और सरकारी नौकरिया छोडनेवाले ग्राम-कर्मचारियों को वधाई दी गई। सत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना वाञ्छनीय समझा गया और गाधीजी की अनुमति से यह प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया ——

"१---राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अवज्ञा का जो आन्दोलन खडा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता हैं।

"२—मैं काग्रेस के शान्त एव उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के घ्येय को स्वीकार करता हैं।

"३—मै जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्टोलन मे और भी जो कष्ट और सजाये मुझे दी जायेंगी उन्हें मैं सहर्प सहन करूँगा।

"४—जेल जाने की हालत में मैं काग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मागूगा।

"५—में आन्दोलन के सचालको की आज्ञाओं का निर्विवाद रूप से पालन करूँगा।"

गाधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रक्खे, इस विषय मे गाधीजी अपनी सूचनाये सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गाधीजी ने भिरे गिरफ्तार-होने पर' यह लेख लिखा। उसमें कहा —

"यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवजा आरम्भ होने पर मेरी

गिरफ्तारी निक्ष्चित है। अत ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी है।

"मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिंसा की आवश्यकता नही।
आवश्यकता है अत्यन्त सिक्रय अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्त
के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला एक-एक स्त्री-पुष्ठ इस गुलामी में अब
नहीं रहेगा। या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। इसिलए मेरे उत्तराधिकारी अथवा काग्रेस के आदेशानुसार सिवनय-अवज्ञा करना सबका कर्तव्य होगा।
मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी
नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास
अवश्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थित स्वयं दे देगी। हा, यह अनिवार्य
शर्त सभी के ध्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्घारित ध्येय की प्राप्ति के
लिए अहिंसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके
पर उसे अहिंसात्मक उपाय नहीं सूझ सकेगा।

"जब शुरुआत भलीभाति और वस्तुत हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने से सहयोग मिलेगा। आन्दोलन की सफलता के प्रत्येक इच्छुक का घम होगा कि वह इसे अहिंसात्मक और नियत्रित बनाये रक्खे। हरेक से आशा है कि वह अपने सरदार की आज्ञा बिना अपने स्थान से न हटेगा।..... ... संसार-भर के सामूहिक आन्दोलनो में नेता अकल्पित रूप में निकल पड़े है। फिर हमारा आन्दोलन भी इस नियम का अपनाद क्यो होगा?"

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द मक्न का शाही दान दिया। उस वर्ष काग्रेस के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस भेट को स्वीकार किया।

जिस समय गांधीजी की कूच जारी थी, भारत वहा अधीर होकर उसको देख रहा था। प्रमाद को दूर करना प्राय. जितना किन है उतना ही व्याकुलता पर अंकुश रखना किन होता है। परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता है। इस विकट अवसर पर भारतवर्ष ने अनुशासन का परिचय दिया। गांधीजी द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को सख्या, घन और प्रमाव का वल मिलता ही गया। गांधीजी ने सूत्र-ख्प से विचार दिया था। उनके शिष्योने भाष्यकार बनकर उसे जनता को समझाया। अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र-दूत वनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल पड़े। गुरु एक, चेले अनेक और प्रचारक असख्य होते है। इस प्रकार यह नवीन धर्म

देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया। गांघीजी की कूच के समय जो सरकार अविचिलत दिखाई देती थी, एक ही संप्ताह में उसके होश-हवाश गुम हो गये। गांघीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में वह वल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाइया कर चुकी थी। कूच के वाद उसने यह आज्ञा दी कि लगोटी और दण्डघारी गांधी की पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय। वम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाब और मदरास आदि सभी प्रान्तो ने ऐसी ही आज्ञाये निकाल दी। पुलिस को मामूली काम से एक तरह छुट्टी-सी दे दी गई। सारा ध्यान असहयोगियो पर लगा दिया गया।

इस सारी प्रसव-पीडा मे पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोष की वात थी? इसमें किसी वाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, वलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार दिखाना ही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के छिए, १२ मार्च १६३० से पहले ही से सावरमती-आश्रम में हजारो-नर-नारी गांघीजी के चारो ओर एकत्र हुए थे। जहातक चलने का सामर्थ्य था वहा तक ये लोग गांघीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियो के साथ कई भारतीय और विदेशी सवाददाता, चित्रकार और आस-पास के सैकडो लोग तथा मिन्न-मिन्न प्रान्तो से आये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गांघीजी को जाननेवालो को मालूम है कि वह कितना तेज चलते है। एक सवाददाता ने इस यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया है ——

"१२ मार्च को सुबह होते ही गाघीजी सिवनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल पड़े। उनके साथ चुने हुए ७६ स्वयसेवक थे। इन लोगो को दो सौ मील की दूरी पर, समृद्र-तट पर वसे, दाण्डी नामक गाव जाना था और वहा पहुँकर नमक वनाना था।"

'बॉम्बे क्रानिकल' के शब्दों में "इस महान् राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साथ और बाद में जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूकनेवाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवल घारा वह रही थी उतनी पहले कभी नहीं बही थी। यह एक महान् आन्दोलन का महान् प्रारम्भ था, और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतत्रता के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा।"

### यात्रा मे

गाधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकडी लिए हुए चलते थे। उनकी सारी सेना बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फूर्ती से उठता या और सभीको प्रेरणा देता था। असलाली गाव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनो ओर खडी हुई भारी भीड़ के बीच में होकर गुजरना पडा। लोग घण्टो पहले से भारत के महान् सेनापित के दर्शनों की उत्सुकता में खडे थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना वडा जुलस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याद नहीं पडता। शायद बच्चों और अपगों के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी इस जुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में खडे होने को जगह न मिली, वे छतों और झरोखों, दीवारों और दरस्तों पर, जहा-कही जगह मिली, पहुँच गये थे। सारे नगर में उत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर भाषीजी की जय' के गगनभेदी घोप होते रहे।

कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया था "कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊँगा या आश्रम के वाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लैटिने का भी इरादा नहीं है।" गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। श्री अव्वास तय्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकर्रेर हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कहा, "महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजरत मूसा और उनके यहूदी साथियों के देश-त्याग से ही दी जा सकती है। जबतक यह महापुष्प मिलले-मकस्व पर नहीं पहुँच जायगा, पीछे फिरकर नहीं देखेगा।"

गाघीजी ने कहा, "अग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नप्ट करने का प्रण कर चुका हूँ।

"मैने स्वय 'गाँड सेव दि किंग' के गीत गाये है। दूसरो से भी गवाये है।
मुझे 'भिक्षादेहि' की राजनीति में विश्वास था। पर वह सव व्यथं हुआ। मैं जान गया
कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नही है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म
हो गया है। पर हमारी लडाई ऑहसा की लडाई है। हम किसीको मारना नहीं चाहते,
किन्तु इस सत्यानां शासन को खतम कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।"

जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेदारों के सामाजिक बहिष्कार की निन्दा की और कहा, "सरकारी कर्मचारियों को भूखों मारना घर्म नहीं है। शत्रु को साप काट ले तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका जहर चूस लेने में मी संकोच नहीं करूँगा।"

१४ फरवरी १९३० को कार्य-समिति ने नमक-सत्याग्रह के विषय मे जो प्रस्ताव पास किया था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदाबाद की वैठक मे उसका इस प्रकार समर्थन किया ---

"यह समिति कार्य-समिति के १४ फरवरीवाले उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमे सिवनय-अवज्ञा का प्रारम्भ और सचालन करने का महात्मा गांची को अधिकार दिया गया था। साथ ही यह समिति गांधीजी, उनके साथियो एवं देश को १२ मार्च को शुरू किये गये कूच पर वधाई देती हैं। समिति को आज्ञा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य का आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

"महा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझे उसी प्रकार सिवनय-अवज्ञा जारी कर दे, अलबत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की आज्ञाओं का पालन करना प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु समिति को आज्ञा है कि प्रान्त यथा-सभव नमक-कानून तोडने पर ही जोर लगावेगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी पूरी तैयारी तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जवतक गांधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून का भग न कर दे और दूसरों को भी अनुमित न दे दे तवतक अन्यत्र सिवनय-अवज्ञा आरम्भ न की जायगी। हा, यदि गांधीजी पहले ही पकड लिये जायें तो प्रान्तों को सिवनय-अवज्ञा आरम्भ करने की पूरी आजादी होगी।"

## तीर्थ यात्रा

गाघीजी को कूच मे २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस वात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थयात्रा है। इसमे शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पृण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नही है। वह वरावर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूरत में गाघीजी ने कहा .—

"भाज ही प्रात कालीन प्रार्थना के समय मैं साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें सविनय-अवज्ञा करनी हैं उसमें हम पहुँच गये हैं। अत हमें आत्म-जुद्धि और समर्पण-बुद्धि का और भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक सगिठित है और यहा कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र भी अधिक है, इसिलए हमारी खातिर-तवाजों भी अधिक होने की सभावना है। देखना उनके आग्रह को न मानना। हम देवता नहीं है, निर्वल प्राणी है, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे अनेक भूलें हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय में यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मग्न था उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कवूल किया। मैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध मगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। यत मैंने तीन्न शब्दों में उनकी भर्त्सना की। परन्तु इससे मेरा दु.ख शान्त नहीं हुआ। उलटा ज्यो-ज्यों में उस भूल पर विचार करता हूँ त्यो-त्यों दु ख वढता ही है।

''मैं विरोध तभी कर सकता हैं जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-आय से कुछ तो साम्य रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम अपने कार्य में नंगे, भूखे और बेकार लोगो की भलाई की दुहाई देते है। यदि हम देशवासियों की औसत-आय अर्थात ७ पैसे रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा रहे है तो हमे वाइसराय के वेतन की टीका करने का कोई अधिकार नही है। मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाव और अन्य विगत मागी है। कोई भारचर्य नहीं, यदि इसमे प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी क्या, जब वे कही-न-कहीं से मेरे लिए विदया-से-विदया सन्तरे और अगूर लायेंगे, १ दर्जन सन्तरों के स्थान पर १० दर्जन पहुँचायेंगे और आघा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ सेर ला घरेगे ? आपका जी दुखाने के भय का वहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यजन यदि हम खा लेगे, तो भी वही परिणाम होगा। आप अमरूद और अंगूर लाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते है। क्यों ? इसलिए कि धनाढ्य किसान ने मेजे हैं। और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपाल मित्र ने मुझे फाउण्टेन-पेन दे दिया और मैने विना आत्म-पीडा अनुभव किये विदया चिकने कागज पर उसीसे वाइसराय साहव की खत लिख डाला? क्या यह मुझे और आपको शोभा दे सकता है? क्या इस प्रकार लिखे हए पत्र का कुछ भी असर हो सकता है?

"इस प्रकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती हैं कि चोरी का माल खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीव देश में बढिया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं तो क्या है? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। मैंने यह कूच हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नहीं की थी। हमे तो आशा है कि हमारी पुकार पर हजारो स्वयंसेवक हमारा साथ देगे। जनपर वेशुमार खर्च करके रखना हमारे लिए असंभव होगा।"

### नमक-कानून टूटा

४ अप्रैल को प्रात.काल गांघीजी दाण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनीदेवी भी उनसे मिलने आई थी। प्रात काल की प्रार्थना के थोडी देर वाद गांघीजी और उनके साथी समुद्र-तट से नमक वीनकर नमक-कानून तोड़ने निकले। नमक-कानून तोड़ते ही गांघीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया:—

"नमक-कानून विधिवत् भग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो वह, जहा चाहे और जब सुविधा देखे, नमक बना सकता है। मेरी सलाह यह है कि सबैत्र कार्यकर्ता नमक बनावें, जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहा उसे काम में भी लावें और ग्रामवासियो को भी सिखा दे, परन्तु उन्हें यह अवस्य जता दें कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम है। या यो कहो कि गांववालो को पूरी तरह समझा दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर कितना पडता है, और इसके कानून को किस प्रकार तोडा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय।

"नमक-कर के खिलाफ यह लडाई राष्ट्रीय सप्ताह मर, अर्थात् १३ अप्रैल तक, जारी रहनी चाहिए। जो इस पिवत कार्य में शरीक न हो सके उन्हें विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और खहर-प्रचार के लिए व्यक्तिश्च काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से-अधिक खादी वनवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के और मिदरा-निपेध के बारे में में भारतीय मिहलाओं के लिए अलग सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास दिन-दिन दृढ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रिया पुक्षों से अधिक सहायक हो सकती है। मुझे लगता है कि बहिसा का अर्थ वे पुरुपों से अच्छा समझ सकती है। यह इसलिए नहीं कि वे अवला है—पुरुष अहकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते हैं।—विल्क सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुपों से कही अधिक है।"

स्त्रियों के विषय में गाबीजी ने नवसारी में कहा ---

"स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कढाइयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए।
मैं सरकार पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी वहनों से छड़ाई
मोल नहीं लेगी। इसकी उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जवतक सरकार
की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तवतक पुरुषों को ही छड़ना चाहिए, जव

सरकार सीमोल्लघन करे तब मले ही स्त्रिया जी खोलकर लडे। कोई यह न कहे कि 'वूिक हम जानते थे कि स्त्रिया कितनी भी आगे बढकर कानून भग करे उनपर कोई हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आड ली।' मैंने स्त्रियों के सामने जो कार्यक्रम रक्खा है उसमें उनके लिए बहुत काम है। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिखाने और जोखिम उठावे।"

६ अप्रैल से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आगसी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में विराट् सभागें हुईं। कराची, पूना, पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आघार हिसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मदरास में भी गोली चली।

कराची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गाधीजी ने लिखा ---

"बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान था, इसलिए सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौजवान मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जय-रामदास सहित ७ मनुष्य गोली से घायल हुए।"

२३ अप्रेल को बगाल-आर्डिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल को वाइसराय साहब ने भी कुछ सशोधन करके १६१० के प्रेस-एक्ट को आर्डिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर दिया। गांधीजी का 'यग डिटिया' अब साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा —

"हमें बनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हम पर एक प्रकार से फौजी शासन हो रहा है। फौजी शासन आखिर है क्या। यही कि सैनिक अफसर की मर्जी ही कानून बन जाती है। फिलहाल वाइसराय वैसा अफसर है और वह जहां चाहे साधारण कानून को बालाय-साक रखकर विशेष आज्ञाये लाद देता है और जनता बेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर मैं आशा करता हूँ, वे दिन जाते रहें कि अग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चूपचाप सिर झुका दे।

"मुझे उम्मीद है कि जनता इस आर्डिनेन्स से भयभीत न होगी। और अगर लोकमत के सच्चे प्रतिनिधि होगे तो अखबारवाले भी इससे नहीं डरेंगे। थोरों का यह उपदेश हमें हृदयगम कर लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है। अत जब हम ची-चपड किये विना अपने शरीर ही अधिकारियों के हवाले कर देते हैं तो हमें उसी भाति अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्व कर देने में क्यो हिचकिचाहट होनी चाहिए? इससे हमारी आत्मा की तो रक्षा होगी।

"इस कारण में सम्पादको और प्रकाशको से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जमानत देने से इन्कार कर दे और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन वन्द कर दे, या सरकार जो-कुछ जब्त करना चाहे कर लेने दे। जब स्वतन्नता-देवी हमारा द्वार खटखटा रही है और उसे रिझाने को हजारो ने घोर यातनाये सहन की है, तो देखना, अखवारवालों को कोई यह न कह सके कि मौका पड़ने पर वे पूरे नही उतरे। सरकार टाइप और मशीनरी जब्त कर सकती है, परन्तु कलम और जबान को कौन छीन सकता है? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है, वह तो किसी के दवाये नहीं दव सकती।"

थोड़े दिन वाद गांघीजी ने अपने 'नवजीवन-प्रेस' के व्यवस्थापक को कह दिया कि सरकार जमानत मागे तो न दी जाय और प्रेस को जब्द होने दिया जाय। 'नवजीवन' गया और उसके साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देश के अधिकाश पत्रकारों ने जमानते दाखिल कर दी।

अब गाषीजी ने जनता को गाबो में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश दिया। शुरुआत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की सभा में वह बोले—"भविष्य में तुम्हें तकली के विना सभाओं में न आना चाहिए। तकली पर तुम वारीक-से-वारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपडा पहले-पहल सूरत के वन्दर पर उतरा था। सूरत की वहनों को ही इसका प्रायक्तिक करना है।" यहीं पर उन्होंने जातीय पत्रायतों से अपनी मिंदरा-त्यांग की प्रतिज्ञा पालन करने का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पढ़ी। खेड़ा जिला गुजरात का रणागण वन गया था। गाषीजी ने 'नवजीवन' में लिखा—

"खेंडा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मैंने सकेत कर दिया है कि ग्राम-कर्मचारियों का वहिष्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आज्ञा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द न होना चाहिए। उन्हें घरों से नहीं निकालना चाहिए। यदि हमसे इतना न हो सके तो बहिष्कार छोड देना चाहिए।"

#### धारासना पर धावा

इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहव के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूरत जिले के घारासना और छरसाडा के नमक के कारखानो पर घावा करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने वाइसराय को लिखा —

"ईश्वर ने चाहा तो घारासना पहुँचकर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होगे। जनता को यह वताया गया है कि घारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज घोखाबड़ी है। घारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियत्रण है जितना वाइसराय साहव की कोठी पर है। अधिकारियो की स्वीकृति के विना चुटकीभर नमक भी कोई वहा से नही छे जा सकता।

"इस घाने को--रोकने के तीन उपाय है---

- (१) नमक-कर उठा देना।
- (२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना। परन्तु जैसी मुझे आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर न होगा।
- (३) खालिस गुण्डापन। परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुडवाने को तैयार रहेगा तो यह बार भी खाली जायगा।
- . "यह निश्चय विना हिचक के नहीं कर लिया गया। मुझे आंधा थीं कि सत्याग्रहियों के साथ सरकार सम्य तरीके से लड़ेगी। यदि उनपर साधारण कान्न का प्रयोग करके सरकार सन्तोप कर लेती तो में कही क्या सकता था? उसके वजाय जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोड़ा-बहुत जाव्ता वरता भी है, वहां सावारण सैनिको पर पाश्चिक ही नहीं निलंज्ज प्रहार भी किये गये है। ये घटनाये इक्की-दुक्की होती तो उपेक्षा भी कर ली जाती। परन्तु मेरे पास वगाल, बिहार, उत्कल, सयुक्तप्रान्त, दिल्ली और वम्बई से जो संवाद पहुँचे है उनसे गुजरात के अनुभव का समर्थन होता है। गुजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरो है। करांची, पेगावन और मदरास के गोली-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते है। हिंडुया चूर-बूर करके और अण्डकोप दवादवाकर स्वयसेवकों से वह नमक छीनने का प्रयत्न किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था। हां, स्वयसेवकों के लिए अलबत्ते वह वेश-कीमती था। कहा जाता है कि मथुरा में नायब मजिम्ट्रेट ने १० वर्ष के वालक के हाथ में से राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। यह कार्य कानून के विकद्ध था परन्तु जब जनता ने झण्डा वापस मांगा तो उसे निर्वय प्रहार करके खदेढ दिया गया। अधिकारी

स्वय अपना अपराध समझते थे तभी तो अन्त में झण्डा वापस दे दिया गया। बगाल में नमक के सम्बन्ध में मुकदमें और प्रहार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयसेवकों से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय निर्दयता का परिचय दिया गया वताते हैं। समाचार हैं कि चावल के खेत जला दिये गये और खाद्य-पदार्थ जवरदस्ती लूट लिये गये। कर्मचारियों के हाथ शार्क-भाजी न वेचने के अपराध पर गुजरात में एक सल्जी की मण्डी ही नष्ट कर दी गई। ये कुत्य जन-समूहों की आखों के सामने हुए हैं। काग्रेस की आज्ञा न होती तो क्या ये लोग वदला लिये विना छोड़ते ? कुपया इन वृत्तान्तो पर विश्वास कीजिए। ये मुझे जन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का व्रत ले रक्खा है वारडोली की भाति वहे-वडे कर्मचारियो-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिंख हुआ है। मुझे खेद हैं, इन दिनों भी कर्मचारी झूठी वाते प्रकाशित करने से बाज नहीं रहे। गुजरात के कलक्टरों के दफ्तर से जो सरकारी विज्ञित्यां निकली है उनके कुछ नमने ये हैं

- १— 'वयस्क लोग प्रतिवर्ष २।। सेर नमक खाते है इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते हैं। सरकार एकाधिकार हटा लें तो लोगों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा और एकाधिकार के हटाने से सरकार को जो हानि होगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी। समुद्र-तट से वटोरा हुआ नमक खाने के काम का नहीं होता, इसीलिए सरकार उसे नष्ट कर देती है।'
- २— 'गाघीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नष्ट कर दिया। परन्तु सब छोग जानते हैं कि यह बात सच नहीं हैं। देश भर में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज भी रुई हाथ से न काती जाती हो। इतना ही नहीं प्रत्येक प्रान्त में सरकार कातनेवालों को बढिया तरीके बताती है और कम कीमत पर अच्छे औजार देकर उनकी सहायता करती है।'
- ३—'सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पाच मे से चार रुपये प्रजा की भलाई के कामो में लगाये है।'

"मैने ये तीन तरह के बयान तीन अलग-अलग हस्त-पत्रको मे से लिये हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे सावित किये जा सकते हैं। प्रत्येक वयस्क उपयुक्त मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में लेता है और इसलिए निश्चय ही ६ आने प्रति वर्ष तो कर के देता ही है। और यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पशु, छोटे-बडे और अच्छे-वीमार सबसे। "यह कहना एक दुष्टतापूर्ण असत्य है कि हर गाव मे एक-एक चर्छा चलता है और सरकार चर्छा-आन्दोलन को किसी भी रूप मे प्रोत्साहन देती है। सरकारी ऋण के पाच मे से चार हिस्से सार्वजिनक हित के लिए खर्च होने की झूठी वात का उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग अधिक अच्छा दे सकते है। परन्तु ये नमूने तो उन बातो के है जो सरकार के सम्बन्ध मे जनता के सामने रोज आती है। उस दिन एक वीर गुजराती कि को झूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई। कि बेचारा कहता ही रहा कि में तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नीद ले रहा था।

"अब सरकार की निष्क्रियता की बानगी देखिए। शराब के व्यापारियों ने घरना देनेवालों को पीटा और नियम-विरुद्ध शराब बेची। सरकारी आदिमयों तक ने कबूल किया कि स्वयसेवक शान्त थे। फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट पर घ्यान दिया और न शराब की अनियमित बिक्री पर। मार-पीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी यह बहाना कर सकते हैं कि किसीने शिकायत नहीं की।

"और अब देश की छाती पर एक नया आर्डिनेन्स और लाद दिया है। इसकी कोई मिसाल नही मिलती। भगतिंसह वगैरा के मुकदमे में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जाब्ते को ताक में रखने का आपको अच्छा अवसर मिल गया। इन कृत्यों को फौजी-शासन कहा जाय तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए? और अभी तो आन्दोलन का पाचवा सप्ताह ही है।,

"ऐसी दशा में, कुछ समय से भय-प्रदर्शन का बोलवाला शुरू हुआ है। उसका आतंक देश पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर डालना चाहता हूँ, जिससे आपका कोध जल्दी ही भड़क उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चल निकले। मैने जो वाते वयान की है उनका सम्भव है आपको इल्म न हो। शायद आपको उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा घर्म तो आपका ध्यान दिलाना मात्र है।

"कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मै आपसे सत्ता के लाल पजे की पूरी तरह आजमा लेने का अनुरोध कहाँ। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की वात होगी। जो लोग आज कष्ट-सहन कर रहे है, जिनकी मिल्कियत वरवाद हो रही हैं, उन्हे यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैंने उनकी सहायता से इस लडाई की छेड तो दिया पर कार्यक्रम को उस हद तक पूरा नहीं किया जिस हद तक वह किया

जा सकता था। क्योकि एक तो इस लडाई की वदौलत सरकार का असली रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने मे मेरा ही मुख्य हाथ रहा है।

"सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्ताधारी जितना अधिक दमन और कानून-भग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टो को आमन्त्रण देगे। स्वेच्छा- पूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक कष्ट-सहन उतनी ही निश्चित सफलता।

"मै जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायो मे कितनी विपत्तिया निहित है। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल करनेवाला नही दीखता। मैं जो सोचता और मानता हूँ वही करता हूँ। मैं भारत में गत १५ वर्ष से और भारत से वाहर और भी २० वर्ष पहले से कहता आया हूँ कि हिंसा पर शुद्ध अहिंसा की ही विजय हो सकती है। मैंने यह भी कहा है कि हिंसा के एक-एक कार्य शब्द और विचार से भी अहिंसात्मक कार्य की प्रगति में वाधा पड़ती है। वार-वार ऐसी चेतावनिया देने पर भी लोग हिंसा कर वैठे तो मैं क्या करूँ? मेरे शिर पर उस दशा में उतना ही दायित्व होगा जितना प्रत्येक मनुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से हुआ करता है। इसके अलावा और मेरी जिम्मेवारी नही हो सकती। दायित्व की बात छोड़ भी दी जाय तो भी मैं अपना काम किसी भी कारणवश मुल्तवी नही रख सकता। अन्यथा अहिंसा में वह शक्ति ही कहा रहे, जो ससार के सन्तों ने वर्णन की है और जो मेरे दीर्षंकालीन अनुभव ने सिद्ध की है?

"हा, में आगे की कार्रवाई सहर्ष स्थिगत रख सकता हूँ। आप नमक-कर उठा दीजिए। इसकी निन्दा आपके कई विख्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की है; और अब तो आपने देख लिया होगा कि सिवनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसपर रोष प्रकट कर दिया है। आप सिवनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए। परन्तु क्या आप कानून-भग से हिंसामय विद्रोह को अच्छा समझते हैं? आपने कहा है कि सिवनय-अवज्ञा का परिणाम हिंसा हुए विना नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं समझी और इसिछए उसकी सुनवाई भी नहीं की, फल यह हुआ कि मनुष्य-स्वभाव सरकार की प्रिय और परिचित वस्तु हिंसा पर उतर आने को विवश हुआ। परन्तु मुझे आशा है कि सरकारी उत्तेजना के वावजूद परमात्मा भारत-वासियों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रहने की वृद्धिमत्ता और शक्ति को प्रदान करेगा।

, "अत आप नमक-कर उठा न सके और नमक बनाने की मनाई दूर न करा

सके तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में वींणत कार्रवाई करनी पहेगी।"

## गांधीजी की गिरफ्तारो

५ तारीख की रात को १ वजकर १० मिनट पर गांधीजी को चुपके से गिरफ्तार करके मोटर-लारी में विठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। वम्बई के पास बोरीबिली तक रेलगाडी में और वहां से यरवडा-जेल तक मोटर में पहुँचा दिया गया। 'लम्दन टैलीग्राफ' नामक अखबार के सवाददाता अशमीद वार्टीलेट ने इस प्रसग पर लिखा था:—

"जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में नाटक का-सा चमत्कार प्रतीत् होता था। हमें लगा, इस दृश्य के प्रत्यक्षद्रप्टा हमी है। कौन जाने यह घटना आगे चलकर ऐतिहासिक बन जाय? एक ईश्वर-दूत की गिरफ्तारी कोई छोटी वात है? सच्चे-झूठे की भगवान जाने, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज करोड़ो भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य-पुरुष है। कौन कह सकता है कि सौ वर्ष वाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नहीं पूजेंगे? इन विचारों को हम रोक न सके और इस ईश्वर-दूत को हिरासत में लेने के लिए उपा के प्रकाश में रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा।"

हा, गिरफ्तार होने से पहले गांधीजी ने दाण्डी में अपना अन्तिम सन्देश लिखना दिया था। वह यह था:-----

" सम्प्रति भारत का स्वाभिमान और सर्वेस्व एक मुट्ठी नमक में निहित है। मुट्ठी ट्ट भले ही जाय, पर खुलनी हरगिज न चाहिए।

'मिरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घवराना न चाहिए। इस आन्दोलन का संचालक में नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी तो वह अवस्य रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित है। गांव-गाव को नमक बीनने या बनाने को निकल पडना चाहिए। स्त्रियों को गराव अफीम और विदेशी कपड़ें की दूकानो पर घरना देना चाहिए। घर-घर में आवाल-वृद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिए और रोज सूत के ढेर लग जान चाहिएँ। विदेशी वस्त्रों की होलियां की जायें। हिन्दू किसीको अलूत न माने। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिले। वड़ी जातियां छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से सन्तोष करें। विद्यार्थी सरकारी मदरमे छोड़ दे

और सरकारी नौकर उन पटेलो और तलाटियो की भाति नौकरिया छोड़कर जनता की सेवा में जुट जायें। इस प्रकार आसानी से हमें पूर्ण स्वराज्य मिल जायगा।"

गाघीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानमति की लहर अपने-आप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि वस्बई, कलकत्ता और अनेक स्थानो पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हडताल हो गई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी। वम्बई में विराट जुलुस निकला। शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मची पर से भाषण देने पडे। ५० में से ४० के लगभग मिलें वन्द रही, कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल आये थे। जी० आई० पी० और बी० बी० सी० आई० के कारखानो के मजदूर भी काम छोडकर हड़ताल मे शरीक हो गये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए कपड़े के व्यापारियों ने ६ दिन की हड़ताल का निश्चय किया। गामीजी पूना मे नजरवन्द किये गये थे। वहा भी पूरी हडताल हुई। समय-समय पर . सरकारी पदो और पदवियो के छोड़ने की घोषणा होने लगी। देश ने प्राय सर्वत्र महात्माजी के उपदेशो का आश्चर्यजनक रूप मे पालन किया। एक-दो स्थानो पर क्षगड़ा भी हो गया। शोलापुर में ६ पलिस-चौकिया जला दी गई, जिसके फल-स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हए। कलकत्ते में शहर की हड़ताले तो जान्तिपूर्ण रही, परन्त हवड़ा और पचतल्ला मे भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वी घारा के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गई।

परन्तु गाघीजी की गिरफ्तारी का असर तो विश्व-व्यापी हुआ। पनामा के मारतीय व्यापारियो ने २४ घटे की हडताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी हिन्दुस्तानियो ने भी ऐसा ही किया और वाडसराय साहव एव काग्रेस को तार भेजकर गाघीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फास के पत्र गाघीजी और उनकी वातो से भरे थे। वहिष्कार आन्दोलन का परिणाम जर्मनी पर भी हुआ। वहा के कपड़े के व्यापारियो को उनके भारतीय आढतियो ने माल भेजने की मनाही करदी। खटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छीट के कारखानो को खास तौर पर हानि हो रही है। नैरोवी के भारतीयो ने भी हड़ताल रक्खी।

इसी वीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभाववाली पादियों ने तार-द्वारा रैम्जे मैंकडानल्ड साहव की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनुरोघ किया कि गांघीजी और भारतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीज होम्स ने करवाये थे। सन्देश मे प्रघानमत्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसी में है कि इस संघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति से रक्षा की जाय।

## कार्य-समिति के प्रस्ताव

महात्मा जी के स्थान पर श्री अव्वास तैयवजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे। वह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियो, लाठी-प्रहारों और दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के बाद दूसरा स्वयसेवक-दल नमक के गोदामों पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हें लाठियों से मारती रही। बहुतों को सस्त चोटें आईं।

गाञ्चीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-सिमिति की बैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून-भग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

"१. कराडी तक महात्मा गांधी के साथ जानेवाले स्वयंसेवको को कार्य-समिति वघाई देती है और आशा करती है कि नये-नये दल घावे करते रहेंगे। समिति निश्चय करती है कि अवसे नमक के घावों के लिए घारासना अखिल-भारतीय केन्द्र माना जाय।

"२. गांधीजी ने इस महान् आन्दोलन का संचालन करके देश को जो मार्ग दिखाया है उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सिवनय कानून-भंग में अपना शाश्वत विश्वास प्रकट करती है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को दुगने उत्साह से चलाने का निश्चय करती है।

"३. समिति की राय में अब समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगा कर कोशिश करे। अतः समिति विद्यार्थियों, वकीलों, व्यवसायियों, मजदूरों, किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त मारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्वातंत्र्य-संग्राम की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर भी सहायता दें।

"४. समिति की राय में देश का हित इसीमे है कि विदेशी वस्त्र-वहिष्कार समस्त देश में अविलम्ब पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा माल की विक्री रोकने, पहले के दिये हुए आर्डर रद कराने और नये आर्डर न भिजवाने के लिए कारगर उपाय किये जायें। समिति समस्त काग्रेस-कमिटियो को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का तीन्न प्रचार करे और विदेशी कपडे की दुकानो पर पिकेटिंग विठा दे।

"५. सिमिति पण्डित मदनमोहन मालवीय-द्वारा किये गये वृहिष्कार-आन्दोलन की सहायता के प्रयत्नो की प्रश्नसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं कर सकती जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपडा न मगाने के व्यापारियों के वचन से सन्तोप किया जा सके। सिमिति सभी काग्रेस-सिमितियों को ऐसे किसी समझौते में शामिल होने से मना करती है।

"६. सिमिति निश्चय करती है कि बढ़ती हुई माग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने कपड़े की पैदावार वढ़ाई जाय। रुपये से वेचने के साथ-साथ सूत लेकर खहर देने वाली सस्थायें खड़ी की जायें और सामान्यत हाथ-कताई को प्रोत्साहन दिया जाय। सिमिति प्रत्येक देशवासी से अपील करती है कि वह रोज थोडी-वहुत देर अवश्य काते।

"७. सिमिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ प्रान्तों में खास-खास महसूल देना बन्द करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, तामिल नाड और पजाव जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन का लगान रोका जाय और वगाल, विहार और उडीसा आदि में चौकीदारी-कर न दिया जाय। सिमिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि वे प्रान्तीय सिमितियो-द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में जमीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन संगठित करे।

"द. प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे गैर-कानूनी नमक बनाने का काम जारी रक्खें और उसका विस्तार करे और जहां सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से वाघा दे वहां नमक-कानून तोडने का काम और भी जोश के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है कि नमक-कानून के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायें हर रविवार को इस कानून के सामृहिक उल्लंघन का आयोजन करें।

"१. स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्त में जंगलात कानून तोड़ने की जो अनुमित दी है, सिमिति उसका समर्थन करती है और निक्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहां ऐसा कानून हो वहां प्रान्तीय सिमितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता है।

- "१० समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलो के कपडे की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली खहर की बनवाई को रोकने एव विदेशी वस्त्र बहिष्कार की पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिको से समझौते की वातचीत करे।
- "११ समिति जनता से अनुरोध करती है कि अग्रेजी माल का बहिष्कार जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए वह प्रबल प्रयत्न करे।
- "१२. समिति जनता से प्रबल अनुरोध करती है कि अग्रेजी बैकों, बीमा-कम्पिनियो, जहाजो और ऐसी अन्य सस्थाओ का भी बहिष्कार करे।
- "१३ समिति एकबार पुन सम्पूर्ण मिंदरा-निषेध के लिए घोर प्रचार-कार्य की आवश्यकता पर जोर देती है और शराव और ताडी की दुकानो पर पिकेटिंग करने का प्रान्तीय समितियों से अनुरोध करती है।
- "१४ सिमिति को कही-कही भीड-द्वारा हिंसा हो जाने पर दुख है और वह इस हिसा की अत्यत कठोर निन्दा करती है। सिमिति अहिंसा के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर आग्रह रखने की इच्छा प्रकट करती है।
- "१५ समिति प्रेस-आर्डिनेन्स की तीत्र निन्दा करती है और जिन अखबारों ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया उसकी प्रशसा करती है। जिन भारतीय पत्रों ने अभीतक प्रकाशन बन्द नहीं किया है या बन्द करके फिर निकलने लगे हैं उनके अब बन्द किये जाने का अनुरोध करती है। जो भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी प्रकाशन बन्द न करे उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील करती है।"

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बैठक मे प्रयाग गई हुई थी। श्री तैयवजी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारासना लौट आई और धावे का सचालन करने का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। यह और उनका स्वयसेवक-दल जाद्दों से गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, किन्तु वाद मे पुलिस के घेरे से निकालकर उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके वाद स्वयसेवकों के दल नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया गया। उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयसेवकों को गैर-कानूनी सस्या के सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और धारासना की अस्थायी जेल में नजरवन्द कर दिया।

१६ ता० को प्रात काल ही वडाला के नमक के कारखाने पर स्वयसेवक वडी

संख्या में एकत्र हो गये। पुलिस की तत्परता के कारण घावा न हो सका। उस दिन पुलिस तमंचे लेकर आई थी। उसने ४०० सत्याग्रहियो को पकड़ लिया।

विह्नष्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इसपर 'फ्री-प्रेस' के सवाद-दाता ने यह लिखा था .---

"आक्रमण का जोर कपडे पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की सफलता भी इसी दिशा में सबसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नही है कि अन्त में भारतीय वाजार हाथ में जाता रहेगा। बिल्क भय इस बात का अधिक है कि मौजूदा सौदे पूरे नहीं होगे या रद कर दिये जायेंगे। मौजूदा सौदे रद करने की वृत्ति बढ़ती जाती है। 'डेली मेल' का मैचेस्टर-स्थित सवाददाता लिखता है, 'भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लकाशायर का भारतीय व्यापार विलक्षुल बन्द हो जायगा। पहले ही कताई-बुनाई के कारखाने अनिश्चित काल के लिये वन्द होते जा रहे है और हजारों मजदूर बेकारों की सख्या वढा रहे है।'

नमक के घावे और भी होते रहे। उनका वर्णन 'गाधी. दी मैन एण्ड हिज मिशन' (अर्थात् 'गाधी उसका व्यक्तित्व और जीवन-ध्येय') नामक पुस्तक मे १३३ वे पृष्ठ से आगे यो किया गया है ---

"इस बीच में कार्य-समिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय किया। घावे भी जारी रहेंगे। २१ मई को घारासना पर सामूहिक घाण हुआ। इसमें सारे गुजरात से आये हुए २५०० स्वयसेवकों ने भाग लिया। इमाम साहब उनके नायक बने। यह ६२ वर्ष के बृद्ध पुरुष गांघीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थे। घाचा तड़के ही शुरू हो गया। जिघर से स्वयसेवक नमक के ढेरो पर हमला करते उघर ही से पुलिस उन्हें लाठियां मार-मारकर खदेड देती।

"हजारो मनुष्यो ने यह दृश्य देखा। दो घण्टे तक दृन्द-युद्ध चलता रहा। फिर श्री इमाम साहव, प्यारेलाल और मणिलाल गांधी आदि नेता पकड लिये गये और वाद में श्रीमती सरोजिनीदेवी भी गिरफ्तार हो गईं। उस दिन कुल मिलाकर २६० स्वयसेवक घायल हुए। इन चोटो से श्री भाईलालभाई डायाभाई नामक स्वयसेवक तो चल ही वसा। इसके वाद पुलिस ने सेना की सहायता से घारासना और जेंटेडी के सव रास्ते वन्द करके इनका सम्वन्ध वाहर से काट दिया। उंटेडी से सव स्वयंसेवको को पुलिस न जाने कहा ले गई और फिर उन्हें छोड दिया।"

३ जून को उँटडी की छावनी से २०० स्वयसेवको के दो दल घारासना के

नमक-मण्डार पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पुष्टिस ने रास्ते में ही रोक छिया और जब भीड़ वर्जित सीमा में घुसी तो उसनर लाठियां चला दों । घायलों को छावनी के अस्पताल में पहुँचा विया गया ।

# वड़ाला के वावे

वड़ान्य के नमक के कारखाने पर कई बावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयंसेवक पकड़े गये और वर्ली भेज विये गये। २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० व्योकों की भीड़ भी गई। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ की वायल किया और ११५ की गिरफ्तार। वावा दो घण्टे नक रहा। तीसरे पहर फिर हुआ। इसमें १८ घायल हुए। प्रमिद्ध उड़ाके श्री० कवाड़ी भी इनमें घामिल थे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। वाकी मीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञाप्त में कहा गया कि अवनक जो गड़वड़ें हुई हैं वे अविकतर व्योकों ने की है और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं है, अतः जनता को घावों के नमय बड़ाला से दूर रहना चाहिए। किन्तु सबसे चमतकारी वावा तो १ जून को हुआ। युद्ध-समिति उसके लिए वड़े परिश्रम से तैयारियों कर रही थी। उस दिन मुबह १५००० सैनिकों और असैनिकों ने बढ़ाला के विधाल सीमृहिक वावे में भाग लिया।

पोर्ट-ट्रस्ट के रेल्वे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचता और वहीं पुलिस उन्हें और भीड़ को रोक लेती। योड़ी देर में बाबा करनेवाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घेरा तोड़ कर कीचड़ पार करके कढ़ाड़यों पर पहुँच जाने। लगरन १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें बाड़ें। पुलिस ने बाबा करनेवालों को चंड़ दिया। यह सब खुद होस-मेम्बर माहब की देख-रेख में हुआ।

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपत्रव हो गया। स्थिति को सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और मेना बुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ४ हजार अभियुक्तों ने पुलिस की भिड़न्त हो गई। लगमग ६० वायल हुए। २५ को सन्त चोर्टे आई। किन्तु जिस प्रकार दावा करनेवालों के नाथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बड़ा रोप फैला। उर्जक लोग उस निर्देग दृष्ण को देखकर चिकत रह गये। वस्वई की अदालत नकीका के मूनपूर्व न्यायावीय श्री हुनेन, श्री के० नटराजन और भागन-सेवक-समिति के अव्यक्ष श्री देवचर घारानना का घादा देखने न्यूट गये थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा:—

"हमने अपनी आखो देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के वाहर भगा देने के बाद भी यूरोपियन सवार हाथों में लाठिया लिये हुए अपने घोड़े सरपट दौड़ाते और जहां सत्याग्रही घावें के लिए पहुँच गये थे वहां से गांव तक लोगों को मारते रहें। गांव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े दौडाकर स्त्री-पुरुष और वच्चों को तितर-वितर किया। ग्रामवासी दौड़-दौड कर गलियों और घरों में लिए गये। संयोगवश कोई न भाग सका तो उसपर लाठिया पढ़ी।"

'न्यू फीमेन' के संवाददाता वेव मिलर साहव ने घारासना के इस घृणित दृश्य पर इस प्रकार प्रकाश डाला .—

"मै २२ देशो मे १८ वर्ष से सवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस अर्से मे मैने असख्य उपद्रव, मारपीट और विद्रोह देखें है; किन्तु धारासना-के-से पीड़ाजनक दृश्य मेरे देखने मे कभी नही आये। कभी-कभी तो ये इतने दुखद हो जाते थे कि क्षणभर के लिए आख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयसेवकों का अनुशासन अद्भृत चीज थी। मालूम होता था, इन लोगो ने गाधीजी के ऑह्सी-धर्म को घोलकर पी लिया है।"

## स्लोकोस्ब साहब की गवाही

लन्दन के 'डेली हेरल्ड-पत्र के प्रतिनिधि जार्ज स्लोकोम्ब साहव भी नमक के कुछ धार्नों के प्रत्यक्षदर्शी थे। वह २० मई को गांधीजी से यरवडा-जेल में मिले। उन्होने अपने पत्र को जो खरीता मेजा वह इतना असाधारण था कि कामन-सभा की नीद हराम हो गई और अनुदार-दल के पत्रो की चिढ और कोष का पार न रहा। इस खरीते में स्लोकोम्ब साहब ने वतलाया कि अब भी समझौते की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्ते मान ली जायें तो गांधीजी कानन-भंग स्थगित करने और गोलमेज-परिषद के साथ सहयोग करने की काग्रेस से सिफारिश करने की तैयार है:—

- (१) गोलमेज-परिपद् को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारतवर्ष को स्वाधीनता का सार मिल जाय।
- (२) नमक-कर उठा देने और शराव और विदेशी वस्त्र की मनाई करने के सम्वन्ध में गांधीजी को सन्तोप दिलाया जाय।
  - (३) कानून-मग वन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाये।
- (४) वाइसराय साहव के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात वाते और रिखी थी उनकी चर्चा वाद पर छोड़ दी जाय।

स्लोकोम्ब साहव ने सरकार से पूछा कि वह गांघीजी से सम्मानपूर्वक संधि करने को तैयार है या नहीं ने उन्होंने कहा, "समझौते की बात चीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। गांधीजी जेल मे क्या बन्द है भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पष्ट स्वीकार कर लेने से अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।"

# दमन का दौर-दौरा

परन्तु एक-एक वात को कहा तक गिनावे ? घटनाओ का क्या पार था ? लॉर्ड अर्विन ने अपनी सत्ता का पेच्न कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होंने गाधीजी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। परन्तु गाधीजी की कृच का रोग तो सारे राप्ट्र को लग गया। सर्वत्र कुच के नक्कारे वजने लगे। उनकी पुकार पर हजारो महिलाये मैदान मे निकल आईं। उनके कारण सरकार वडे चक्कर मे पड गई। उन्होने आते ही शराव और विदेशी कपड़े की दुकानो पर घरना देने का काम अपने हाथ मे ले लिया और जबतक शौर्य पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तवतक पुलिस भी उनके आगे कुछ न कर सकी। ऐसी स्थिति मे गाघीजी को खुला छोडा जाय<sup>?</sup> न जाने वह कहा से देश की छिपी हुई शक्ति को ढुढकर निकाल लाते। उनके हाथ में जादू की लकडी थी। उसे जरा घुमाया कि घन-जन का ढेर लग जाता था। अत उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय पाकर। कारण गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्र-रूप भिड़ के छत्ते को छेडना था। १४ अप्रैल को जवाहरलालजी को पकड कर सजा दे दी गई। जवाहर क्या वन्दी हुआ, काग्रेस वन्दी हो गई। सारा देश एक विकाल जेलखाना वन गया। घरना, करवन्दी और सामाजिक वहिष्कार सवकी रोक के लिए आर्डिनेन्स निकल गये। राष्ट्रीय झडे पर अनेक मूठ-भेडे हुईं। सजायें दिन-दिन कठोर होने लगी। कैंद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने लगे। लाठी-प्रहार भी आ पहुँचे। लोगो को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियों और सब शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करके पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियो के सिर पर बाजमाई जायगी। यह कोरी घमकी या आशका नही निकली। लाठी-प्रहार तो भयकर सत्य के रूप मे प्रगट हुआ । सभा-भंग की आज्ञा तो होती थी देग के साधारण कानून के अनुसार, और उसपर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रहारों से। नमक-कानून के साथ-साथ ताजिरात-हिन्द की घाराये मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजाये दी जाने लगी। फरवरी १६३० के मध्य मे एक सरकारी आजा निकली। उसमे राजनैतिक कैदियो का वर्गीकरण किया गया। हा, उसमे 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नही आने दिया गया। दिल्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी 'इडिया' नामक सालाना पुस्तक में —अलबत्ते अवतरण-चिन्ह देकर—यह शब्द बरावर प्रयोग करती आ रही थी। यह सरकारी आजा परिशिष्ट ४ मे दी गई है।

'ए' वर्ग तो नाममात्र को ही था। 'वी' क्लास भी वडी कंजूसी से दिया जाता था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च वर्ग के हकदार थे। पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डार्ल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर तोड़ने, धानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आजा की शीघ्र कर्लई खोल दी। वह तो जनता की आखों में घूल झोकने मात्र का प्रयत्न था। परन्तु स्वयसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वे तो पींतंगों की भाति आन्दोलन में पड़ते ही रहें। वहुतों को सरकार पकड़ती न थी, उनपर सिर्फ लाठी का बार होता था। सौभाग्य से कोई जेल में पहुँच जाते, तो वहा भी कई बार दूसरा लाठी-प्रहार उनकों तैयार मिलता था। आन्दोलन के आरम्भकाल की बात है। एक बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले में वन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटको पर आड़ लगाकर पहरे बिठा दिये गये थे। पाश्चिक व्यवहार की शुक्आत तो सयुक्तप्रान्त और वगाल से हुई। किन्तु थोड़े ही दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आन्दोलन के उत्तराई-काल में वहा दमन की अमानुषता का पार नही रहा।

वहा भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और मारी जुर्मानों की नीति आजमाई गई, परन्तु थोड़े ही दिन बाद मारपीट आ पहुँची। वाजार में सौदा खरीदते हुए खहर या गांधी-टोपी-धारी मनुष्य पीट दियें जाते थे। मलावार की फौजी पुलिस को आन्ध्र के ब्रह्मपुर से एलोर तक कोकनडा और राजमहेन्द्री होकर सिफं इसलिए घुमाया गया कि रास्ते-चलते खहर-धारियों की मरम्मत करने का आनन्द लूटा जाय। ये करतूते आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुई। वहा पुलिस ने गोली चलाई, दो-तीन आदमी मरे और पाच-छ घायल हुए।

दमन के भिन्न-भिन्न रूपो का दिग्दर्शन करा सकना वस्तुत कठिन है। वह जन्मा तो या कानून-भग की नाक मे नाथ डालने, किन्तु वह हो गया 'अनेक रूप-रूपाय' इसलिए हमे १९३० और १९३१ के इतिहास की थोडी-सी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करके ही सन्तोष करना पड़ेगा। वीच-वीच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक तो पीछे ही किया जायगा। वस्वई शीघ्र ही लड़ाई का मुख्य केन्द्र वन गया। विदेशी-वस्त्र-विह्य्कार [पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें मिल-मालिकों का स्वार्थ साफ थां। सौभाग्य से पण्डित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह वस्वई गये और वस्वई तथा अहमदाबाद के मिलवालों से उन्होंने समझौते की बातचीत कीं। अहमदाबाद वालों से निपटना आसान था, पर वस्वई के मिलों में यूरोपियनों का हिस्सा भी था। उनसे काग्रेस की मुहर लगवान की शर्त (परिचिट्ट ६ देखिए) कवूल कराना वड़ा मुक्किल काम था। परन्तु मोतीलालजी ने असस्भव को सम्भव कर दिखाया। वात यह थी कि वायुमण्डल ही उस समय विह्यार की भावना से परिपूर्ण था। जनता के हृदय में वह ज्याप्त हो चुकी थी। विदेशी कपडें की सैकड़ो गाठें वन्दर पर पढ़ी थी। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होंने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वह माल नहीं लेगे। इस कारण देश में कपडें की तगी होने लगी थी।

# कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून आ पहुँची। उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई और उसने यह निश्चय किये '---

"१. वहुत-से शहरो और गावो में विदेशी वस्त्र-विहिष्कार की जो प्रगित हुई है उसे देखकर समिति को सन्तोप है। सिमिति व्यापारियो की देशमित की भावना की मी प्रशसा करती है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा वेचना वन्द कर दिया है प्रत्युत् पहले के आउँर रद कर दिये और नये आईर मेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी कपड़े की आयात में भारी कभी कर दी है। जिन स्थानो के व्यापारियो ने अभी तक विदेशी कपड़ा वेचना वन्द नहीं किया है उनसे यह समिति तुरन्त वन्द कर देने का अनुरोध करती है। इतने पर भी यदि वे विन्नी वन्द न करें तो समिति सम्बन्धित कांग्रेस-संस्थाओं को आदेश देती है कि उनकी दूकानो पर सख्त पिकेटिंग लगा दिया जाय। समिति को आशा है कि १५ जुलाई १६३० तक टेजअर मे विदेशी कपड़े की विन्नी विल्कुल वन्द हो जायगी। सिमिति प्रान्तीय-सिमितियो से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध करती है।

"२ समिति समस्त काग्रेस-सस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती है कि ग्रिटिश माल के सम्पूर्ण विहिष्कार का पहले से भो अधिक जीरदार प्रयत्न करें और इसके लिए हिन्दुस्तान में न वननेवाली चीजो को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदा जाय।

"३ समिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरो और दूसरे लोगो ने राष्ट्रीय-आन्दोलन का गला घोटने के लिए जनता पर अमानुष अत्याचार करने मे सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित और कठोर रूप मे सामाजिक वहिष्कार किया जाय।

"४ कार्य-सिमिति देश का घ्यान काग्रेस के १६२२ वाले गया के और १६२६ वाले लाहौर के उस निक्चय की ओर आर्काषत करती है जिसमे विदेशी-शासन-द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लादे गये ऋण-मार को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल उतना ऋण स्वीकार करना तय किया गया था जितना स्वतन्त्र न्यायालय (ट्रिव्यूनल) द्वारा जाच होकर उचित ठहरा दिया जाय। अत समिति जनता को सलाह देती है कि नई पूजी लगाने या पुरानी का रूपान्तर करने के लिए भी भारत-सरकार के नये पुर्जे (बाड) न खरीदे जायें और न लिये जायें।

"१. चूकि बृटिश-सरकार ने प्रवल लोकमत की पर्वाह न करके मनमाने तौर पर रुपये का कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगुना मुकर्रर कर दिया है - और चूकि रुपये का भाव और भी गिर जाने की शीघ्र सम्भावना है, अत. कार्य-समिति भारतवासियो को सलाह देती है कि सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके बदले में यथासम्भव सोना लिया जाय, रुपये या नोट न लिये जार्ये। समिति की यह भी सलाह है कि लोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपयो और नोटों के बदले में सोना लेलें और निर्यातमाल की कीमत सवर्ण के रूप में लेने का आग्रह करें।

"६ इस समिति की राय में अब समय आ पहुँचा है कि भारत के कॉलिजों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वतत्रता के संग्राम में पूर्ण भाग ले। समिति सब प्रान्तीय समितियों को आदेश देती है कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से काग्रेस की सेवा में लग जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढ़ाई विलकुल छुडवा दे। समिति को विश्वास है कि समस्त विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर तत्परता से देंगे।

"७. चूकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला-समितियो तथा सम्बद्ध सस्थाओं को गैर-कानूनी करार दे दिया और सम्भव है शेष समितियो और सस्थाओं के लिए भी भविष्य मे ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह समिति इन समस्त समितियो और सस्थाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा

की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहे और काग्रेस-कार्यक्रम को जारी रक्खे।

"द. इस सिमिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पाचवा प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युक्तप्रान्त की सरकार ने एक घोषणाद्वारा इस प्रस्ताव की प्रतिया जब्त कर ली हैं। इस घोपणा पर सिमिति को आक्वर्य हैं। उसकी राय में जनता पर दिल दहलाने वाले अत्याचार करने के लिए फीज और पुलिस को अस्त्र बनाना ऐसी कार्रवाई है कि सिमिति न्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी, परन्तु फिलहाल सिमिति ने जिस रूप में निश्चय किया उसीको काफी समझती है क्योंकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख मात्र किया गया है। यह सिमिति समस्त काग्रेस-सस्थाओं से अनुरोध करती है कि सरकारी घोपणा की पर्वाह न करके उक्त निश्चय को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय।

"१. चूकि समिति की पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने नृगस दमन-चक्र को आख बन्द करके जारी रक्खा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला घोटने की गरज से अपने नौकरो और गुर्गों को अधिकाधिक निर्देयता और पशुता के कृत्य करने दिये है, अत समिति सरकार के जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकावला करने पर जनता को वधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहे सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें वरसाई जायें भारतवासियों ने स्वतन्त्रता की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है।

"१०. सिमिति भारतीय महिलाओ को इस बात पर बचाई देती है और उनकी प्रश्नसा करती है कि वे राप्ट्रीय आन्दोलन मे दिन-दूने रात-चौगुने उत्साह मे भाग ले रही है और प्रहारो, दुर्व्यवहारो और सजाओ को बीरतापूर्वक सहन कर रही है।"

विलायती कपड़े का विहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। खहर से किसी भाति कपड़े की माग पूरी होती दीखती न थी। इसके वाद मिल के सूत का हाथ से बुना हुआ कपडा ही देश-भक्त नागरिकों के लिए ग्राह्य हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और वाषक होनेवाले कारखानों में भेद करना पडा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा-द्वारा कांग्रेस के नियत्रण में लाया गया। मिलों से जो कार्तें करवाई गईं उनमें से मुख्य ये थी कि वे अपनी मशीनरी बिटिंग कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने आदिमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने में न रोकेगी और कांग्रेस की दी हुई रिआयत का वेजा फायदा उठाकर अपने माल. की

कीमत न बढायेगी और ग्राहको को हानि न पहुँचायेगी। मिलो ने घडाघड़ इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये। इनी-गिनी मिलो ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता लग गया कि उस समय काग्रेस कितनी बलवती सस्या थी।

# त्रेल्सफोर्ड साहव का वयान

यहा पहुँचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जून १६३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी वृद्धि और हुई कि विहिष्कार-आन्दोलन की तीव्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरता भी वढती गई। वम्बई के स्वयसेवक-सगठन में कोई कसर वाकी न थी। स्त्रियां आती ही गई और जब ये कोमलागिया केसरिया साडी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्रता के साथ घरना देती थी, तो लोगों के हृदय वात की बात में पिघल जाते थे। कोई दूकानदार अपने माल पर मृहर न लगवाता तो उसीकी पत्नी घरना देने आ वैठती। अन्यत्र की तरह वम्बई में भी सार्वजनिक समाये विजत करार दे दी गई। पर इन आज्ञाओं को मानता कौन था? वेल्सफोर्ड साहव ने आन्दोलन के समय इस देण की यात्रा की थी और जनता के साथ जो पाश्चिक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आखो देखा था। १२ जनवरी १९३१ के 'मैचेस्टर गाजियन' में जन्होने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया.—

"पुलिस के खिलाफ जिम्मेवार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी शिकायते हैं कि उन की जांच करना वड़ी टेढी खीर हैं। इसी तरह की बहुत सी वाते मुझे प्रत्यक्षदर्शी अग्रेजों और घायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों ने सुनाईं। मैंने भी दो सभाये देखी। उन्हें नहीं रोका गया था। भाषण राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शातिपूर्वक। हिंसा की वरावर निन्दा की गईं। भीड़ खूव थी। लोग जमीन पर बैठे तकलिया चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की सस्या भी खूव थी। सभी का व्यवहार विनम्न और शान्त था। अगर इन सभाओं को रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में उनकर अपने-आप घर बैठ जाती। पर हुआ यह कि खासकर वम्बई में मारपीट कर तितर-वितर करने की नीति से सारे शहर का रोप उमड आया, लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रका वन गया और शहादत के जोश में सैकड़ो स्वयसेवक मार खाने को निकल आये। उन्होंने नियमवढ़ता और शान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन लोगों ने भी मुझे वार-

बार बयान किया कि हट्टे-कट्टे पुलिस के सिपाही दुबले-पतले शान्त युवको को जिस बुरी तरह भारते थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी।

"इस वात मे तो मुझे कोई शका रही नही कि अग्रेज अफसरो की अधीनता में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अकसर शारीरिक रूप मे देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्र झरोस्रो पर खडे थे। शान्त जुलुस पर होने वाले लाठी-प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे--- "वुजदिलो ! " दो घण्टे वाद एक अग्रेज अफसर पुलिस लेकर पहुँच गया, और पढाई के कमरो में घुस-घुसकर पढते-लिखते हुए विद्यार्थियो की आख मीचकर पिटाई हुई। यहा तक कि दीवारे खुन से रग गई। विश्वविद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गई, पर कौन सनता था? इस घटना का हाल मुझे ऐसे अध्यापको ने सुनाया जिनकी यूरोप के विज्ञान-जगत में खब ख्याति है। हाई कोर्ट के एक भारतीय न्यायाधीश का लडका भी इस पिटाई का शिकार हुआ था। मुझसे न्यायाधीश ने इस घटना का उल्लेख इतने आवेश मे किया कि सरकार के उच्चाधिकारी सुनते तो उनकी आखे खुलती। लाहौर में भी ऐसी ही घटना हुई। वहा भी एक अग्रेज अफसर ने पुलिस सहित एक कालेज पर धावा किया और पढते हए छात्रों के साथ-साथ उनके अध्यापक को भी पीटा। बहाना यहा भी यह लिया गया कि कुछ छात्रो ने बाजार मे शान्तिपूर्ण घरना दिया था। दिल्लगी यह थी कि ये छात्र भी उस कालेज के नही, दूसरे के थे। वगाल के कण्टाई गांव मे निर्दोश भीड को तितर-बितर करते हए पाच आदमी तालाब में ढकेल दिये गये। पाची डुवकर गर गये! मेरठ में एक बड़े वकील से मिला। वहां भी एक सभा भग की गई थी। वकील महाशय मुख्य वक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास खडे पलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। बेचारे को अपनी वाह कटवानी पडी। ऐसे अनेको और उदाहरण दिये जा सकते है।

"गुजरात के गावों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मैंने वहा पाच दिन दौरा किया। प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था। बारडोली और खेड़ा जिले के किसानों का बच्चा-बच्चा लगान देने से इन्कार कर रहा था। कारण अनेक थे। गांधीजी पर श्रद्धा थी, स्वराज्य की आकाक्षा थी और पैदावार का भाव गिर जाने से भयंकर आर्थिक सकट छाया हुआ था। सरकार ने इसका जवाब दिया उनके खेत, पशु और सीचने के सामान आदि जब्दा और नीलाम करके। और नीलाम भी इस तरह किया कि लगान के ४० रुपये के बदले में किसान का सर्वस्व विक जाता था। इन सबकी दक्षिणा-स्वरूप मारपीट-द्वारा भय-प्रदर्शन भी किया जाता

था। पुलिस का यह दस्तूर था कि वन्दूक और लाठियों से सुसज्जित होकर विडोही गाव को घेर लेना और जो ग्रामीण सामने आ गया विना देखे-भाले उसे लाठी या वन्दूकों के ठोसे से मारना। इन आक्रमणों के शिकार हुए ४५ व्यक्तियों ने मेरे रूबरू वयान दियें हैं। दो के सिवाय सबके घाव और चोटे मैंने देखी हैं। एक लडकी ने तो शमंं के मारे अपनी चोटे नहीं दिखाई। कहयों के घाव गभीर भी थे। कई आदिमयों के मेरे पास वयान हैं। वे लगान देनेवालों में से थे। लेकिन उनसे तो पडोसियों के वदलें में मारपीट कर लगान वसूल किया गया था।. एक गाव में काग्रेस के विजापन और राष्ट्रीय झण्डे फाड-फाडकर वृक्षों और घरों पर से उतार दियें गये। साथ ही द किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि उनके घर इन राष्ट्र-चिन्हों के नजदीक थे! दो आदिमयों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट दिया गया। एक जगह एक आदिमी पर लाठी-चर्षा होती रही। उसके १२ लाठियां लगी। जब उससे सात वार पुलिस की सलामी कराली गई तब पिण्ड छोडा। बहुघा पुलिस यह विनोद किया करती, 'स्वराज्य चाहिए?' तो यह लो!' और कहकर लाठी वरसा देती।

"आप कह सकते है, यह तो एक पक्ष की शहादत है। किन्तू मैने अपनी ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैने उच्च कर्मचारियो को दिखाये। एक 'नमने' के गाव में किमश्नर मेरे साथ गये. उन्होंने किसानो की चोटे देखी और उनसे पूछ-ताछ की। गभीर विचार के वाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है, परन्तु मौके पर तो ६ में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस लज्जाशील लडकी का था। मै दो स्थानीय हिन्दस्तानी अफसरो से भी मिला और उनके रग-ढग देखे। इनमें से एक ने मेरे सामने ही जान-वृझकर पश्तापूर्ण व्यवहार किया। उसने वोरसद मे जेरतजवीज कैंदियो को रखने के लिए जो पिजडा बनाया था वह भी मैंने देखा। अजायबघर के जानवरों के लिए जैसे खुले बाड़े बनाये जाते है यह भी वैसा ही था। इसके लोहे के सीखचे लगे हए थे। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ३० वर्ग फीट के करीव थी। इसमें १८ राजनैतिक कैंदी दिन-रात वन्द रहते थे। एक कैंदी को तो इसमें डेढ महीना बीत चुका था। उसे न पुस्तकें दी गई थी, न कोई काम ही दिया गया था। यह खचाखच भरा रहता था। कैदियों को दिन में एक बार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पौन घण्टे के लिए शौच स्नानादि के निमित्त। उनमें से एक ने मझसे कहा, 'हमें जेल में पीटा गया था।' क्या मै उनकी वात न मानता ? इस जेल में और मारपीट में क्या अन्तर था? दोनो ही मध्यकालीन वर्वरता के परिचायक थे।"

## गोली-काण्ड का विवरण

देश में जो गोली-काण्ड हुए उनके विषय में असेम्बली में श्री एस० सी० मित्र के प्रस्त का उत्तर देने हुए होम मेम्बर हेग साहब ने गोली-कान्डॉ-सम्बन्धी खंकों की नीचे लिखी तालिका पेश की (देखिए लेजिस्लेबिट असेम्बली की वहस, पृष्ठ २३७, मोमबार १४ जुलाई १६३०-जिन्ड ४, अंक ६):—

# जनवा के ह्वाह्व

| प्रान्त              | <b>चारी</b> ख  | मरे        | बादक           | বিবিষ                    |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|
| भदरास बहर            | ২'৩ অঙ্গীন্ত   | Ę          | ٤              | १ पीक्टेंस मर गण         |
| करांची               |                | ş          | ૬              | ? ,, ,,                  |
| कलकत्ता              | ? "            | 13         | યદ             | ? ,, ,,                  |
| 33                   | ?¥ "           |            | 3              |                          |
| २४ परगना             | 76 n           | ?          | 3.             |                          |
| चटगांव ्र            | १८,१६,२०अप्रैल | ٥٠         |                | शेनों तीछे से मर गर्रे   |
| पेशावर               | २३ "           | ξo         | કુંકુ          |                          |
| च्टगांव              | 2% "           | ?          |                |                          |
| मदरास                | ३० मई          |            | ş              |                          |
| ञोन्त्रापुर          | ς "            | 35         | <b>२</b> ह     |                          |
| वहाला                | રંક "          | _          | ş              |                          |
| भिण्डी बाजार वस्बई   | २६,२७ मई       | <b>y</b> . | 23             |                          |
| हवड़ा                | ٤ ,,           |            | Ä              |                          |
| चटगांव               | s ,,           | ४          | ક              | ३ पीछे से <b>नर</b> गर्म |
| मैमनसिंह             | is "           | ?          | ३० मे ४० के बी | <b>3</b>                 |
| प्रतापदिगी (मेदिनी-  | •              |            |                |                          |
| युर)                 | 55 "           | 2          | 5.             |                          |
| लखनक                 | ⊃Ę "           | ?          | ४२             | २ पीछे से मर गये         |
| क्रम् (झेळम-यंत्राव) |                | _          | ? `            |                          |
| रंगून                | अन्तिम सप्ताह् | ¥,         | 33             |                          |
| शीमा-प्रान           | _ 22           | ?3         | 39             |                          |
| दिस्मी               | ६ मृडी         | ۶.         | <b>%</b> 0     |                          |

१२ मई को =।। वजे सायकाल शोलापुर के जिला-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति सैनिक अधिकारियों के सुपूर्व कर दी।

१५ मई को गोलापुर का फौजी-जासन-सम्बन्धी आर्डिनेन्स निकाल दिया गया। = मई को गोलापुर मे १२ मारे गये और २= घायल हुए। ६ अलग-अलग मौको पर गोली चली।

गावीजी की गिरफ्तारी के वाद शोलापुर में एक खेद-जनक घटना हो गई। स्वयसेवक रास्तो पर व्यवस्था रख और आवागमन का नियमन कर रहे थे। ऐसा कई दिन तक होता रहा। पुलिस वस्तुत वेकार हो गई। अधिकारियों को यह कव पसन्द आता? इस प्रकार की परिस्थित में पुलिस एव स्वयसेवकों में सघर्ष के अवसर आने सम्भव थे ही। आखिर भिड़न्त हो ही गई और चार-पाच पुलिसवाले मार दिये गये। १६१६ में पंजाव में जैसा फीजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी वैसा ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भय-सामग्री आती है वह भी आई। एक वह सेठ और तीन अन्य व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया। कई आदिमयों को फीजी कानून के अनुसार लम्बी-लम्बी सजाये दे दी गईं। जुलाई-अगस्त की समझौते की वात-चीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटकार का प्रश्न झगडे का विषय वन गया था। पर इसका जिक तो आगे किया जायगा।

#### पेशावर-काण्ड

२३ अप्रैल १६३० को पेशावर में जो घटनाये हुई उनका मी सार यहा दे देना ठीक होगा। भारत के बन्य भागों की भाति सीमा-प्रान्त में भी कानून-भग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर घहर में काग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से अराव की दुकानो पर पहरा लगेगा। परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुये। २२ अप्रैल को महाममिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुँचनेवाला था। इसका उद्देश सीमा-प्रान्त के विशेप कानूनों के अमल की जाच करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेशावर में जुलूस निकला और शाही वाग में विराद् सभा हुई। दूसरे दिन तडके ही ६ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ६ वजे दो नेता और पकड लिये गये। परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह विगङ गई। नेताओं ने थाने पर आ जाने का आज्वासन दिया और वे छोड दिये गये। तदनुसार जनता उक्त नेताओं का जुलूस वनाकर कावृली दरवाजे के थाने पर ले गई। पर थाना वन्द था। इतने में एक पुलिस-

अफसर घोड़े पर आ पहुँचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया और अकस्मात् दो-तीन सगस्त्र मोटरे आ पहेंची और भीड के भीतर घुस गईं। इसी समय एक अंग्रेज मीटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चर-चर हो गई। मोटर में से किसीने गोली चलाई और सयोग से मोटर में आग भी लग गई। डिप्टी-कमिश्नर अपनी सज्ञस्त्र मोटर में से उत्तरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा। वह वेहोश हो गया. किन्त जुल्दी ही होग में आ गया। उसके वाद सशस्त्र मोटरो में से गोलिया चलने लगी। लोगो ने मत शरीरो को वहां से हटाने का प्रयत्न किया। फौजी दस्ते और मोटरे भी हटा ली गईं। दूसरी वार फिर गोलियां चलाई गईं और वे करीव ३ घण्टे तक चलती रही। दुर्घटनाओं के सम्वन्य में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में मतको की संख्या ३० और घायलो की सख्या ३३ दी गई है; किन्तु लोग इन संख्याओ को करीव-करीव ७ से १० गुना तक वतलाते थे। सायकाल फौज कांग्रेस-दफ्तर में आई और काग्रेस के विल्लो और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले गई। २५ तारीख को फीज और सामान्यत वहा रहनेवाली पुलिस दोनो हटा ली गई। २८ तारीख को पलिस ने फिर आकर काग्रेस और खिलाफत के स्वयसेवको से, जो शहर के दरवाजी पर पहरा दे रहे थे. सब गहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फौज ने कब्जा कर लिया।

३१ मई १९३० को सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने में गंगासिंह केम्बोज नाम के एक सज्जन, जो कि एक फीजी डेरी में सरकारी नौकर है, अपने वाल-बच्चों के साथ पेशावर में एक तांगे में काबुली-दर्बाजें से गुजर रहे थें। उन पर के० ओ० वाई० एल० आई० के अंग्रेजी छैन्स जमादार ने गोली चलाई, जिससे बीबी हरपाल कौर नाम की एक ६ई साल की उनकी लड़की और काका वचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका लड़का ये हो बच्चे मारे गये और तांगे से ऐसे गिर गये जैसे चिड़िया के बच्चे उसके घोसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की मा श्रीमती तेजकौर वांह और छाती में सक्त घायल हुईं। उनका स्तन तो विलकुल उड ही गया था। उन बच्चों के मृत-शरीरों का जुलूस डिप्टी-कमिक्नर की आजा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। किन्तु डिप्टी-कमिक्नर की आजा लेने पर भी फौज ने अधियां उठानेवालों और जूलूसवालों पर तितर-वितर होने की कोई सूचना दिये बिना ही केवल दो गज के फासले से गोलिया चलाई। अधियों के पहले उठानेवाले मारे जाते तो अधिया जमीन पर गिर जाती और उन्हें फिर नये लोग आकर उठा लेते। ऐसा बार-वार हुआ। इस

प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ वार गोलिया चलाने पर जुलूस के ६ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे।

जुलाई १६३० में सरकार ने एक और वक्तव्य निकाला था, जिसमें दिखलाया गया था कि ११ न० प्रेस-आर्डिनेन्स के अनुसार २ लाख ४० हजार रुपये की जमानतें १३१ अखबारों से उस समय तक मागी जा चुकी थी। इनमें से ६ पत्रों ने जमानतें नहीं दी, अत उनका प्रकाशन वन्द हो गया।

## बम्बई में लाठी-चार्ज

१ अगस्त १६३० को बम्बई मे लोकमान्य तिलक की वरसी मनाई गई थी और श्रीमती हसा मेहता के नेतृत्व मे, जो उस समय नगर-काग्रेस की डिक्टेटर थी, एक जुलूस निकाला गया था। काग्रेस-कार्य-सिमिति की बैठक नगर मे लगातार तीन दिन से हो रही थी। वह उस समय वहा गैर-कानूनी घोषित नही हुई थी, क्योंकि सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे मे घीरे-घीरे जारी कर रही थी। कार्य-सिमिति के कुछ सदस्य सायंकाल के जुलुस में शामिल हो गये थे और जिस समय वे आगे वढे चले जा रहे थे उस समय उन्हे जुलूस निकालने की निषेघाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस मिला। उस समय तक जुलुस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हक्म मिला उस समय सडक पर एक विशाल जन-समुदाय वैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद भी एक इच हटना नहीं चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरो में ही बैठे थे। यह आशा की जा रही थी कि जुलुस को आघी रात के बाद आगे बढ़ने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था। किन्तु वह न हुआ। चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सुचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जबतक मैं न आजाऊँ तवतक कुछ भी नहीं करना चाहिए। वह सुवह होते-होते वहा पहुँचे और भीड को विक्टोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने लगे। कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलाये भी, और तब भीड को तितर-वितर करने के लिए लाठी-प्रहार का हुक्म हुआ। कार्य-समिति के जो मेम्बर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं॰ मदनमोहन मालवीय, श्री वल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम, और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहन (वल्लभभाई की सुपुत्री) जुलूस मे थी, इसलिए वह भी गिरफ्तार करली गईं। कोई सौ अन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थी। उनमें डिक्टेटर श्रीमती हसा मेहता भी थी।

पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत बनानेवालों को सजा देने का एक नया ढग गुरू किया था। वह घरना देनेवालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रखकर शहर से बहुत दूर ले जाती और उन्हें वहां छोड आती। वे लोग बिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने स्थानों पर आते। वम्बई में व्यापारियों की दूकानों में विदेशी कपड़े का घरना और मुहरबन्दी दोनों कार्य इतनी तीव्रता से हुए कि एक वार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जानेवाली लारी को रोकने के लिए उसके सामने वावू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालवादेवी रोड की हैं। हुआ यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया। इसके वाद वम्बई में हर मास इस वीर वालक की यादगार में वाबू गणू-दिवस मनाया जाता था। कांग्रेस वहा जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था।

#### विभिन्न प्रान्तों में दमन

जव बल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर वाहर आये तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें काग्रेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने वस्वई और गुजरात में कार्य को सगिठत करना शुरू किया और आन्दोलन को और भी तीन्न कर दिया। उनके व्याख्यानों में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्विन और एक नया उत्साह मिला। १३ जुलाई को वह उस वार्डिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे काग्रेस-सगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और काग्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। वल्लभभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर काग्रेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कांग्रेस-सस्या होना चाहिए। लॉर्ड अविन ने असेम्बली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिसमें सविनय-अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था, उसका वल्लभभाई ने मुहतौड जवाव दिया था।

गुजरात में, वारडोली और वोरसद ताल्लुको में जिस तर्रह करवन्दी-आन्दोलन सफलता-पूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानो नाक थी। उसे दवाने के लिए अधिकारियों ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तग आकर ८० हजार आदमी अग्रेजी सीमा से निकल-निकलकर अपने पडोस के वड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये थे।

खुद श्री वल्लभभाई पटेल की मा, जिनकी उम्र ६० वर्ष से ऊपर है जव अपना खाना पका रही थी, उनके पकाने के वर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था। चावल में पत्थर-वालू और मिट्टी का तेल मिला दिये गये थे। वेचारे देहातियों को जो और शारीरिक कष्ट दिये गये वे इन सव से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका सगठन आक्चर्यजनक था। पर उससे भी आक्चर्यजनक थी अहिसा में उनकी दृढता—आचार में भी और भावना में भी।

इस लम्बी कहानी को सक्षिप्त करने के लिए केवल यह कह देना जरूरी है कि राष्ट्रीय-आन्दोलन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट सहन किया।

भिन्न-भिन्न स्थानो मे भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था जिसका कारण था भिन्न-भिन्न परिस्थिति, सम्वन्धित अफसरो का स्वमाव, पट्टे की शतें आदि । एक अर्थ में दक्षिण मारत पर बहुत ही वृरी वीती । वहा लाठी-प्रहार, भारी-भारी जुर्मानो और लम्बी-लम्बी सजाओ की शुरुवात आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं, विलक पहले ही से हो गई थी। बगाल-प्रान्त ने देशभर में सब प्रान्तों से अधिक कैंदी दिये। अग्रेजी कपडे का वहिष्कार वगाल और विहार-उडीसा में सबसे अधिक हुआ। वहा नवस्वर १६२६ के मुकावले मे नवस्वर १६३० मे अग्रेजी कपडे का आयात ६५% गिर गया था। स्वतन्त्रता के युद्ध में गुजरात की कारगुजारिया अनुपम थी, यह हम पहले कही चुके हैं। आम कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल सयक्त-प्रान्त में ही गरू किया गया था। वहा अक्तूवर १६३० में जमीदारो और काश्तकारो दोनो को ही लगान और मालगजारी रोक लेने के लिए कहा गया था। पजाव भी किसीसे पीछे न रहा। अहिसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जितनी राजनैतिक जीत हुई उतनी ही नैतिक विजय भी हुई। विहार में चौकीदारी-टैक्स देना काफी हिस्से में बन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे कष्ट सहै। वहा के लोगो को सजा देने के लिए वहा अतिरिक्त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी रकमो के लिए उनकी वडी-वडी जायदादे जल्त कर ली गई। मध्यप्रान्त मे जगल-सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमें सफलता मिली। लोगो ने भारी-भारी जुर्मानो और पुलिस की ज्यादितयों के होने पर भी उसे जारी रक्खा। तीन लाख ताड और खजर के पेड काट डाले गये थे। सिसीं ताल्लुके के १३० पटेलो में से ६६ ने, सिहापुर ताल्लुके के २५ ने और अकोला ताल्लुके के ६३ पटेलो में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये थे। ये सभी ताल्लुके उत्तर कन्नाड में हैं।

अकोला में करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिसीं और सिद्दापुर में वह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था। किसानों की तवाही भी कारण थी। केरल में, जो कि प्रान्तों में सबसे छोटा है, सिवनय-अवजा आन्दोलन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल है, राष्ट्रीय महासंभा की आवाज का शानदार जवाव दिया।

अन्य कुछ प्रान्तो में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की क्षोर भी ध्यान दे। कुछ बाते तो सभी प्रान्तों में समान ही थी; जैसे काग्रेस-दफ्तरों का वन्द कर दिया जाना, काग्रेस के कागजो, कितावो, हिसावो और झंडो का ले जाया जाना, लाठी-प्रहार और सार्वजनिक सभाओ का वलपूर्वक मंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों को नोटिस देना, घरो पर पुलिस का छापे मारना, तलाशिया लेना, प्रेसो को कब्जे मे कर लेना और प्रेसो तथा पत्रो से जमानते माग लेना। किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शराव की दुकानो के हित को दृष्टि में रखकर हो रहा था। वगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहा दमन जोरो का हुआ। बगाल और आन्छ्र टोनो में काग्रेस-स्वयसेवको को और उनको जो पीटे गये थे और असहाय पडे हुए थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान-मालिको को सजाये हुईँ थी। बंगाल मे, उदाहरण के लिए खेरसाई मे, जरा-सा मौका मिलते ही गोली चला देने की आज्ञाये दे दी गई थी। उस गाव में एक घर के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वहा कुछ जायदाद कुर्क की जा रही थी। उस समय भीड पर गोली चलाने की आजा दे दी गई. जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मरा और कई घायल हुए। चेचना में लौटती हुई भीड पर गोली चला दी गई, जिससे ६ मनुष्य मर गये और १८ घायल हो गये। जून १९३० में कण्टाई में नमक वनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी हुई मीड पर गोली चला दी गई, जिससे २४ मनुष्य घायल हो गये। खेरसाई मे एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय इकट्ठी हुई भीड जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहा गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे गये। २२ जन को कलकत्ते में पुलिस ने देशवन्य दास का मृत्यु-दिवस मनाने का निषेध कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुलुस निकाला। पुलिस ने जुलुस पर निर्दयतापूर्वक लाठी-प्रहार किया। उस समय घायलो को घोडो के खुरो-हारा कुचले जाने से वचाने के लिए स्त्रियां घरो में से निकल-निकल कर सामने आ खडी हुई थी।

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीटा। वरीसाल में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे । तामलुक में, कहा जाता है कि, पुलिस ने सत्याग्रहियों और उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोगों की जायदाद मे आग लगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहों से महे हमलों की खबरे आई थी। गोपीनाथपुर में काग्रेस-स्वयनेवक निर्देयतापूर्वक पीटे गये थे। उनमे ने एक मुसलमान लड्का था। इस घटना से गाववाले अत्यन्त ऋघ हुए। उन्होंने पुलिस-वालो को पकड लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद स्कूल में आग लगा दी। दो काग्रेस-स्वयसेवको ने स्कूल के किवाड तोड डाले और अपने जीवन को खतरे में डालकर आग की लपटो से उन्हें बचाया। ३१ दिसम्बर को लाहौर में स्वावीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १६३० को उनके वार्षिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष बावू को बूरी तरह पीटा गया। वह उनसे कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराघ में एक वर्ष की सजा भुगतकर जेल से छुटे थे। लाहीर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये ये कि उन्होने असहयोग-युझ के चित्र को भी जब्त कर लिया था। लुधियाना में एक परदेवाली मुसलमान महिला पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र वेचते थे उनके घरो पर स्यापा (पंजावी रोदन) किया जाता था। रावलिंपडी में खराव खाना खाने से इन्कार करने के लिए कैदियो पर अभियोग चलाये गये थे। माण्टगुमरी में एक भूख-हड़ताली ला॰ लान्दीराम कई दिनों के उपवास के बाद मर गये। टमटम में एक महिला के साथ वडा बुरा मलुक किया गया था। सीनेट-हाल में पजाब-गवर्नर पर जो गोली चली उसमें पलिन को चाहे जिसकी तलागी लेने का अवसर मिल गया। विहार में आन्दोलन ने धान्तिपूर्वक प्रगति की थी। समस्तीपुर सब-डिवीजन मे शाहपुर-पटोरिया नाम का एक छोटाना बाजार है। जवाहर-मप्नाह मनाने के चार दिन बाद एक पिलस नुपरिन्टेन्टेन्ट की अधीनता में १२५ पुलिसवालो ने जमे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियो को गिरफ्तार करके ले गये और गाव से वाहर गये हुए कुछ आदिमयो की मम्पत्ति १२ बैलगाटियों में भरकर साथ लेते गये। दूसरे जिलों ने भी ऐसी ही खबरें मिनी थी। मगेर और भागलपुर मे आन्दोलन जोरो पर था। शराव की दुकानो पर घरना देने ने सरवार को ४० लाख का नुकसान हुआ था। मोनीहारी में फुटवारिया के धान के रोतों में होकर फौजी पुलिस और गोरने फमल को क्चलने हुए ले जाये गये ये और अनेक देहानियों को गिरफ्नार करके लोगों में भय का नचार किया गरा था। चन्नारन, सारन, मुजफ्तरपुर, मुगेर, पटना और शाहबाद जिलो में चौकौदार्ग-कर बन्ट बन्या गया था। मध्यप्रान्त में घराव के नीलाम की दोन्ही ६०% कम बोन्ही गई थीं। अमरावती में गढवाल-दिवस मनाने के समय लाठी-प्रहार हुआ। आरध्र में परिया जी सबने बुरी करत्त यह थी कि उनने =० व्यन्तियों गी एर निव-मण्डरी हो, जो

२१ दिसम्बर १६३० को पैहुापुर में मनोरञ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूब पीटा। उनमें से कितने ही लोगों को सख्त चोटे आईं। दो-तीन वहने भी घायल हुई थी। उसके परिणाम-स्वरूप पुलिस परे दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अमीतक नहीं हुआ। केरल में ताडी की विकी ७०% कम हो गई थी। तामिलनाड में ताडी की विकी बन्द हो जाने से कितनी जगहों पर गोलिया चलाई गई और लाठी-प्रहार हुए। दिल्ली में एक रायसाहव शराव के व्यापारी थे। उन्होंने ५० महिलाओं और १०० पृक्ष-स्वयसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सौमाग्य प्राप्त किया था। अजमेर में एक दिन में लगभग १४० गिरफ्तारिया हुईं। जेल में 'ए' क्लास के कैंदियों तक की पीटा गया।

## किसानों की हिजरत

गुजरात में किसानो की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि॰ ब्रेल्सफोर्ड ने इस प्रकार किया है.—

". ... और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतो में है। इन देहातियो ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाडियो में जमाया और फिर वे उन्हें वड़ीदा की सीमा में हाक ले गये। दृढ-जाति-सगठन के कारण ऐसी एकता हिन्दुस्तानियो में ही हो सकती है। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फलसो को ले जाना असम्भव देख जला दिया। मैने जनके एक पडाव को देखा है। उन्होने चटाइयो की दीवारे और टाट पर ताडके पत्ते विद्याकर छतें बनाली और कामचलाऊ घर वना लिये है। वर्षा समाप्त हो गई है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कप्ट न उठाना पडेगा। किन्तु वे अपने प्यारे पशुक्रो-सहित एक जगह इकट्ठे पडे हुए है, और उनका सामान जिसमे चावल रखने के उनके वडे-बडे मिट्टी के वर्तन, विछीने और दूघविलीने, सन्दूक, पीतर के चमकते हुए वर्तन थे, चुना हुआ था। उनका हल भी एक ओर रक्खा हुआ था, दूसरी कोर जनके देवताओं का चित्र था, और सर्वेत्र इघर-जघर इस पढाव के मानो अध्यक्ष देवता महात्मा गाधी के भी चित्र थे। मैने उनमे से एक वड़े दल से पूछा कि आप लोगो ने अपने-अपने घर क्यो छोड दिये हैं <sup>?</sup> स्त्रियो ने वहुत जल्दी सीवे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैं'। पुरुपों को अपने आर्थिक कप्ट का ज्ञान था। उन्होने कहा, 'खेती मे इतना पैदा नहीं होता और लगान वेजा है'। एक दो ने कहा, 'स्वराज्य लेने के लिए'।

"मैंने सूरत की काग्रेस के समापित के साथ उन परित्यक्त गांवों में भ्रमण करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेगे। घरों की कतार-की-कतार खाली पड़ी थी। उनपर कपड़ा सिले हुए ताले लगे थे। खिडकिया खुली पड़ी थी। जिनमें से देखा जा सकता था कि ये घर विलकुल खाली है। गलियां प्रकाश की नीरव झीले थी, कही भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी।

"चूिक मेने खुद उनके कुछ तौर-तरीके देखे थे, इसलिए इस वात पर विश्वास करना किन न था। इन परित्यक्त गावो में से एकसे जब हमारी मोटर रवाना होने लगी तो सगीन चढ़ी हुई राइफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि 'आप पुलिस की लिखित आजा लेकर ही गांव से जा सकते हैं', किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तो वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अग्रेजी में सिटिपटाते हुए बोला, 'हुजूर !' किन्तु मजे की बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर नम्बर का कही पता मी न था। जब मैने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते है। वह सिपाही उस दल का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयर्लेण्ड के 'ब्लेक एन्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होगे कि उनकी वर्दियों पर उनके नम्बर नही रहते है।

इस दु खमरी कहानी को समाप्त करते हुए हमे पेशावर और वहा के पठानो के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुप्य, जिनका नाम निर्दयता और हिंसा के छिए प्रसिद्ध है, मेमनों के समान सीधे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति वन गये। खान अब्दुलगफ्तारखा ने अपने 'खुदाई खिदमतगारों' का ऐसे सुनियंत्रित और सच्चे ढग से सगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा इस दिशा मे अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्द्र वन गया था। सीमा-प्रान्त में की गई निर्दयताओं को विलकुल अन्धकार में रक्खा गया था और श्री विट्ठलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करली थी; किन्तु कुछ मिसाले तो इतनी मणहूर है कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ का वर्णन हो ही चुका है।

एक महत्त्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहा उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो बमन हुआ उस सिलसिले में गढवाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने की आजा दी गई। उन्होंने शान्त और नि शस्त्र भीड़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढने से इन्कार कर दिया। इसी कारण इन सिपाहियो पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्बी सजाये दी गईं। मार्च १९३१ की काग्रेस और सरकार के बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का प्रश्न मुख्य विवादास्पद विषय था।

यहा हमे यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गाधी-अविन समझौते मे नहीं छोडे गये थे, किन्तु कुछ साल बाद इनकी सजाये घटा दी गईँ। कुछ लोग कुछ जत्थों में छूट गये और कुछ अभीतक जेल में हैं।

इस रोमाञ्चकारी दु ख-कथा को हम २१ जनवरी १६३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय बोरसद में दिखाई हुई महिलाओ की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियो ने जुलूसवालो को पानी पिलाने के लिए मिन्न-भिन्न स्थानो पर पानी के बड़े-बड़े वर्तन रख छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनो को ही तोडा। फिर स्त्रियो को वलपूर्वक तितर-वितर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रिया गिर गई तो पुलिसवाले उनके सीनो को बूटो से कुचलते हुए चले गये! पुलिस के गुण्डेपन का कदाचित् यह अन्तिम कार्य था, क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की बातचीत चलाने योग्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए गांधीजी और उनके २६ साथियो को विना शर्त छोड देने की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी।

## सुलह के श्रसफल प्रयत्न

हम अपने पाठकों को जून, जुलाई, और अगस्त महीनो की ओर फिर वापस ले जाना चाहते हैं। २० जून १६३० को पण्डित मोतीलाल जी से, जबिक वह वाहर ही थे, 'डेली हेरल्ड' के सवादवाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाकात की। मि० स्लोकोम्ब ने वम्बई में पण्डितजी से 'काग्रेस किन वार्तों पर गोलमेज-परिपट् मे शामिल हो सकती है ?' इस विषय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन वाद मि० स्लोकोम्ब की सोची हुई शर्तों पर एक सभा मे, जिसमें पण्डितजी, श्री जयकर और मि० स्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुई। मि० स्लोकोम्ब ने सर सपू को भी एक पत्र लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सपू और श्री जयकर उन वार्तों के आधार पर वाइसराय, से बातचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए। पण्डित मोतीलालजी समझौते की तजवीजे लेकर काग्रेस के सभापित प० जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी के पास जाने को राजी हो गये। शर्त यह थी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनो निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जायें कि, चाहें गोलमेज-परिपद की कछ भी सिफारिशे हों और चाहे पार्लमेण्ट हमारे प्रति कुछ भी रुख रक्खे, वे स्वयं भारतवर्ष की पूर्ण उत्तरदायी-जासन की माग का समर्थन करेगी। शासन-परिवर्तन की खास-खास तर्मीमो और शर्तों की, जिन्हे गोलमेज-परिपद रक्खे, उसमे गुजाइग रहे। इस आघार पर मध्यस्थो ने वाइसराय से लिखा-पढी की और गांघीजी. मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी। यह १३ जलाई की बात है। तवतक मोतीलालजी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय ने अपने उत्तर मे भारतवासियो को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होने वादा किया कि 'हम भारतवासियों को उनके गृह-प्रवन्य का उतना अश दिलाने में सहायता देंगे जितना कि उन विषयों के प्रवन्य से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेवारी लेने की स्थिति में वे नहीं है। 'इन दो कागजो को लेकर श्री सप्र और जयकर ने यरवडा-जेल में २३ और २४ जुलाई को गाघीजी से मुलाकात की, जिसमें गायीजी ने उन्हें नैनी-जेल (इलाहाबाद) मे पं॰ मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया। गाघीजी चाहते थे कि गोलमेज-परिपद् के वाद-विवाद को सरक्षणो-सम्बन्धी विचार तक ही सीमित रक्खा जाय । सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रक्त विचार-क्षेत्र से निकाल न देना चाहिए। गोलमेज-परिषद् की रचना सतोष-जनक होनी चाहिए। सविनय-अवजा-आन्दोलन के रोक लेने की दशा में भी तवतक विदेशी वस्त्र और शराव का घरना जारी रहना चाहिए जवतक कि सरकार स्वयं गराव और विदेशी वस्त्र का निषेध कानूनन न करदे और नमक का बनाया जाना विना किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिए।

इसके वाद उन्होंने राजनैतिक बन्दियों के छुटकारे का, जायदादों, जुर्मानों और जमानतों के वापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुननियुक्ति का और आर्डिनेन्सों को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होंने सन्देग-वाहकों को सावधान किया था कि मैं एक कैदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक गति-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। ये मशविरे मेरे अपने है। मैं स्वराज्य की हरेक योजना को अपनी ११ शर्तों से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। प॰ मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गाधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने समझौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकट किया था। इन कागजों के साथ सन्देश-वाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतीलाल और जवाहरलाल जी

ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जवतक मुख्य-मुख्य विषयो पर एक समझौता न हो जाय तवतक किसी भी परिषद् में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी।

जवाहरलालजी ने एक पृथक् नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैद्यानिक विपय-सम्बन्धी गाधीजी के विचार जैंचते नहीं है, क्योंकि वे काग्रेस की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं है, और न उनसे वर्तमान समय की माग की ही पूर्ति होती है। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को श्री जयकर गाधीजी से मिले, तब गाधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान सम्वन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पृथक होने की इजाजत न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह वातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिले। मैं अंग्रेजों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रिआयते दी गई है उनकी जाच के लिए एक स्वतंत्र कमिटी चाहुँगा। गाधीजी चाहते थे कि वाइसराय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सके कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन वाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गाधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवडा जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके।

इस प्रकार वहा १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ ये जयकर-सपू और दूसरी तरफ गाषीजी, दोनो नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डा॰ सैयद महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर-कर्ताओं ने, जिनमें सव उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका अभी जित्र किया जा चुका है, दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक् होने के हक को और अग्रेजों के दावो और उनकी रिआयतो की जाच के लिए एक किमटी की नियुक्ति की माग को भी शामिल कर दिया था। वातचीत को समाप्त करते समय गाबीजी, श्रीमती सरोजिनी, वल्लभमाई पटेल और श्री जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-वाहको को शान्ति-स्थापना के लिए उठाई हुई तकलीफों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हे सुझाया कि "अब जिनके हाथ में कांग्रेस-सस्थायों है वे हम किसीसे मिलने-जुलने की सुविधा स्वभावत पा सकेंगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उतनी ही इच्छुक है तो उस हालत में उन्हे हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

वाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमे उन्होने वतलाया था

कि मैं तो प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक विन्दियों को वही सख्या में छीड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलो पर उनके प्रकारों और योग्यता के अनुसार विचार वहीं करेगी। दोनों नेहरुओं ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांघीजी को लिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक वातो पर विचार करना भी गैर-मुमिकन खयाल करते हैं। कुल समय तक और भी पत्र-त्र्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि बान्ति की वात-चीत असफल हो गई। (देखिये परिशिष्ट ६)

सप्रू-जयकर की समझौते की वात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैषियो को निराशा नही हुई। उसके बाद मि० हौरेस जी० अलैक्जैण्डर के, जो सैली ओक कॉलेज में अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से वह प्रमावित हुए। उनमे कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीवी की सीघी-सादी समस्यायो का मुकावला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड अविन ने एक दर्जन के करीव आर्डिनेन्स निकाल दिये थे. जिनमे गैर-कानुनी उत्तेजन (Unlawful Instigation) आहिनेन्स, प्रेस-आहिनेन्स और गैर-कान्नी सस्या (Unlawful Association) आहिनेन्स भी शामिल थे। लॉर्ड अविन ईमानदारी के साथ एकदम 'दृहरी नीति' का अनसरण कर रहे थे। वह आहिनेन्सो की वहत आवश्यकता भी वताते जा रहे थे और भारतीय राप्टीयता की थोडी कब्र भी कर रहे थे। उन्होने कलकत्ते की युरोपियन असोसियेशन से कहा था-"यद्यपि हम जोरदार शब्दो में सर्विनय-अवज्ञा-आन्दोलन की निन्दा कर सकते है, किन्तु यदि हम भारतवासियो के मस्तिष्क मे आज जो राष्ट्रीयता की बाग धभक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठीक न समझेगे तो हम वडी भारी गलती करेगे।"

#### गोलमेज-परिषद् शुरू

१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज-परिषद् शुरू हुई। अपर-हाउस की शाही गैलरी मे वडी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ६६ प्रतिनिधि थे जिनमे १६ रियासतो से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और वाकी १३ इंग्लैण्डके भिन्न-भिन्न दलों के मुखिया थे। गोलमेज-परिषद् वीच-वीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्राय सभीने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, वीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि सध-राज्य के पक्ष में थे। शास्त्रीजी

जो भारतवर्षं की स्वाधीनता के पक्ष में वहुत अच्छा बोले, पहले तो सघ-शासन के पक्ष में कुछ झिझकते हुए वोले, किन्तु पीछे उसी के पक्ष में वृढ हो गए। प्रवान-मंत्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शतें रक्खी। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछली बात की खूविया दिखलाईं। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीढी पवित्र विरासत समझेगी। उसके वाद भिन्न-भिन्न उपसमितिया वनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-सख्यकों, ब्रह्मा, सरकारी नौकरियो और प्रान्तीय तथा सघ-शासन के ढाचो के वावत वाकायदा रिपोर्ट दी। परिपद् अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टो और नोटो में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रक्खा जाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि सघ-शासन के आधार पर जो व्यवस्थापक-सभा वने, जिसमें रियासते और प्रान्तो दोनो का प्रतिनिधित्व हो, जसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्यरक्षा और वैदेशिक मामलो के विषय सुरक्षित रक्खे जायेंगे। राज्य की शान्ति और आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेवारियां है उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नर-जनरल को विशेष अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयो की विगतें भी वतलाई गई थी। उसके वाद प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में जिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादो की धोषणा की थी:—

"विटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेवारी प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाजो पर रक्खी जाय। संक्रमण-काल में लास-खास जिम्मेवारियों का ध्यान रखने की गारटी देने के लिए और दूसरी खास-खास स्थितियों का मुकावला करने के लिए उसमें आवश्यक गुजाइश रख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटी आवश्यक है वह भी उसमें हो।

"सक्रमण-काल की आवश्यकताये पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रक्खे जायेंगे उनमे यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हो और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान-द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी तक बढने में कोई वाधा न आवे।"

प्रधानमत्री ने यह भी कहा था कि "यदि इस बीच मे वाडसराय की अपील का जवाव उन लोगो की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन मे लगे हए है, तो उनकी सेवाये स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।"

पहली गोलमेज-परिपद् की, जिसका कि काग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से सक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस परिषद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांघीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ खादिमयों की रिहाई से यह सख्या और भी वढ गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे ज्यो-का-त्यों नीचे देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम काग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहा देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर 'रिआयती' (Privileged) लिखा हमा था।

### 'रिश्रायतो' प्रस्ताव

यह 'रिकायती' प्रस्ताव काग्रेस-कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ वर्ज स्वराज्य-भवन इलाहावाद में स्वीकार किया था.—

"अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस 'गोलमेज-परिषद्' की कार्रवाइयो को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के खास-खास सदस्यो, भारतीय नरेशो और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थको में से चुने हुए उन व्यक्तियो ने मिलकर की थी, जो भारतवासियो के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नही थे। इस कार्य-समिति की राय मे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियो से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीको का इस्तेमाल किया है, उनसे उसने स्वय अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव मे बात तो यह है कि वह भारतवासियो के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओ को जेलो में वन्द करके, आर्डिनेन्सो और सजाओ-द्वारा और सविनय-अवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य-समिति सभी कुचली हुई जातियो के हाथो मे कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक्त-पूर्ण प्रयत्न मे लगे हुए

हजारो शान्त, शस्त्र-हीन और मुकावला न करने वाले लोगो पर लाठी-प्रहार करके और गोलिया चलाकर , इस देश की सच्ची आवाज को रोकती रही है।

"इस कार्य-सिमिति ने १६ जनवरी १६३१ को मिन्त्र-मण्डल की ओर से उग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ड-द्वारा घोषित ब्रिटिश-सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस सिमिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे काग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

"यह समिति लाहीर-काग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ है और यरवडा जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में म० गाधी, प० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों की जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की घोपणा में उसके लायक उत्तर इस समिति को विखाई नहीं देता। समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में और हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि काग्रेस-कार्य-समिति के असली सदस्य और महा-समिति के अधिकाश-सदस्य भी है, तथा जवकि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई भी सामान्य घोपणा राष्ट्रीय मधर्प का कोई सन्तोषप्रव अन्त करने में असमर्थ है। उससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अन्त हर्गिज नहीं हो सकता। इसलिए समिति आन्दोलन को पहले वी हुई हिदायतों के अनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उसने अवतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्खेगी।

"समिति देश के पुरुषो, स्त्रियो और वच्चो की उस हिम्मत और मजवूती की इस अवसर पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मो का मृकावला किया है, और वह भी उस सरकार के जुल्मो का जो कि ७५ हजार के करीव निर्दोष स्त्री-पुरुपो को जेलो में ठूसने की, कितने ही आम और पागविक लाठी-प्रहारो की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलो में तथा वाहर लोगों को दी गईं, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ो ही मनुष्य अपग हो गये और मर गये, सम्पत्ति लूटने की, घरो को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सो में सशस्त्र पुलिसवालो, सवारों और गोरे सिपाहियों की, लाइनों को घुमाने की, लोगों के सार्वजिनक व्याख्यान देने, जुलूस निकालने और सभा करने के हको को छीनने की और काग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य सस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जब्त करने की और उनके घरो तथा दफ्तरों पर कब्जा करने की जिम्मेवार है।

"सिमिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशापूर्ण होकर स्वाधीनता की लडाई जारी रखने का दृढ-निष्चय कर चुका है।"

सवाल यह या कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं ? इसपर मतमेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ। लन्दन से डॉ॰ सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमे उन्होने कार्य-समिति से उनके आने से पहले उनकी वाते विना सुने प्रधानमत्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह तभी गोलमेज-परिषद् के बाद भारतवर्ष को लौटनेवाले थे। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु जैसा कि ऐसे प्राय. सभी मामलो में हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर वाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी।

#### गवर्नर-जनरत्त का वक्तव्य

२५ जनवरी १६३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला .---

"१६ जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसपर विचार करने का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहें हैं, वातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय।

"इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभाये करे उनके लिए कानूनन कोई रुकावट न हो, सिमिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला ऐलान प्रान्तीय सरकारो-द्वारा वापस ले लिया जायगा और गाघीजी तथा अन्य लोगो को, जो इस समय सिमिति के सदस्य है या जो १ जनवरी १९३० से सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

"मेरी सरकार इन रिहाइयो पर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें हैं कि सम्वन्धित लोग विना शर्त आजाद होकर वातचीत करे। हमने यह कार्रवाई ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेवारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह सरकार द्वारा पूरी की जा सके ।

"हमारे इस निणंय का असर जिन-जिन लोगो पर होगा उनपर यह विश्वास करने मे मुझे सन्तोष है कि वे उसी भावना से काम करेगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुझे विश्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामो की शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्त्व को स्वीकार करेगे।"

.

[पाँचवाँ माग : १६३१]

# : 9:

# गांघी-श्रर्विन-समभौता-१६३१

#### गांधीजी का सन्देश

काग्रेस-कार्य-सिमिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात सें से पहले होनेवाली थी और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पिलयां यदि जेल में हो तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। चूिक जो लोग वीच-बीच में किसीके बजाय (कार्य-सिमिति के) सदस्य वने थे उनकी रिहाई की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संस्था २६ पर पहुँच गई। गांधीजी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव के ही अनुरूप था। स्योकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता में वह फूल भी नहीं उठते। उन्होंने कहा —

"जेल से में अपनी कोई राय वनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसीके प्रति मुझे कोई शत्रुता है और न किसी वात का तास्सुव। में तो हरेक वृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने और सर तेजवहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रो से, जब वे लीटकर आयेगे, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसीलिए में यह वात कह रहा हूँ।"

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इगित किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि "पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोडा जा सकता, न लाखों मूखो-मरते लोगो-द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।" उन्होंने कहा, "यह ठीक हैं कि ज्यादातर आर्डिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपडें व शराब के विहण्कार को रोकने के लिए ही बने हैं; लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं बिल्क परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई है।" उन्होंने कहा कि मैं शान्ति

के लिए तरस रहा हूँ, वशर्ते कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड दे और मैं विलकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी सुलह में मैं साझीदार न होऊँगा जिसमें पूर्वीक्त तीन वातो का सन्तोपजनक हल न हो। "इसलिए गोलमेज-परिषद्-रूपी पेंड का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए।"

गाधीजी, छूटते ही, प॰ मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहावाद चल दिये, जहाकि वह वीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी वही बुलाया गया। वही स्वराज्य-भवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को, कार्य-समिति की बैठक हई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पास हुआ —

"कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सप्रू और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्वेसाधारण में यह खयाल फैल गया है कि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थिगत कर दिया गया है। इसिलिए सिमिति के इस निञ्चय की ताईद करना आवश्यक है कि जवतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तवतक आन्दोलन वरावर जारी रहेगा। यह सभा लोगो को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपडे और शराब तथा अन्य नशीली चीजों की दूकानों पर घरना देना अपने-आप में सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अग नहीं है, विल्क जवतक वह विलक्षुल शान्ति-पूर्ण रहे और जवतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई स्कावट न पड़ती हो तवतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है।

"यह समिति विदेशी कपडे के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, व्यापारियो और काग्रेस-कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूकि सर्व-साघारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का वहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलवल का एक आवश्यक अग है और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से बहिष्कृत कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय था प्रतिबन्धक-तटकर लगाकर।

"विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर घ्यान देकर, विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस विशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशसा करती है, लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-सस्या उन्हें इस वात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल वचा हुआ है उसको वह कही और खपा देगी।"

## पं० मोतीलाल नेहरू का खर्गवास

कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहावाद ही रहे। पण्डित मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराव होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनक ले जाया जाय। तवतक करीव-करीव सभी लोग थोडे दिनो के लिए वहा से चले गये, पर गांघीजी-सहित कछ लोग वही रहे। गांधीजी तो मोतीलालजी के साथ लखनऊ भी गये, जहा मौत से वड़ी कशमकश के वाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलालजी सदा के लिए हमसे विदा हो गये--- "हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भवन मे ही कीजिए। मेरी मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मात-भिम के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी साझीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतन्त्र-भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नीद गलाम देश में नहीं विल्क आजाद देश में ही लेने दो।" इस प्रकार पण्डितजी की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शाही तवीयत के आदमी थे---न केवल वौद्धिक दृष्टि से विलक धन, सस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियो से। जब कि उनकी दूरन्देशी और तत्काल-बृद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्यायों को स्पष्ट रूप से सुलझाने में वढी मदद मिलती उस समय उनका हमारे वीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति थी कि वस्तुत जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह न केवल वहें दूरन्देश ही थे, विल्क हमारे सामने छाई हुई राजनैतिक समस्याओं की तफसीलों में उतरकर जल्द और सही निर्णय पर पहेँचने में भी एक ही थे।

हालांकि उनका रहन-सहन वहुत अमीरी था, मगर गांघीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी जीवन को शुद्ध और पिवत्र बनाने की आवञ्यकता महमूस की; और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीवी और कष्ट-सहन को अपनाया। यह भी नहीं कि उन्होंने अपने धन का अकेले ही उपभोग किया हो। वह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी अपने धन का भागीदार बनाया है। काग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभिन्न और उदारता के अनुकूल ही थी। लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट नहीं कह सकते, उनकी सबसे बड़ी भेट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेण्ट-जनरल के बड़े-बड़े ओहदो पर न देखना चाहे. लेकिन मोतीलालजी ने दूसरा ही रास्ता पकडा। मोतीलालजी अब नही रहे, लेकिन उनकी स्पिरिट, अब भी काग्रेस के ऊपर मेंडरा रही है और विचार-विनिमय एवं निर्णय के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है।

राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात वस्तुत. शोकजनक थी, और जिसके लिए गांधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैंण्ड में खूब चिल्ला-चिल्लाकर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की जो बात कही जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रुख में कोई परिवर्तन नजर नही था रहा था। "चारों ओर दमन-चक्र अपने मयकर रूप में जारी है," 'न्यूज क्रानिकल' को दिये हुए अपने तार में गांधीजी ने लिखा, "निर्दोष व्यक्तियों पर अकारण मारपीट अभीतक जारी है। इंज्जतदार आदिमयों की चल और अचल सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सरसरी तौर पर वरायनाम कानूनी कार्रवाई करके जच्त कर ली जाती है। स्त्रियों के एक जुलूस को भग करने में बल-प्रयोग किया गया। उन्हें जूतों की ठोकरें मारी गईं और वाल पकडकर घंसीटा गया। ऐसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी कठिनाइया हल ही क्यों न हो जायें।

## वाइसराय से मुलाकात

खानगी तौर पर इस बात की हिदायते जारी की गई कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहे, पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी वात शुरू न की जाय जिससे परिस्थिति कोई नया रूप धारण कर ले। ठीक इसी समय गोलमेज-परिषद् में, गये हुए प्रतिनिधि लौट कर हिन्दुस्तान आये और आते ही, ६ फरवरी १६३१ को उन्होने काग्रेस से निम्न प्रकार अपील की :---

"(गोलमेज-परिषद् की) योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की बातें तो, जिनमें से कुछ बहुत सार की और महत्त्वपूर्ण है, अभी तय होनी हैं। हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि अब काग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे वढकर इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करे। हमें आशा है कि वातावरण को ऐसा शान्त कर दिया जायगा जिसमें इन आवश्यक विषयो पर मलीमाति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियो की रिहाई हो सके।"

लेकिन इसके वाद भी सजायें दी जाती रही और फरवरी १६३१ में कानपुर शहर में पिकेटिंग के अपराघ में १३६ गिरफ्तारियां हुईं? साथ ही जेलो में भी— क्या साना-कपड़ा और क्या दवा-दारू--कैदियो के साथ वैसा ही खराव व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की वाजाब्ता बैठक हुई। इस समय तक डॉ॰ सप्रु और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गाघीजी व कार्य-समिति से मिलने के लिए वे दौडे हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की। यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मदता तक न रख पाते थे, क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कछ ऐसी बात कह गये थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, विल्क उनके प्रति रोष भी छा रहा था। खैर, जो हो। गाघीजी ने लॉर्ड अर्विन को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पलिस-द्वारा की जा रही ज्यादितयो, खास-कर २१ जनवरी को बोरसद में स्त्रियो पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका घ्यान आकर्षित करते हए उनसे पलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा। लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया और ऐसा मालुम होने लगा मानो सुलह-ज्ञान्ति की सारी वात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसस किया गया कि अगर काग्रेस और सरकार को मिलना है तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे वढाना पडेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को विना किसी वार्त के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गाघीजी अपनी ओर से वाइसराय को मुलाकात के लिए क्यों न लिखे, बजाय इसके कि वाजाब्ता पत्र-व्यवहार की वाट देखते रहे ? सत्याग्रही को शान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने मे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अतएव गांधीजी ने लॉर्ड अर्विन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे वहैसियत एक मनष्य वात-चीत करने की उच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारील को भेजा गया और १६ तारील के वहे सवेरे तार-द्वारा इसका जवाब आ गया। १६ तारीख को ही गांघीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और परानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुँच गये। कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव-द्वारा गांबीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे। गाधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली वार मुलाकात की और कोई चार घण्टे तक वाइसराय से उनकी वार्ते होती रही। तीन दिन तक लगातार यह बात-चीत चलती रही।

इस बात-चीत के दौरान में गाघीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादितयो की जाच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इनके अलावा वे कर्ते थी जोकि सुलह के समय आम तीर पर हुआ करती है; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष कानूनो (ऑर्डिनेन्सो) को रद करना, जब्त की हुई सम्पत्ति को लौटाना और उन सव कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हटा दिया गया है फिर से वहाल करना। ये सब बाते, खासकर पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जाच के विषय, ऐसी विवादास्पद थी कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं थी। १९ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञित्त प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी वार्तें सामने उठी है जिनके, बारें में विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे वात-चीत होने में कई दिन लग जायें।

पहले दिन वडे उत्साह के साथ गांधीजी डॉ॰ अन्सारी के मकान पर लौटे जहां कि वह स-दलवल ठहरे हुए थे। पहले दिन की वातचीत से एक प्रकार की निश्चित आणा वैंघती थी। दूसरे दिन यह स्पप्ट हो गया कि गांधीजी की स्थिति को वाइसराय समझते तो है, लेकिन उसके अनुसार करने को तैयार न थे। चूिक उन्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसिलए वातचीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावता पैदा हो गई, और स्वय वाइसराय ने गांधीजी को दुवारा शनिवार २१ तारीख को वुलाने के लिए कहा। लेकिन गुरुवार १६ तारीख को एकाएक वुलावा आ पहुँचा। इघर सरकार और कांग्रेस के वीच चलनेवाली वातचीत के दौरान में उठनेवाले विविध विषयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिनकी सख्या वाद में वढकर २० हो गई। वाइसराय लन्दन से इस विषय में तार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसिलए इस सम्मेलन को २४ ता॰ तक ठहरना पड़ा।

वहुत प्रतीक्षा के वाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का वृलावा आ ही पहुँचा। २७ ता० को गांधीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तीन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक वातचीत हुई। वातचीत में कठोर गव्द एक भी नहीं कहा गया, और वाइसराय इस वात के लिए उत्सुक थे कि गांधीजी वातचीत तोड न दें।

२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार गांधीजी ने पिकेटिंग के वारे में उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित समझौते के वारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को लिख भेजे। समझौते के सिलसिले में उठी हरेक बात पर वाइसराय ने गांधीजी के निब्चित विचार जानने वाहे और इसके लिए, जैसा कि पहले तय हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के २।। वजे उन्हें वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराशाजनक मालूम पड़ने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि फिर से लड़ाई छेडे विना कोई चारा नहीं है। कार्य-सिमित के हरेक सदस्य के मृह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी कि "समझौते की दातचीत वन्द कर दो।" कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही चारो तरफ यह वात फैल गई। चारो तरफ हलचल मच गई और हर जगह परेंंगानी नजर आने लगी।

निन्चित समय पर गाघीजी वाइसराय से मिले और सायकाल ६ वजे वाइसराय-भवन से वापस आ गये। इतने थोडे समय में उनके लौट आने से एकदम निराशा छागई, लेकिन शीघ्र ही समझौते की फिर से आशा व्यने लगी। १ मार्च के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसराय से मिले तो वाइसराय का रूख विलक्षुल दोस्ताना था। होम-सेकेटरी मि० इमर्सन भी वड़ी अच्छी तरह पेश आये। वाइसराय ने गांघीजी से कहा कि मि० इमर्सन के सलाह-मश्विरे से वह पिकेटिंग के वारे में कोई हल सोचे।

#### श्राशाजनक परिखिति

इसके वाद वातावरण विलक्षुल वदल गया। आपस में मित्रता के आसार नजर आने लगे। इतने समय के वाद अब सम्भवत. हम यह कह सकते है कि अधिकारों की भावना के ऊपर कर्तं व्य-भाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझौता विलक्षुल ही न हुआ होता। पिकेटिंग के वारे में वहस-तलव एक वात यह थी कि वह सारे "विदेशी माल के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माल के ?" दूसरी वात उसके लिए ग्रहण किये जानेवाले साधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश-माल का विह्य्कार प्रारम्भ से काग्रेस-कार्यक्रम का अंग नही था विलक् वाद के सालों में, खासकर लड़ाई के दिनों में, उसमें शामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है कि उसी लड़ाई के लिए और राजनैतिक उद्देशों की पूर्ति के लिए दवाव डालने को राजनैतिक शस्त्र मानकर ही ग्रहण किया गया था। अतएव विदेशों माल की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस प्रकार, जैसा कि आगे हम देखेंगे, समझौते की एति हिपयक भाषा विलक्षुल स्पष्ट कर दी गई। वाइसराय ने विह्यकार शब्द के प्रयोग पर आपित की। जनके खयाल में पिकेटिंग और विह्यकार ऐसी चीजें हैं जो एक-दूसरे के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। और अस्थायी सन्थि के समय विदेशी माल और ब्रिटिश-माल में फर्क तो किया ही जाना

चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी और मि॰ इमर्सेन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी · लिया गया।

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सन्तोपजनक रही। यह तय रहा कि इसके बाद जुर्माने वसूल नही किये जायँगे लेकिन अमीतक जो रकम वसूल हो चुकी है वह नही लौटाई जायगी। कैदियों के रिहाई के बारे में वाइसराय ने उदारता और सहानुभूति के साथ विचार करने का वादा किया। पहली मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दगा, शरारत व चोरी के जुर्मों पर विचार हुआ। प्रसगवश यहां यह भी वता देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के वाद गाधीजी फिर से वाइसराय-भवन गये थे और बातचीत पुन जारी हुई थी। गाधीजी ने नजरबन्दों का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं पर वैयक्तिक रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जव्त सम्पति के बारे में तय हुआ कि उसमें से जो बिक चुकी है वह नहीं छौटाई जा सकती। गाधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिले, क्योंकि मारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों से सीधी वातचीत चलाने के लिए तैयार नहीं है। मगर जब्त जमीनों के बारे में बम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी गाधीजी को देने का वाइसराय ने वादा किया।

गाघीजी ने इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री वल्लभमाई पटेल ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलेक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिन्होंने लड़ाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे में तो स्थित अच्छी ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता है वहा से आजादी के साथ नमक लेने देने का वाइसराय ने आश्वासन दिया। यह एक ऐसी सुविधा थी जो गाघीजी के लिए बड़ी सन्तोप-जनक हुई। पुलिस की ज्यादितयों के प्रश्न पर दोनों ही अड़ गये। गाघीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेकों कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ वह मुझे आदेश देगी में तो वाखुशी, उसीका पालन कल्या। "अगर आप बात-चीत तोड़ना चाहे", उन्होंने कहा, "तो में बातचीत तोड़ने के लिए ही वाइसराय के पास जाऊँगा।" वाइसराय से वातचीत करके वह रात के १ वजे वापस आये और रात के २। वजे तक कार्य-समिति के सदस्यों व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया। वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक हल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च उसी रात एक हल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च

का दिन तय रहा; क्योंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांघीजी का मौन-दिवस था।

समझौते की जो आज्ञा बँघ रही थी, ३ मार्च को उसमे एक और वडी कठिनाई उत्पन्न हो गई। वारडोली के किसानो की जमीन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अब फिर उस मामले को उठाया गया। इस वारे मे जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा होना लाजिमी था जिसे वल्लभभाई मान ले। अतएव दिन की बातचीत मे गांधीजी ने वाइसराय से कहा कि मैं कोई ऐसा हल सोचकर कि जो वल्लभभाई को मान्य हो, रात को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस विषय की चर्चा वन्द कर देना चाहिए। उघर, वस्तस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी कठिनाइयां थी। यह समझा जाता है कि जब बारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होने वम्बई-सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमे लिखा था कि चाहे कुछ हो. में किसानो की जब्त जमीने लौटाने के लिए कभी नहीं कहुँगा। इसलिए यह स्वामाविक ही था कि अब उससे बिलकुल उलटी बात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने चाहा कि गांधीजी सर परुषोत्तमदास और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला से इसके लिए वीच मे पड़ने को कहे; और आशा प्रकट की कि सब ठीक हो जायगा। गानीजी ने चाहा कि वाइसराय स्वयं ऐसा करे। आखिरकारः वाइसराय वम्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को तैयार हुए कि जमीने प्राप्त कराने के मामले मे पूर्वोक्त दोनो महानुभावों की मदद की जाय। और असलियत तो यह है कि इस वातचीत के दौरान में वस्वई-सरकार के रेवेन्य-मेम्बर भी दिल्ली पहुचे थे जो, यह स्पष्ट है, इस सम्बन्धी वातचीत के लिए ही बुलाये गये थे। श्री सप्र, जयकर और साथ ही जास्त्रीजी ने, जब कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, वड़ा काम किया।

#### श्रारजी सुलह

इसपर लम्बी वहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक वार फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि वस अब समझौते की वातचीत भग हुई। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उल्लिखित हल निकाला गया और उसके साथ घारा (सं) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहातक सरकार से सम्बन्ध हैं'—जो कि सर पृष्ठषोत्तमदास ठाकुरदास और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के वीच में, पड़कर सम्भव हो तो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुजाइश रखने की गर्ज से किया गया।

३ तारील की रात के २॥ वर्जे (अर्थात् ४ मार्च १६३१ के वहें सवेरे) गाधीजी

वाइसराय-भवन से बापस लौटे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा मे जाग रहे थे। गाषीजी बड़े उत्साह मे थे। मामूल के मुताबिक गाषीजी ने उस रात की सब घटनाये कार्य-सिमिति के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वादिववाद हुआ था, क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसिवदा बनाया गया उसमें मुसलमान दूकानदारों के यहा पिकेटिंग न करने की घारा रक्खी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोडी-बहुत खामी थी। कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तफसील में उनपर विचार किया जायगा। शोलापुर के और गढवाली कैदियों का तो उसमें जिक ही नहीं था। पिकेटिंग-सम्बन्धी घारा के कारण विशेषत विटिश माल पर ही घरना नहीं दिया जा सकता था। जव्तशुदा या बेच दी जानेवाली जमीनों की वापसी स्वय ही एक समस्या वन गई थी, क्योंकि १७ (स) घारा उसमें मौजूद थी, जो काग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी।

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वय ही विधान-सम्बन्धी एक अत्यन्त आवश्यक विषय को तय कर लिया; अलबत्ता यह शर्त रक्खी गई कि यदि कार्य-समिति उसे मजुर कर ले। गांधीजी उस योजना पर आगे विचार चलाने के लिए तैयार हो गये, जिसपर "भारत मे वैध-शासन स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिषद् मे विचार हुआ था और जिस योजना का सघ-शासन तो अनिवार्य अग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिम्मे-चारियों की अदायगी जैसे विषयो पर प्रतिबन्ध या सरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गांघीजी और वाइसराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके ऊपर था कि वह वाहे तो उसे मजूर करे और चाहे तो रद कर दे। वल्लभभाई समझौते के जमीनों-सम्बन्वी अक्ष से सहमत नही थे। जवाहरलालजी को विधान-सम्वन्धी अश नापसन्द था। कैदियो वाली बात पर तो किसीको भी सन्तोष न था। लेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक को सन्तोष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहा रहता, वह तो काग्रेस की जीत ही न होती ! जब काग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तब ऐसा नही हो सकता कि उसी-उसकी वात रहे। अलवत्ता कार्य-समिति चाहे तो प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रद्द कर सकती थी। गांधीजी ने अलग-अलग

कार्य-सिमिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी वात पर या हरेक वात पर, या आप कहें तो समूचे समझौते पर, मैं सुलह की वातचीतं तोड़ दू<sup>7</sup>

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और काग्रेस के वीच खूव गहरा वाद-विवाद होन के बाद यह समझौता वनकर तैयार हुआ। गांधीजी और लॉर्ड अर्विन में जो श्रेष्ठतम गुण थे जनमें से कुछ का इस वातचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। जसीके परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १६३१ को), यह समझौता हुआ जो ज्यो-का-त्यो नीचे दिया जाता हैं.—

#### सरकारी विज्ञप्ति

"सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौसिल-सहित गवर्नर-जनरल का निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है:—

- (१) वाडसराय और गांधीजी के बीच जो बात-चीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन वन्द हो, और सम्राट् सरकार की सहमति से भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारे भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करे।
- (२) विधानसवधी प्रश्न पर, सम्राट्-सरकार की अनुमित से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर गोलमेज-परिषद् में पहले विचार हो चुका है। वहा जो योजना वनी थी, संध-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है; इसी प्रकार भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसल्यक जातियो की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिम्मेदारियो की अदायगी जैसे विषयो के प्रतिवन्व या सरक्षण भी उसके आवश्यक भाग है।
- (३) १६ जनवरी १६३१ के अपने वक्तव्य मे प्रवान-मत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे आसन-सुघारो की योजना पर आगे जो विचार हो उसमे काग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सके।
- (४) यह समझौता उन्ही वातो के सम्बन्ध मे है, जिनका सविनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीघा सम्बन्ध है।
- (१) सिवनय अवज्ञा अमली रूप में वन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन

को अमली तौर पर बन्द करने का मतलब है उन सब हलचलो को बन्द कर देना, जोकि किसी भी तरह उसको बल पहुँचानेवाली हो—खासकर नीचे लिखी हुई बाते—

- १. किसी भी कानून की धाराओं का संगठित भग।
- २. लगान और अन्य करों की बन्दी का आन्दोलन।
- स्विनय अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित करना।
- ४. मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियो को या गाव के अधिकारियो को सरकार के खिलाफ अथवा नौकरी छोडने के लिए आमादा करना।
- (६) जहां तक विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो बहिष्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके। इस विपय में सरकार की नीति यह हैं—सारत की माली हालत को तरक्की देने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये गये आन्दोलन के अग-रूप भारतीय कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-बुझाने व विज्ञापनवाजी के उन उपायों में श्कावट डालने का उसका कोई हरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करे और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिकूल न हो। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपडे शामिल है) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में—सम्पूर्णत. नहीं तो भी प्रधानत.—ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-रूप से राजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए दवाव डालने की गरज से।

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश-मारत, देशी राज्य, सम्राट् की सरकार और इंग्लैण्ड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण बातचीत में काग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस समझौते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा। इसलिए यह बात तय पाई है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द करने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक-शस्त्र के तौर पर काम में लाना निष्चत रूप से बन्द कर देना भी धामिल है; और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन्होंने - ब्रिटिश माल की खरीद-फरोस्त बन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय बदलना चाहें तो अवाध-रूप से उन्हें ऐसा करने दिया जायगा।

(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और

शराव आदि नशीली चीजो के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का मग होता हो। पिकेटिंग उग्र न होगा और उसमें जवरदस्ती, धमकी, क्कावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में खलल डालने या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुमें हो। यदि कही इन उपायों से काम लिया गया तो वहां की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी।

- (५) गांधीजी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का घ्यान आर्काषत किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजितिक जाच कराई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई पडती है और उसको ऐसा प्रतीर्त होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति-अभियोग लगाये जाने लगेगे, जिससे पुन. शान्ति स्थापित होने में वाधा पडेगी। इन वातो का खयाल करके, गांधीजी इस वात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो गये है।
- (६) सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के वन्द किये जाने पर सरकार जो-कुछ करेगी वह इस प्रकार हैं—
- (१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जो विशेष कानून (आर्डिनेन्स) जारी किये गये हैं वे वापस ले लिये जायेंगे।

आर्डिनेन्स नं० १ (१६३१), जो कि आतकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध मे है, इस घारा के कार्य-क्षेत्र मे नहीं आता है।

(११) १६०८ के किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत सस्थाओं को -गैर-कानूनी करार देने के हुक्म घापस ले लिये जायेंगे, वगर्ते कि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले मे जारी किये गये हो।

वर्मा की सरकार ने हाल में किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो हुक्म जारी किया है वह इस घारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता ।

(१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हे वापस ले लिया जायगा, यदि वे सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले मे चलाये गये होने और ऐसे अपराधो से सम्बन्धित होने जिनमे हिंसा सिर्फ नाम के लिए होनी या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने की बात हो।

- २. यही सिद्धान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलनेवालें मुकदमो पर लागू होगा।
- ३ किसी प्रान्तीय सरकार ने वकालत करनेवालो के खिलाफ सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में 'लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चलाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में मुकदमा छौटाने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त देगी, वशर्ते कि सम्वन्धित व्यक्ति का कथित आचरण हिंसात्मक या हिंसा को उत्तेजन देनेवाला न हो।
- ४. सैनिको या पुलिसवालो पर चलनेवाले हुक्स-उदूली के मुकदमे, अगर कोई हो, इस घारा के कार्य-क्षेत्र मे नही आयेंगे।
- (१३) १. वे कैंदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले मे ऐसे अपराघो के लिए कैंद मोग रहे होगे जिनमें नाम-मात्र की हिंसा को छोडकर और किसी प्रकार की हिंसा या हिसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो।
- २. पूर्वोक्त १. क्षेत्र में आनेवाले किसी कैदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार हिंसा या अहिसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो वह सजा भी रद कर दी जायगी, या यदि इस अपराध-सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा।
- सेना या पुलिस के जिन आदिमयों को हुक्म-उदूली के अपराध में सजा हुई
   चैसा कि बहुत कम हुआ है—वे इस माफी के क्षेत्र में नही आयेंगे।
- (१४) जुर्माने जो वसूल नही हुए है, माफ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार जाब्ता-फौजदारी की जमानती घाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जब्ती के हुक्म के बावजूद जो जमानत वसूल नही हुई होगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा।

जुर्माने या जमानतो की जो रकमे वसूल हो चुकी है, चाहे वे किसी भी कानून के मुताबिक हो, उन्हे वापस नहीं किया जयागा।

- (१५) सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसले में किसी खास स्थान के बािशन्दों के खर्चे पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ कर दी जायगी।
  - (१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नही है और जो सविनय

अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में आर्डिनेन्सों या फौजदारी-कानून की घाराओं के मात-हत अधिकृत की गई हैं, यदि अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो लौटा दी जायगी।

- (व) लगान या अन्य करो की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जव्त की गई है वह लौटा दी जायगी, जवतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि वकैयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अविध के भीतर-भीतर चुका देने से जानबूझ कर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अविध क्या है, उन मामलो का खास खयाल रक्खा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लमान-व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा।
  - (स) नुकसान की भरपाई नही की जायगी।
- (द) जो चल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी विक्री से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि जब विक्री से प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची गई हो।
- (इ) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कान्नी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छट रहेगी।
- (१७) (अ) जिस अचल-सम्पत्ति पर १६३० के नवे आर्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया गया है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार छोटा दिया जायगा।
- (व) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लगान या अन्य करो की वसूली के सिलसिले में जब्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में है वह लौटा दी जायगी, वशर्ते कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को उचित अविध के मीतर-मीतर चुका देने से जान-वृक्षकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अविध क्या है, उन मामलो का खयाल रक्खा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए रजामन्द होगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मृत्वीं कर दिया जायगा।

(म) जहाँ अचल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी, बहांतक मरकार में मध्दन्त्र है, वह सौदा अन्तिम मनझा बायगा।

नीट--गांबीजी ने सरकार को बनाया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है ' और जैसा कि उनका बिस्वास है, इस नरह होनेबाली विकी में कुछ अबस्य ऐसी है जो गैर-कानूनी नरीके से और अन्यारपूर्ण हुई है। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखने हुए वह इस बारणा को संजूर नहीं कर सकती।

- (ट) सम्पत्ति की जर्जी या उमपर मरकारी करूरा कानून के अनुमार नहीं हुआ है, इस विना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति की छूट रहेगी।
- (१८) सरकार का विस्वास है कि ऐसे सामले बहुत कम हुए हैं जिनमें क्रमूली कानून की बाराओं के अनुसार नहीं की गई है। ऐसे सामलों के लिए, अगर कांई हों, प्रान्तिक सरकारों जिला-अकसरों के नाम हिटायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट कर में इस तरह की जो विकायत सामने आये उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह सावित हो। जाय कि गैर-कानूनीयन हुआ है तो अविलयन उसको रहा-कका करें।
- (१९) जिन लोगों ने सरकारी नीकरियों ने इस्त्रीक्षा दिया है उनके रिक्र-स्थानों की चहां स्थायी-कर ने पूर्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्त्रीत्र देनेवाले) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्त्रीका देनेवाले अन्य लोगों के सामलों पर उनके गुण-दोप की दृष्टि से प्रान्तिक सरकारें दिचार करेंगी, जो फिर में नियुक्ति की दरस्वास्त करनेवाले सरकारों कमंचारियों व ग्रामीण अविकारियों की पुनःनियुक्ति के वारे में उदार-नीति से काम लेंगी।
- (२०) नमक-व्यवस्था-मम्बन्धी मीजूटा कानून के मंग को गवारा वर्न के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्नमान आविक परिस्थिति की देखने हुए नमक-कानून में ही कोई जान नवदीली की जा नकती है।

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीव है उनके सहायतार्थ, उस सम्दन्य में लागू होनेबाली बाराओं को वह (सरकार) उस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, दैसा कि अभी भी कई जगह हो रहा है, जिसमें जिन स्थानों में नमक बनाया या उकट्ठा विया जा सकता है उनके आस्त्राम के इलाकों के गांवों के व्यक्तिने वहां में नमक के सम्में; लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, देवने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं।

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की वानों पर पूरी नरह असल न कर सबी नो, उस हालत में, सरकार बह सब कार्रबाई करेगी जो, उसके परिवास-स्वरूप, सबे- साधारण तथा व्यक्तियो के सरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी।"

#### भगतसिह छादि की फांसी

समझौते की वातचीत के दौरान मे, सरदार मगतिंसह और उनके साथी राजगृह व सुखदेव की फासी की सजा को, जो कि मि॰ सौण्डर्स की हत्या के कारण लाहौरपड़यन्त्र केस में उन्हें दी गई थी, और किसी सजा के रूप में तवदील कर देने के वारे में
गांधीजी व वाइसराय के बीच वार-वार लम्बी वाते हुईं। क्योंकि, उन्हें जों फासी की
सजा दी जानेवाली थी, उससे देश में बहुत हलचल मच रही थी। स्वयं काग्रेसवाले
भी इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस समय जो सद्भाव चारो ओर दिखाई
पड़ रहा है उसका लाम उठाकर उनकी फासी की सजा वदलवा दी जाय। लेकिन
वाइसराय ने इस वारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा; हमेशा एक मर्यादा रखकर इस
वारे में उन्होंने वात की। उन्होंने गांधीजी से सिर्फ यहीं कहा कि में पंजाब-सरकार
को इस बारे में लिखूगा। इसके अलावा और कोई वादा उन्होंने नहीं किया। यह ठीक
है कि स्वय उन्हों को सजा रद करने का अधिकार था—लेकिन वह अधिकार
राज-नैतिक कारणों के लिए अमल में लाने के लिए नहीं था, हालांकि दूसरी ओर
राजनैतिक कारण ही पंजाब-सरकार के इस वात को मानने के मार्ग में वाघक हो
रहें थे।

दरअसल वे बाधक थे भी। चाहे जो हो, लॉर्ड अर्विन इस वारे में कुछ करने में असमर्थ थे, अलवत्ता कराची में काग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फासी रुकवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया। मार्च के अन्तिम-सप्ताह में कराची में काग्रेस होनेवाली थी। लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित रूप से वाइसराय से कहा—अगर इन नौजवानों को फासी पर लटकाना ही है, तो काग्रेस-अधिवेशन के बाद ऐसा किया जाय, इसके वजाय उससे पहले ही ऐसा करना ठीक होगा। इससे देश को यह साफ पता चल जायगा कि वस्तुत उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आगाये नहीं वेंघेगी। काग्रेस में गांधी-अर्विन-समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद होगा—यह जानते-वूझते हुए कि तीन नौजवानों को फासी दे दी गई है। अस्तु; १ मार्च १६३१ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ही मि० इमर्सन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछले दस महीनों की सरकारी कार्रवाडयों के लिए अपने को जिम्मेवार बताते हुए यह भी लिखा कि स्वराज्य-प्राप्त भारत में नौकरी करने

मे मुझे वडी प्रसन्नता होगी। लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर आशा प्रकट की कि शीध्र ही इंग्लैण्ड में वह उन्हें देखेंगे।

## युगान्तरकारी वक्तव्य

समझौते से निवटते ही गांधीजी ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अग्रेज व भारतीय पत्रकारो और प्रेसमैनो के एक समूह के सामने एक युगान्तरकारी वक्तव्य दिया। पूरा वक्तव्य लिखाने में गांधीजी को पूरा डेढ घण्टा लगा। वक्तव्य गांधीजी ने मृह-जवानी ही लिखाया था और उसमें कहीं भी एक-बार भी रहो-वदल नहीं किया। इस वक्तव्य में उन्होंने लॉर्ड श्राविन की उचित प्रशसा की और पुलिस, सिविल-सिविस व क्रान्तिकारियों से उपयुक्त अपील की। हम इस वक्तव्य को यहा उद्धृत करते हैं, क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य का स्थान मिलेगा —

"सबसे पहले में यह बात कह देना चाहता हूँ कि बाइसराय के अपार वीरज व जतने ही अपार परिश्रम व अचूक शिष्टाचार के विना यह समझौता, जैसा भी वह है, होना असमव था। मुझे इस बात का पता है कि मैंने उनके सामने कई बार झुझला पड़ने के कारण, चाहे अनजान में ही, उपस्थित किये होगे। मैंने उनके वीरज को भी छुडाया होगा। लेकिन ऐसे किसी समय की मुझे याद नहीं आती जबिक वह झुझलाते दिखाई दिये हो या उन्होंने वीरज छोड़ दिया हो। यह भी कह दू कि इस बहुत ही नाजुक बातचीत के दौरान में उन्होंने शुरू से आखीर तक खुलकर बातचीत की। मेरा विश्वास है कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वह तुले हुए थे। मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने इस बातचीत में डरते हुए और कापते हुए भाग लिया। मेरे अन्दर अविश्वास भी था, लेकिन उन्होंने फौरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके मझे निश्वन्त कर दिया।

"इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन सा है, न तो सम्भव ही है और न वृद्धिमत्तापूर्ण ही।

"यदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना चाहिए, दोनो की है। काग्रेस ने विजय की होड कभी नहीं लगाई थी।

"वात यह है कि काग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना है और उस उद्देश तक पहुँचे विना विजय का कोई प्रश्न ही नही उठता। इसिलए मैं अपने सब देशवासियों से और अपनी सब बहनों से आग्रह कल्ँगा कि वे फूलकर कुप्पा हो जाने के बजाय-यदि समझौते में फूलकर कुप्पा हो जाने की कोई ऐसी वात है—--परमात्मा के आगे सिर झुकावे और उससे प्रार्थना करे कि उन्हें वह इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का अनुसरण करने का तकाजा करता है उसपर चलने की शक्ति व बुद्धि प्रदान करे, चाहे वह मार्ग कष्ट-सहन का हो और चाहे वह धैर्य-पूर्वक सिध-वार्ता या विचार विनिमय करने का हो।

"इसिलए में विश्वास करता हूँ कि कष्ट-सहन से पूर्ण इस सग्राम मे गत बारह महीनो में जिन लाखो लोगो ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस काल में भी वही खुशनुदी, वही एकता, वही कोशिश और वही समझदारी दिख्लायेंगे जो उन्होने इतनी अधिक मात्रा में इस युग में, जिसे में भारत के आधुनिक इतिहास का वीरतापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है।

"लेकिन, मुझे मालूम है, जहा ऐसे स्त्री-पुरुप होगे जो इस समझौते के कारण फूलकर कृप्पा हो जायँगे, वहा ऐसे लोग भी है जो बहुत निराश होगे और जो बहुत निराश है।

"वीरता से कप्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वामाविक है जैसे मानो सास लेना। वे तो मानो इसीमे सबसे ज्यादा खुश हैं, असह्य कप्टो को भी सह लेगे। लेकिन जब उनके कप्टो का अन्त होता है तो उन्हे ऐसा मालूम पडता है कि हमारा काम वन्द हो गया है और हमारा लक्ष्य आखो से ओझल हो गया। उनसे मैं केवल यही कहूँगा कि चैर्य रक्खो, देखो, प्रार्थना करो, और आशा रक्खो।

"कष्ट-सहन की भी एक हद होती है। कष्ट सहन मे वृद्धिमानी और मूर्खता दोनो सम्भव है, और जव कप्ट-सहन की हद आ जाती है तो उसे और वढाना वृद्धिमानी नहीं विक्ति परले सिरे की वेवकूफी है।

"जव आपका विरोधी आपकी उच्छानुसार ही आपसे वातचीत करने की आपके लिए आसानी पैदा करदे, तो कप्ट सहते रहना वेवकूफी है। यदि रास्ता वास्तव में खुल जाय तो हरेक का यह कर्तव्य है कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नम्र सम्मित है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायी होना तो स्वाभाविक ही है। यह जो सिध हुई है वह कई वातो के पूरा होने पर निर्भर है। इस लिखित समझौते का वडा भारी अग तो 'समझौते की कार्तो' से घर गया है। यह स्वाभाविक ही था। काग्रेस गोलमेज-परिषद् में भाग ले सके इसके पहले कई वातो का पूरा हो जाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक था। लेकिन काग्रेस का ध्येय पूरानी भूलों का सुधार कराना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण, उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको ग्रग्नेजी में अनुवाद करके 'पूर्ण-

स्वाचीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रां की माति भारत का यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। समझीते भर में हमें वह मनमोहक सब्द कही नहीं दिखाई देता। जिस घारा में यह गब्द छिपा हुआ है वह द्विअर्थक है।

"संघ-शासन (फेडरेशन) मृगतृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप वारण कर सकता है जिसके दोनो हाय इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका सारा गरीर मजबूत वन जाय।

"इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है, वह या तो विलकुल छाया के समान नि.सार हो या वड़ा ऊँचा, विशाल व न झुकनेवाले वरगद के पेड़ के सदृश हो सकता है। भारत के हित में संरक्षण भी विलकुल घोखे से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारो ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम पौथे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर लगा दी जाती है।

"एक दल इन तीन पायों का एक मतलव निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। इस वारा के अनुसार दोनो दल अपनी-अपनी दिया में काम कर सकते है। काग्रेस ने परिषद् की कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि वह सब-शासन, उत्तरदायित्व, सरक्षण, प्रतिवन्व अथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एव नैतिक उन्नति हो।

"यदि परिपट् ने कांग्रेस की स्थित को ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, इसका परिणाम 'पूर्ण-स्वाचीनता' होगा। लेकिन में जानता हूँ कि यह मार्ग बहुत कठिन और थका देनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी चट्टानें हैं और बहुत-से गढ़्ढे है। लेकिन यदि कांग्रेस-बादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी संन्देह नहीं रह सकता। अतः यह उन्हींके हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो है।

'में जानता हूँ कि इस कार्य में काग्रेस को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी— भारत के नरेकों की और स्वय अग्रेजों की भी। इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों में अपील करने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तिवक स्वतंत्रता की उन्हें भी उतनी ही आकाआ है जितनी कि कांग्रेमवालों को।

"लेकिन नरेजो का सवाल दूसरा है। उनका संघ-जासन के विचार को मान

लेना मेरे लिए निश्चित रूप से आश्चर्यंजनक था। यदि वे सघ-शासित, भारत में वरावरी के साझीदार वनना चाहते हैं, तो में इस वात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें उसी ओर बढ़ना होगा जिस ओर बढ़ने की ब्रिटिश-भारत इतने वर्षों से कोशिश कर रहा है।

"पूर्णं एकतंत्री शासन, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यो न हो, व विशुद्ध लोकसत्ता ये दो ऐसी चीजे है जिनका मिश्रण अवस्य ही फट पड़ेगा। इसलिए, मेरी राय मे, उनके लिए आवस्यक है कि वे तने न रहे, अंडे न रहे, और अपने भावी साझीदार-द्वारा या उसकी ओर से की गई अपील को वेसत्री में न सुने। यदि वे इस प्रकार की अपील को न सुनेगे तो वे काग्रेस की स्थिति को वहुत असह्य, खराव और वास्तव में वहुत विषम वना देंगे। काग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि हैं या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रिटिश-भारत या देशी-रियासतो मे वसनेवालो मे वह कोई भेद-भाव नहीं करती।

"काग्रेस ने वडी वृद्धिमानी से और वड़ी रोक-शाम के साथ रियासतो के मामलों व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतो की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, और इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कैंद्र, जो उसने अपने-आप लगा रक्खी हैं, रियासतो पर अपना असर डालने में काम आवे। मेरा विचार है कि वह अवसर अव आ गया है। क्या में इस वात की आशा करूँ कि हमारे वड़े नरेश रियासती प्रजा की ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान वन्द न कर लेगे ?

"अग्रेजो से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिषदो व विचार-विमर्श के जरियो से ही अपने निश्चित् उद्देश को प्राप्त करना है तो अग्रेजो की सद्भावना व सिक्रय सहायता की वड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह वात कहनी पड़ेगी कि लदन में पहली परिषद् में जिन-जिन वातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं है जिस ध्येय तक कि भारत पहुँचना चाहता है। यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वय मरते दम तक नहीं छोड सकते। उन्हें इस वात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलतिया करने के लिए छोड़ दे। यदि यलती करने की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे केसे मनुष्य-जीव होगे

जी, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यो न हों, दूसरी जाति के मनुष्यो के इस अमृल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं ?

"खैर, कुछ भी हो; काग्रेस को परिषद् मे आमित्रत करने से यह तात्पर्य खूब अच्छी तरह निकल आता है कि अयोग्यता के अलावा किसी और कारण-वक्ष उसे पूर्ण-से-पूर्ण स्वाधीनता पर जोर देने से नही रोका जा सकता। काग्रेस मारत को उस बीमार बालक की भाति नही मानती जिसे देख-भाल, सेवा-सुश्रूपा व अन्य सहारो की जरूरत हो।

"अमरीकन-राजतत्र व ससार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी में एक अपील करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है—लेकिन जिनसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हैं—उनके मन पर बड़ा असर डाला है और उनमें उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नही; वे इससे भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद भी की है। काग्रेस की ओर से और अपनी ओर से में कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी है। मुझे आशा है कि काग्रेस अब जिस मुक्किल काम में पड़नेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती भी जायगी। में बड़ी नम्रता से यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुँच गया तो जिस विश्व-शान्ति के लिए ससार के सब राष्ट्र तड़प रहे है उसके हित में वड़ा भारी काम कर दिखायगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है उसका कुछ थोड़ा-सा बदला भी चुक जायगा।

"मरी आखिरी अपील पुलिस, व सिविल-सिवस अर्थात् सरकारी अधिकारियों से हैं। समझौते में एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैने पुलिस की कुछ ज्यादितयों की जाच की माग की थी। इस जाच की माग की छोड़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा पुलिस-द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती है उसका सिविल-सिविस एक अभिन्न अंग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते हैं कि भारत शीझ ही। अपने घर का मालिक बननेवाला है और उन्हें वफादारी व ईमानदारी से भारत के सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है कि अभी से लोगों को अनुभव करा दे कि सिविल-सिविस व पुलिस उनके सेवक हैं—अवश्य ही सम्मान-योग्य व बुद्धिमान सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही न कि मालिक।

"मुझे अपने उन हजारो तो नही लेकिन सैकडो साथी-वन्दियों के बारे में भी एक शब्द कहना है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले आ रहे हैं लेकिन जो गत १२ महीनो में जेल भेजे गये सत्याग्रही कैदियों के छूट ज़ाने पर भी जेलों में पड़े रहेगे। व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो हिंसा करने के दोपी हैं, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विक्वास नहीं हैं। में जानता हूँ कि वे लोग जिन्होंने राजनैतिक उद्देशों से प्रेरित होकर हिंसा की है, यदि वृद्धिमानी का नहीं तो कम-से-कम देश के लिए प्रेम व आत्म-त्याग करने का उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि मैं। इसलिए अपनी या अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के बजाय यदि में न्यायपूर्वक उनकी रिहाई करा सकता तो सचमुच ही कराता।

"मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेगे कि मैं न्याय-पूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि मुझे या कार्य-समिति के सदस्यों को उनका खयाल ही नहीं है।

"काग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया है। यदि काग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन शर्तों का जो उन पर लागू होती है पूरी-पूरी तरह से पालन करें तो काग्रेस का गौरव बहुत वढ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्का वैठ जायगा कि जहा काग्रेस ने, मेरी राय में, अवजा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहा उसमें शान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है।

"और यदि जनता काग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे तो मैं विश्वास दिलात। हूँ कि वह समय दूर नही है जब कि इन कैदियो मे से, मय नजरवन्दो व मेरठ-पड्यन्त्र के कैदियो व सब अन्यो के, एक-एक छूट जायगा।

"इस वात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्य दल विद्यमान हैं जो भारत की स्वतन्त्रता हिंसात्मक कार्यो-द्वारा प्राप्त करना चाहता है। में इस दल से अपील करता हूँ, जैसा कि में पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को वन्द करे। यदि उसे अभी इसमें विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान हैं कि वे इस वात को तो महसूस कर ही चुके होगे कि अहिंसा में कितनी जवरदस्त गिंतत हैं। वे इस वात से नहीं मुकरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिंसा के अगम्य लेकिन अचूक असर के कारण ही हुई हैं। में चाहता हूँ कि वे घीरज घरे और काग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व अहिंसा की योजना का प्रयोग करने का अवसर दे। दाण्डी-यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के एक क्षण के समान हैं। क्यों न वे अपने अमूल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बुलावा शीघ्र ही सबों को दिया जायगा, सुरक्षित रक्खें और क्राग्रेस को इस वात का अवसर दें कि वह अन्य सब राजनैतिक कैदियों की भी रिहाई करा सके और सम्भवत उन लोगों को भी फासी के तक्ते से बचा सके जिन्हें हत्या के अभियोग में फासी की सजा मिली हैं?

"लेकिन मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और काग्रेस की जो आकाक्षायें है उनका मैं सार्वजिनक तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है।

"एक व्यक्तिगत वात और । मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी हैं। मेंने लॉर्ड अविन को अपना वचन दे दिया है कि में समझौते की शर्तों का, जहातक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैंने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही में उसके टुकडे-टुकड़े कर डालू बल्कि इसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे विलक्तुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोड़ू और इसे उस ध्येय तक पहुँचाने वाला पेशवा समझू जिसे प्राप्त करने के लिए काग्रेस कायम है।

"सबसे अन्त में मैं उन सब लोगों को घन्यवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे है।"

## कांग्रेस की हिदायतें

लॉर्ड अविन ने भी गांधीजी की उसी प्रकार प्रशसा की, जिस प्रकार कि स्वय गांधीजी ने लॉर्ड अविन की की थी। अपने को दिये गये एक प्रीति-मोज में आपने महात्माजी की ईमानदारी, नेकनीयती व उच्चतम देशभिक्त की मुक्तकठ से प्रणसा करते हुए कहा कि 'उनके साथ कार्य करना बड़ी खुशी और खुश-किस्मती की वात है। महात्मा गांधी' अपनी ओर से इस वात की भरसक कोशिश कर रहे है कि वे अपने देशवासियों को तसल्ली करा सके और शान्ति के योग्य वातावरण स्थापित कर सकें। इधर में इस वात की पूरी कोशिश करूँगा कि भारत और इंग्लैण्ड के वीच में शान्तिपूर्ण समझौता हो सके।'

चूकि अब लड़ाई खतम हो गई थी, काग्रेस-कमिटियो व संस्थाओ पर से रोक उठा ली गई और वे फिर से जीवित हो गई। कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भाति है

जो एक मौसम में तो मुर्ने की भांति पड़ा रहता है और मौसम के वदलते ही उसमे विभाल शक्ति का जाती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के प्रचानमत्री ने काग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के वारे में अपनी सूचनाये काग्रेसवादियों के पास भेजी। कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायें। आधे प्रतिनिधियो का चनाव तो वे व्यक्ति करे जिन्हे आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और शेप आधो का चुनाव साधारण नियमो के अनसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सिंहत कई हिदायते जारी की गई। जेल हो आनेवालो का चुनाव एक समा वृलाकर करना था।। गाल के प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों को यह भी हिदायत दी गई कि वे सविनय अवज्ञा व करवन्दी-आन्दोलनों को और ब्रिटिश-माल के वहिष्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजो, सब विदेशी कपडो व शराव की दूकानो के वहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमें दवाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के मार्ग में रुकावट नही डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कान्नी समाचार-पत्रो के प्रकाशन बन्द करने का आदेश भी हुआ। वास्तव में समझौते की हुँहरेक मद के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गई और स्वय गांधीजी ने उन आदेशों के साथ ने शर्तें जोड़ दी जो शराब न विदेणी कपडे की दुकानो पर पिकेटिंग करते समय स्वयसेवको को माननी चाहिएँ। वे इस प्रकार थी.---

- (१) दुकानदार या खरीददार के साथ अभिष्ट व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- (२) स्वयसेवक दुकानो अथवा गाडी, मोटर आदि के साम्ने लेट नहीं सकते।
  - (३) 'हाय-हाय' जैसी आवाजे नहीं लगानी चाहिएँ।
  - (४) किसी का पुतला बनाकर गाडना या जलाना नही चाहिए।
- (५) यदि वहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीददार की खाने-पीने की तथा अन्य सामग्री नहीं रोकी जा सकती। लेकिन उनके घर भोजन के लिए न जाना चाहिए और न उनकी कोई सेवा ग्रहण करनी चाहिए।
  - (६) उपवास तथा भूख-हडताल किसी हालत मे भी न होने चाहिएँ।

प्रतिज्ञा तोडने पर ही उपवास किया जा सकता है, और सो भी तव, जबिक दोनो ओर के आदमी एक-दूसरे का आदर्र व प्रेम करते हो।

#### करांची-कांग्रेस

कार्य-सिमिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कराची-कांग्रेस के सभापित-पद के लिए चुन लिया, क्यों कि करीब एक साल तक काग्रेस की जो असाधारण परिस्थिति रही थी उसके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापित का चुनाव होना सम्भव न था।

कराची-काग्रेस के लिए आवश्यक प्रवन्य करना कोई आसान काम न था, क्योंकि यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा दिखाई देने लगा था, लेकिन अस्थायी-सिन्व के भाग्य ने कराची-काग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति वही असमजस में डाल दी। एक सुभीता अवश्य था-और वह यह कि अब केवल गुलावी जाड़े रह गये थे। लाहौर में काग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अविवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। यह एक इत्तफाक की वात है कि काग्रेस इस वर्ष अपना वाधिक अधिवेशन मार्च के महीने में कर सकी, क्योंकि अस्थायी-सिंध अभी हाल ही हो। चुकी थी। अधिवेशन के मार्च में करने से पडाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि काग्रेस अब खुले मैदान में हो सकती थी। केवल एक सभा-मञ्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के चारो ओर एक घेरा डालने की।

कराची-अधिवेशन के प्रवन्ध की सफलता का वहुत अधिक श्रेय कराची की म्युनिसिपैलिटी को या जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व सचालकत्व में कार्य किया। काग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गांधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा हुआ। यह वहीं मीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अब प्रसिद्धि पा गया है, "गांधी भले ही मर जाय लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा।"

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सभापतित्व किया। आपने अपने छोटे-से अभिभाषण में सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक वडा भाग लिया था, प्रदान किया गया है।

## काले फूल

कराची-काग्रेस जो एक सर्वव्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही थी. वास्तव में विषाद और सताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। काग्रेस के अधि-वेजन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतिसह, राजगुरु व सुखदेव फासी के तख्ते पर चढ़ाये जा चके थे। इन तीनो युवको की आत्माये उस समय काग्रेस-नगर पर महराती हुई लोगो को शोक-सन्ताप में डूबो रही थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबकि भगतसिंह का नाम भी भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवको की फासी की सजा रद नहीं करा सके थे। लेकिन जो लोग इन तीनो युवको की जान बचाने के गाघीजी के प्रयत्नो की अभीतक प्रशसा कर रहे थे, अब इस वात पर बेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनो शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जानेवाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो। पण्डित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी मजहरुलहक, श्री रेवाशकर झवेरी, शाह मुहम्मद जुबैर व गुरुनन्धा मुदालियर की मृत्यु पर गोक प्रकाशित करने के पश्चात सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतिसह के सम्बन्ध मे ही था। इस प्रस्ताव मे वहस व मतभेद की केवल यही वात थी कि भगतिसह व उसके साथियों की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशसा करते हए ये शब्द कि 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव मे जोडे जायेँ या नहीं ? हम वह प्रस्ताव नीचे देते हैं ---

"प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए यह काग्रेस स्वर्गवासी सरदार भगतिंसह तथा उनके साथी श्री सुखदेव और श्री राजगृह की वीरता और आत्म-त्याग की प्रश्नसा करती हैं तथा उनके जीवन-नाथ पर उनके दु खित परिवारों के साथ स्वय भी शोक का अनुभव करती हैं। काग्रेस की राय में ये तीनो फासिया अनियन्त्रित प्रतिहिसा का कार्य हैं तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए की हुई सारे राष्ट्र की माग का पद-दलन हैं। काग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय निश्चय ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश हो कर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अवलम्बन किया है, शान्ति के उपाय से जीतने-का अत्युत्तम अवसर खो दिया है।"

काग्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए बचत का जो यह वाक्य रक्खा था उसके सिवाय काग्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वाक्य से युवकों का वह दल जो गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्याश को निकाल देने के सशोधन पेश किये गये। स्वयसेवकों के सम्मेलन ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह वाक्य निकालकर पास कर दिया। यह वाक्य बाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन गया था। जब कराची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते के बाहर उन कुछ युवक-मित्रों-द्वारा दगा व हो-हुल्लड़ किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व प्रातःकाल स्टेशन पर, जबिक गांधीजी सरदार वल्मभाई पटेल के साथ कराची से १२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले झड़ों का प्रदर्शन किया था। गांधीजी ने अपने सहज-स्वमाव से उन युवकों के दल का स्वागत किया और बड़े बदब से उनके हाथों से काले फूल ले लिये। यह दल आया तो था उनपर हमला करने के लिए, लेकिन रह गया उनकी 'रक्षा' के लिए। वह गांधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया।

दूसरा प्रस्ताव जिसपर काग्रेस ने विचार किया, वह बन्दियों की रिहाई के बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूसो-जैसी नीति ही नहीं बरत रही है बिक्क उन वावों से भी मुकर रही है और उन शतों को भी तोड रही है जो उसने समझौते के सिलसिले में की थी। इसलिए काग्रेस ने अपना यह दृढ मत प्रकट किया कि 'यदि सरकार और काग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भाव बढ़ाना है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासानाधिकार छोड़ने की इच्छा को वास्तंविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्दियों को, जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर चाहे वे भारत में हो या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण लगा रक्खी है।'

काग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 'यदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोप जो हाल की फासियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।'

## गग्रेशजी का वलिदान

भगतिसह आदि की फासियों के अलावा एक और कारण भी या जिसने कराची-काग्रेस में उदासी के वादल छा दिये। जब इघर काग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कानपर मे जोरो का हिन्दू-मुस्लिम दगा शुरू हो गया और श्री गणेशशकर विद्यार्थी गान्ति व सदभाव स्थापित करने और मुसलमानो को हिन्दुओं के रोप से बचाने के प्रयत्न में मारे गये। इस घटना ने काग्रेस व देश को उसी प्रकार अपार शोकसागर में डवो दिया जिस प्रकार कि सन् १६२६ में गोहाटी-काग्रेस के अवसर पर स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दगी के वारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए वदनाम रही हो। १६०७ मे एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १६२८ व २६ मे। कानपुर मे अधिकतर हिन्दू ही रहते है जो कुल आवादी के 🥻 है। म्सलमान व अन्य जातिया मिलाकर कुल 🖁 होते है। भगतिसह व उनके साथियो को लाहौर मे २३ मार्च को फासी दी गई थी। देशभर में हड़ताले की गई जिनमें बम्बई, कराची, लाहौर, कलकत्ता, मदरास, व दिल्ली की हडताले शान्तिपूर्वक समाप्त हो गईं। कानपुर में हडताल पूरी नहीं हुई, तीनो शहीदों के चित्रों व काले झण्डो-सहित एक वडा भारी मातमी जलस निकाला गया। हिन्दुओ ने तो अपनी दुकाने वन्द कर दी, लेकिन मुसलमानो ने नहीं की। कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदबली मरे थे उस समय हिन्दुओ ने भी मुसलमानो की हड़ताल में भाग नहीं लिया था। वस, अधिक कहने की जरूरत नही-चिंगारी भी मौजूद थी और बारूद का ढेर भी मौजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओ की दुकानो का लुटना प्रारम्भ ही गया। २३ मार्च की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्ति-काण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानो और मन्दिरो मे आग लगा दी गई। और वे जल-जलकर खाक हो गये। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड व हल्लडवाजी का बाजार गरम हो गया। लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड-छोडकर आसपास के गावो में जा वसे। डाक्टर रामचन्द्र का वडा बुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सब व्यक्ति, मय उनकी स्त्री व बुढे माता-पिता के, दगे मे मारे गये और उनकी लाशे नालियो मे ठूस दी गई। सरकारी अनुमान के अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और ४८० घायल हुए। काग्रेस ने बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन व अन्य कुछ मित्रो को शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थल पर भेजा; लेकिन शान्ति के वातावरण को वापस लाना सहल न था। श्री गणेशनकर विद्यार्थी २५ ता० से लापता थे। उनकी लाश का पता २६ ता० को जाकर लगा। उन्होंने उस दिन कई मुसलमान परिवारों को बचाया था। पता चलता है कि उन्हें फुँसाकर किसी एक स्थान पर ले जाया गया था जहा वह बिना किसी सकोच के चले गये और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की माति कुद्ध भीड़ के सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। यदि उनका लहू एकता स्थापित कर सकता और उन लोगों की प्यास बुझ सकती तो बखूबी उनके कत्ल का स्वागत किया जा सकता था। काग्रेस ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया ——

"इस उपद्रव में युक्तप्रान्तीय काग्रेस किमटी के अध्यक्ष श्री गणेशशकर विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने से काग्रेस को अत्यन्त दु ख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थत्यागी देश-सेवको में से थे और साम्प्रदायिक राग-द्रेष से सर्वया मुक्त होने के कारण सभी दलो और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन हो गये थे। उनके कुटुम्वियों के साथ समवेदना प्रकट करते हुए काग्रेस इस वात पर अभिमान प्रकट करती हैं कि प्रथम श्रेणी के एक राप्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े हुए लोगों के उद्घार तथा घोर उपद्रव और उन्मत्त उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयन्त में अपने को विखदान कर दिया।

"काग्रेस सव लोगों से अनुरोध करती है कि इस विलवान का उपयोग शान्ति की स्थापना तथा पुष्टि के लिए करे, प्रतिहिसा का भाव जगाने के लिए नही। इस उद्देश से काग्रेस एक कमिटी वना रही है जो वैमनस्य के कारणों की जाच करेगी और मेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए जो-कुछ आवदयक होगा करेगी।"

काग्रेस ने डॉक्टर भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक कियी नियुक्त की। किमटी ने किस प्रकार गवाहिया छी, कानपुर का दौरा किया, आदि वातों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। यहा इतना ही कहना काफी है कि किमटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके कार्य-सिमित के सामने पेश की, जो बहुत दिनों वाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका वितरण रोक दिया।

#### अस्थायी संधि का प्रस्ताव

इसके पश्चात् अस्थायी सिन्धवाला प्रस्ताव आता है जो एक मुकिन्मल चीज है। इसमें काग्रेस का दृष्टि-कोण दर्शाने के साथ-साथ काग्रेस की ओर से वह वात भी स्पप्ट कर दी गई जो गांची-अविन-समझौते में स्पष्ट, या कहिए सन्देहास्पद, समझी गई थी। समझौते में प्रयोग किये गये 'सरक्षण' (Reservations) शब्द की जगह 'घटा-बढी' (Adjustments) शब्द रक्खा गया और 'भारत के हित में 'सरक्षण' गव्दो की जगह 'घटा-वढी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित में हो' शब्दो को रक्खा गया। गाधी-अविन-समझौते के कारण जो वात कम कर दी गई मानी जाने लगी थी, वह कराची के प्रस्ताव के इन शब्दों से फिर जड़ गई--वर्यात अपने देश को सेना, परराप्ट, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें। इस एक वाक्य में काग्रेस का ध्येय दिया हुआ है। इसके वाद काग्रेस ने उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, वधाई दी जिन्होंने गत सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन में महान् कष्ट उठाये थे। काग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार न करेगी, जिसमे मताधिकार के सम्बन्ध में स्त्रियों व पुरुषों में भेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ है कि उनपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्य रचनात्मक कार्यक्रम से है और वे नीचे दिये जाते है ---

"मारत-सरकार और काग्रेस-कार्य-सिमिति के बीच जो अस्थायी-सन्धि हुई है उसपर विचार करके काग्रेस उसका समर्थन करती है और यह स्पष्ट कह देना चाहती है कि काग्रेस का पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश ज्यो-का-स्यो वना हुआ है। यदि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन में काग्रेस के प्रतिनिधियो के जाने के मार्ग में दूसरे प्रकार की रुकावटे न रह जायें (और काग्रेस के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में शरीक हो), तो काग्रेस के प्रतिनिधि अपने उसी उद्देश की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे—खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें; भारतवर्ष की ब्रिटिश-सरकार ने जो लेन-देन किये है उनकी जाच होकर इस वात का निपटारा हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय। काग्रेस के प्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी कि इसमें ऐसी घटा-बढी करे जो भारतवर्ष के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो।

"महात्मा गाघी को काग्रेस गोलमेज-परिषद् के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें काग्रेस-कार्य-समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में काग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

खद्दर और बहिष्कार—"पिछिले दस वर्षों के भीतर सैकड़ो गावी में काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह वात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि सामारण जनता की गरीवी दिन-दिन वढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय के लिए लोगों के पास कोई सहायक-वन्ना न होने से उनको लाचार होकर वेकार रहना पड़ता है, और केवल चर्खा ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्यापक रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा और फलत. खहर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते है जिससे गांनो का पैसा वो तरह से छीना जाता है—उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे चन-ओपण को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि विदेशी कपड़े और सूत का विह्यार किया जाय और उनकी जगह खहर का जपयोग किया जाय। देशी मिलें केवल आवश्यकतानुसार खहर की कमी की पूर्ति करें। अत. यह कांग्रेस सर्व-साघारण से अनुरोव करती है कि विलायती कपड़ा खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की भारी हानि हो रही है।

"और यह काग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियो और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी सस्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी वहिष्कार को और जोरदार बनावें।

"कांग्रेस रियासतो से अनुरोध करती है कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में शामिल हों और विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुमने डें।

"कांग्रेस देशी मिलों के मालिको से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखें कार्य करके इस महान् रचनात्मक तथा आर्थिक-उद्योग को सहायता पहुँचावें :—

- (१) खुद हायकते सूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-वन्ये चरखे को अपनी नैतिक पुष्टि दें।
- (२) ऐसा कपड़ा बनाना वन्द कर दें जो किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता कर सकता हो और इस विषय में चरखा-संघ की कोशिशो में उसका साथ हैं।
  - (३) अपने माल का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रक्खें।
- (४) अपने माल में विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें।
- (५) दूकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसकी ले लें और उसके वदले में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये हुए विलायती कपड़े को फिर विदेश मेजने का प्रवन्य करें।

(६) मिल-मजदूरो का दरजा ऊपर उठावे और उन्हें यह समझने का मौका दे, कि वे नफे और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं।

"वडे-वडे विदेशी कोठीवालों को काग्रेस की यह सूचना है कि यदि वे इस बात को मान ले कि विदेशी वस्त्र का विहष्कार भारत के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है, और ऐसा विदेशी व्यापार छोड़ दे जिसके सम्बन्ध में सबकी यह राय है कि उससे भारतीय-जनता की आर्थिक हानि होती है, तथा ऐसे व्यापार की. ओर घ्यान दे, जो उनके अपने हित के सिवा इस राष्ट्र के लिए भी हितकर हों, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व को प्रोत्साहन देंगे और व्यापारिक नीति-शास्त्र को भी बहुत अधिक उन्नत करेंगे।"

शान्तिमय-भरना—"विदेशी वस्त्र और मादक द्रव्यो की विक्री के विहिष्कार में जो सफलता प्राप्त हुई है उसे यह काग्रेस हुएँ की दृष्टि से देखती है तथा काग्रेस-सस्थाओं को आजा देती है कि शान्तिमय घरने के सम्वन्ध में ढिलाई न करें, बशर्ते कि यह घरना पूरी तौर से समझौते की उन शर्तों के अनुसार हो जो इस सम्वन्ध में सरकार और काग्रेस में हुआ है।"

दर्मा का पथदकरण-"काग्रेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वासियो को इस बात का अधिकार है कि वे यदि चाहे तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त्र वर्मन-राज कायम करे या स्वतन्त्र-भारत का एक पूर्णिवकार-प्राप्त अंग वनकर रहें और जब चाहे तब उन्हे भारतवर्ष से अलग हो जाने का अधिकार रहे। तथापि वर्मा-वासियो को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये बिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियो की इच्छा के विरुद्ध वर्मा को जवरन् भारत से अलग करने की ब्रिटिश-सरकार की चेष्टा की यह काग्रेस निन्दा करती है। मालुम होता है कि यह प्रयत्न जान-वृक्षकर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश-प्रभुत्व वना रहे, जिसमें वर्मा और सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेल वहत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से बढ़े महत्त्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी-एशिया मे ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का -मजवत अड्डा वन जाय। यह काग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है जिसका नतीजा यह हो कि वर्मा एक ब्रिटिश-शासित देश वना रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से विटिश-साम्राज्य-वादियो का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह स्वतन्त्र-भारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रहे। काग्रेस चाहती है कि वर्मा की सरकार को जो विशेष अधिकार दिये गये है वे वापस ले लिये जायें और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि-

मूलक और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-सस्थाये गैर-कानूनी है, ताकि वहां की अवस्था पुन. स्वाभाविक हो जाय और वर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में विना रोक-टोक के विचार कर सके और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो।"

#### मौतिक भ्रधिकार का प्रस्ताव

यहां यह कह देना बाकी है कि 'मौलिक अधिकारो व आर्थिक व्यवस्था' वाला प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेश हुआ था। यह एक अनुमव से जानी गई वात है कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रश्न सबसे पहले श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य ने पंजाव के ठिरिठराते हुए जाड़े में आधी रात को अमृतसर-कांग्रेस में उठाया था। जब दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के वह स्वय सभापित वने तो इस प्रश्न को और महत्त्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रौढ़-वर्ग में इस प्रश्न पर कुछ मतमेद-साथा। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस वात पर सन्देह करते हुए नहीं चूकते थे कि क्या अब कांग्रेस 'औपनिवेशिक-स्वराज्य', ब्रिटिश-साम्राज्यवाद व काली नौकरशाही की लहर में फिर नहीं वहीं जा रही है और मजदूरों व किसानो की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे है? इस विषय पर देश को आश्वासन दिलाने की जरूरत थी। गांधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिंसा पर अवलम्बित हो, और फिर यह तो गांववालो और गरीब लोगो का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आर्थिक-परिवर्तन व मौलिक अधिकारों के प्रश्न से हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी?

यह भी सोचा गया कि इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए था और कार्य-समिति व महासमिति के सदस्यो-द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए। यह सलाह मान ली गई और इसीलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति को आधात पहुँचाये विना उसमे रहो-वदल करे। वम्बई में, अगस्त १६३१ में, महासमिति ने मूल-प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये। उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसीमें उस प्रस्ताव को हम नीचे देते हैं:—

"इस काग्रेस की राय है कि काग्रेस जिस प्रकार के 'स्वराज्य' की कल्पना करती है उसका जनता के लिए क्या अर्थ होगा—इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए यह आवश्यक है कि काग्रेस अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसाऩी से समझ सके । साघारण जनता की तवाही का अन्त करने के उद्देय से यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखो भूखो मरनेवालो की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी निहित्त हो। इसलिए यह काग्रेस घोषित करती है कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विघान में नीचे लिखी वातो की व्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वराज्य-सरकार को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके .—

मौलिक अधिकार और कर्त्तंच्य— ? (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय मे, जोिक कानून और सदाचार के विषय न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र संस्थाये और सघ वनाने और विना हथियार के और शान्ति-पूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

- (२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वेजनिक शान्ति और सदाचार में वाघक न होनेवाले, धार्मिक विश्वास और आचरण की स्वतन्त्रता है।
- (३) अल्पसस्यक जातियो और भिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की सस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी।
- (४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किसी घर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान है।
- (५) सरकारी नौकरियो, अधिकार और सम्मान के ओहदो और किसी भी व्यापार या घन्धे के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को घम, जाति,विश्वास अथवा लिंग के कारण अयोग्य नही ठहराया जायगा।
- (६) सरकारी अथवा सार्वजिनक खर्च से वने अथवा नागरिको-द्वारा सार्वजिनक उपयोग के लिए समर्पित कुओ, सडको, पाठगालाओ और सार्वजिनक आवागमन के स्थानो के सम्बन्ध में सब नागरिको के समान अधिकार और कर्त्तंव्य है।
- (७) हथियार रखने के सम्बन्ध में वनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और घारण करने का अधिकार है।
- (५) कानूनी आघार के विना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता न छीनी जायगी, और न किसीके घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या जब्ती की जायगी।

- (१) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी।
- (१०) बालिंग उमर के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा।
- (११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- (१२) सरकार किसी को खिताब न देगी।
- (१३) मौत की सजा उठा दी जायगी।
- (१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर मे भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी ज्यापार या घघा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का ज्यवहार होगा।
- श्रमिक----२. (अ) आर्थिक जीवन के सगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सिन्निहित होने चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो जाय।
- (ब) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परस्थिति, मजदूरी के घण्टो की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के बीच के झगडों के निपटारें के लिए उपयुक्त साघन और बुढापा बीमारी तथा बेकारी के आर्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी।
  - ३. दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होगे।
- ४. मजदूर-स्त्रियो की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त-छुट्टी का विशेष प्रवन्ध होगा।
- प्र. स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानो और कारखानों में नौकर न रक्खें जायेंगे ।
- ६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अधिकार होगे।

कर और व्यय—७ जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका वदला जायगा और छोटे किसानो को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में तुरन्त और यदि आराजी से लाम न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृषको के बोझ का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी से छोटी जमीनो के मालिको को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की मूल आय पर कमश्च. बढनेवाला कर लगाकर की जायगी।

- प्र एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर ऋमागत विरासत कर लिया जायगा।
- फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्त्तमान व्यय से वह कम-से-कम आघा रह जायगा।
- १०. मुल्की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आमतौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न दिया जायगा।
  - ११ हिन्दुस्तान मे वने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

आर्थिक और सामाजिक कार्यकम—१२ राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा, और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी धन्धों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा।

- १३ औपिंघयों के काम के सिवा, निज्ञीले पेय और पदार्थ सर्वथा वन्द कर दिये जायेंगे।
  - १४. हडावन और विनिमय का नियत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा।
- १५. मुख्य उद्योगो और विभागो, खनिज साधनो, रेळवे, जल-मार्ग, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनो पर राज्य अपना अधिकार और नियंत्रण रक्खेगा।
- १६. कृषको के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियत्रण होगा।
- १७. नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन सगठित करने के लिए राज्य नागरिको की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।"

कुछ और भी प्रस्ताव पास किये गये थे। एक प्रस्ताव में साम्प्रदायिक दगो की निन्दा करते हुए दगो की वर्वरता के शिकार परिवारो से सहानुभूति प्रकट की गई थी। मद्य-निषेघ को जारी रखने की दूसरे प्रस्ताव मे अपीछ की गई थी। भारत-सरकार की सीमा सवधी नीति की निन्दा एक प्रस्ताव द्वारा करके अन्य प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की गई थी कि काग्रेस की सम्मति मे सीमा प्रान्त को भी अन्य प्रान्तो

के समान आसन-अविकार मिळने चाहिये। एक प्रस्ताव अशीकायदासी भारतीयों के बारे में था।

#### गांबोली—एकमात्र प्रतिनिवि

गांवी-अविन समझौते की सक्छता व इसने भी अधिक करांची के इस्तावां की सफलता गांधीजी व कांग्रेस के मारी बोझों को और भी अधिक बोझोना बनानी गई। करांची-कांग्रेस में एक-दो महत्त्वपूर्ण प्रक्रन ऐने रह गये ये जिन्हें वह नहीं निज्ञा सकी थी और जिन्हें उसने कार्य-ग्रमिति व महा-ग्रमिति के लिए छोड़ दिया या। सिन्हों ने राष्ट्रीय झण्डे व उसमें उनके लिए समाविष्ट किये जानेवाले रंग के प्रवन को उठाया। यह प्रदन पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था, करांची में इसे बौर भी अधिक महत्त्व मिला। चुँकि कांग्रेस का अविवेचन ऐसी न स्टील पर विस्तार-सहित विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-मनिति के मुनुई किया गया। नई कार्य-समिति ने, जिसकी बैठकें १ व २ अप्रैन को हरचन्द्रराय-नगर ने बुई, इस वापत्ति की जांच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-झण्डे के रंग साम्प्रज्ञायिक काबार पर निर्वारित किये गये हैं अथवा नहीं, और यह सिकारिश करने के लिए कि नांग्रेस कौनसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कनिटी नियुक्त करने का निश्चय किया। किटी को गवाहियां छेने का अविकार दिया गया और जुलाई १६३१ ने पहले उनुका रिनोर्ट मांगी गई। दूसरा निपय जिसपर करांची में कांग्रेसी खुटब हो रहे थे, वह जोरों से फैटी व उड़ती हुई यह खबर थी कि स्वर्गीय सरहार मगर्नीमृह और यी राजगृह व मुखदेव की लाशों को चीर-फाड़ डाला गया था, उन्हें ठीक तरह नहीं चलाया गया कीर उनके साय अन्य अपमानजनक व्यवहार किया गया। इन अभियोगों की फीरन दांच करने के लिए और ३० वर्षेछ से पहले-पहले दननी रिगोर्ट कार्य-समिति को पेदा करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की। यहां हम यह कह देना चाहते हैं कि यह कमिटी खास तीर पर मगतुसिंह के निता के आग्रह पर नियक्त की गई थी, लेकिन न तो उन्होंने इस सम्बन्द में कोई शहादन पेश की और न खुद क़निटी के सामने पेश हुए और न कमिटी को और किसी प्रकार की सहायना कर सूके। इसछिए कमिटी कुछ सी न कर सकी। हम यह बना चुके हैं कि कांग्रेस ने किम प्रकार जन्त्री में 'मौलिज करिकार व आर्थिक व्यवस्था' बाला प्रस्ताव पास किया था। इसकिए प्रान्तीय कांग्रेस-क्रिनिटियीं नया अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से एका प्रस्ताद पर सम्मनियां शान करने थीर ३१ मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के छिए कार्य-मनिनि ने एक विनर्टी

नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और निस्तृत बनाया जा सके और उसमें आवश्यक परिवर्तन व सशोधन किये जा सके। हम देख चुके है कि काग्रेस वर्षों से इस वात पर जोर देती आई है कि विटेन ने भारत मे जो खर्चे किये है व उसके लिए जो कर्जे लिये है उनकी एक निष्पक्ष पंच-द्वारा जाच हो। इस विषय पर जो वाद-विवाद व द्वन्द्व होना लाजिमी था उसके लिए अपने तीर-तरकस तैयार रखना जरूरी ही था। इमलिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी व विटिश-सरकार-दारा भारत में किये गये आर्थिक खर्चों व भारत के राप्टीय कर्जें की छान-बीन करने के लिए और इस वात की रिपोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य में भारत कितना आर्थिक वोझा सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। एक कमिटी और भी नियुक्त की गई-वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक जिप्ट-मण्डल था-जिसके गांघीजी, बल्लभभाई व सेठ जमनालाल वजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओ से मिले। काग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन राजवन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके वारे में सब प्रान्तों से सामग्री एकत्र करने के लिए श्रीनरीमैन को नियुक्त किया गया। अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे अन्त में कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निवटाया वह था गोलमेज-परिपद को भेजे जाने-वाले काग्रेसी शिप्ट-मण्डल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि जिल्ह-मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यो का हो। सरकार तो २० सदस्यो तक के लिए खुशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के वजाय १५ या २० सदस्यो का होना ही अधिक लाभदायक था। जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह वात साफ कर दी गई कि गांधीजी छन्दन शासन-विधान की तफसीछे तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्वि की मुल बाते तय करने के लिए जा रहे हैं। जब यह वात साफ करदी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यो की यह सर्वसम्मत राय वन गई कि आरत का प्रतिनिधित्व केवल गांघीजी को करना चाहिए। यह निर्णय केवल सर्वसम्मत ही नही था वल्कि इसमें किसी कोई उच्च भी न था. क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के वजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह काग्रेस के लिए एक महान् नैतिक लाम भी या, क्योंकि जैसे युद्ध-सचालन में उसने एकता का परिचय दिया वैसे ही सन्धि की शर्तें तय करने में यह उसके नेतत्व की एकता का परिचायक था। काग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का

कोई स्वार्थ न हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति के अलावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्वय एक ऐसा लाभ था जिसका ठीक मूल्य आकना कठिन है। इस तरह भारत का एक अर्ध-नग्न फकीर न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की सीढिया चढ़ता-उतरता था बल्कि ठेठ सेट जेम्स पैलेस-भवन में भी बराबरी के नाते सन्धि-चर्चा करने बैठा था। ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को इससे क्या कम धक्का पहुँचा होगा?

# समसौते का मंग

## समभौता और उसके बाद

संघर्ष व संग्राम का समय खतम हो गया था। जिन कांग्रेस-किमिटियों की कल तक कोई हस्ती न थी, वे उन वृक्षों की तरह सव स्थानों पर फिर अपनी बहार पर आ गई, जो पहले मुरझायें और सूखें हुए दीखते हैं लेकिन वसन्त में फिर हरें-भरें हो जाते हैं। एक वार फिर कांग्रेसी-झण्डा कांग्रेस के दफ्तरों व कांग्रेसियों के घरों पर लहराने लगा। कांग्रेस के अधिकारी एक वार फिर पुलिस से एक-एक कांग्ज और कपडें को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जब्दा कर लिये थे और उनसे लें लियें गये थे। एक वार फिर स्वयसेवक-गण विल्ले, तमगें और पेटी लगायें अपनी अर्थ-सैनिक या राष्ट्रीय पोक्षाक में झण्डें हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने लगे, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निषद था।

सबसे वढकर काग्रेस के लोग, छोटी-छोटी वालिकायें और वालक, वयस्क स्त्री-पुरुष शराव और विदेशी कपढे की दूकानो पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को शराव न पीने और विदेशी कपढे से तन न ढकने की शिक्षा देने लगे। और ये सब बाते उसी सिपाही की आख के सामने होने लगी जो कल इन लोगों पर भेडिये की तरह टूटता था, लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण से सन्तुष्ट नही थे। मिलस्ट्रेटों की भी कुपा-वृष्टि इसपर न थी। सिविलियन भी यह अनुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ रही थी कि उसने तो सब कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोडे जा रहे थे, उन्हें मालायें पहनाई जाती थी, उनके जुलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेकें नहीं वर्ता जाता था, और न शायद नम्रता ही रहती थी। अब उनके व्याख्यानों में विजय की घ्वनि और ललकार की भावना होती थी। काग्रेस का लोहा मानने की नौवत आ गई थी। काग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई की माग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की माग करते थे और तीसरी जगह

किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १ प्र अप्रैल को लाँडे याँवन ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें विदाई दी। वाइसराय-भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और वायदों से नावाकिफ थे। लाँडे अविन ने यदि शोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो क्या? यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर लिया था, तो क्या? यदि वाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेशनें व प्राविडेन्ट-फन्ड, जिन्होंने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो उससे क्या? यदि लाँडे अविन ने बारडोली की बेची गई जायदाद को वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को लिखने का वचन दे दिया था, तो उससे नई सरकार को क्या? यदि लाँडे अविन ने यह वायदा कर लिया था कि मेरठ- पड्यन्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमें के दौरान में वे भुगत रहे हैं, तो उससे क्या?

## श्रिधिकारियों की कुचेष्टायें

लॉर्ड अर्विन भारत से १८ अप्रैल को बिदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लॉर्ड विलिंगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते है और चले जाते हैं, लेकिन सेक्रेटेरियट वही रहता है। जिलो पर शासन करनेवाले सिविलियन ही दरअसल वाइसराय होते है। २ नवम्बर १६२६ के दिल्लीवाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने-वास्त्रों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रवन्ध की स्पिरिट उसी दिन से वदल जानी चाहिए, तव उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजातत्रीकरण का और सिविलियन कलक्टरो के निरकृश शासन से मुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह स्पिरिट एक वर्ष के संग्राम के बाद भी न बदली और न गाधी-अर्विन-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के वाद ही वदली। देश के हाकिमों ने समझौते को अपनी हतक-इज्जत समझा। सभी जगह वस्तुत: एक विद्रोह उठ खडा हुआ। रोजमर्रा काग्रेस के दफ्तरो में यह शिकायतें आने लगी कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता। अपनी ओर से कांग्रेस क्षपने पर लगाई शर्तों के पालन के लिए चिन्तित थी। वे शर्ते मुख्यतः पिकेटिंग और बहिष्कार-प्रचार में ब्रिटिश माल को शामिल न करने की थी। यदि कही इन शर्ती के पालन में शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी काग्रेसियो की चौकी पर थे । काग्रेसी लोग इघर-उघर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाठी-प्रहार की, जो अब भी जारी था, जपेक्षा करते जाते थे। गुन्तूर मे समझौते पर हस्ताक्षर होने के वाद भी

पुलिस इससे बाज न आई। पूर्वी गोदावरी में वादपल्ली में बहुत दु खद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली-काण्ड महज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोटर पर गांघीजी का चित्र रक्खा था और पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीझ ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-काण्ड में बदल गई। लाठिया और गोलिया चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वे इसके बिना रही नहीं सकते थे। पर ऐसी ज्यादितया आम बात हो गई हो सो नहीं, लेकिन जो थोडी-बहुत ऐसी घटनाये हुई, वे भी ऐसी स्थितियों में हुई जिनका पुलिस के पास कोई जवाव नहीं हो सकता।

जव काग्रेस ने अस्थायी सिंघ की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिशा में हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सब उम्मीदे नाकामयाब हुईं। गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहा हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने की विनस्वत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ६, १० और ११ जून १६३१ को वैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी, मुसलमान मित्रों के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया —

"समिति की यह सम्मित है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिलें तो भी काग्रेस के रख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से बचने के लिए महात्मा गांधी गोलमेज-परिषद् में काग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहा काग्रेस के प्रतिनिधित्व की जावस्यकता हो।"

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नही तो इंग्लैण्ड में अवश्य समझौता हो जायगा।

अस्थायी सिन्ध की शर्तों के पालन के विषय की ओर लौटने से पहले कार्य-सिमिति की जून मास की बैठक की कार्रवाई का आशय दे देना ठीक होगा! मौलिक-अधिकार-उप-सिमिति और सार्वजिनिक ऋण-सिमिति की रिपोर्ट आने की मियाद वढा दी गई। मिल के सूत से बने कपड़े के व्यापारियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी, वन्द कर दिया गया। कुछ काग्रेस-सस्थाये विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टाक को वेचने की इजाजत दे रही थी। इनकों बुरा वताया गया। श्रीनरीमैंन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार करें जोकि अस्थायी सिन्ध की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें। कपड़ों के सिवा अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड बनाया जाने को था। चुनाव के कुछ झगडो (वगाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। १८८५ से अवतक के काग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) रू० स्वीकृत किये गये।

## गांधीजी की चेतावनी

अब हम अस्थायी सिन्ध और उसकी धर्ती के पालन की कहानी पर आते है। काग्रेस की नीति विलकुल रक्षणात्मक थी। गांधीजी ने सारे देश के काग्रेसियों को आप होकर झगड़ा न शुरू करने की पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी दी थी। गांधीजी पस्त-हिम्मती के मारी शैतान को दूर रखना चाहते थे। वह भय और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते रहे। उनकी नसीहतों का आश्रय इस प्रकार हैं :---

"यदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते है, यदि वे चीजें जो स्वीकृत कर ली गई है देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस वात की स्पष्टतम चेतावनी है कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी है। जैसे वे मदरास में कहते है--तुम ५ पिकेटरों से अधिक नहीं खड़ा कर सकते। मैं पहले कह चुका हूँ-इस समय मान लो, लेकिन इसके वाद हम नहीं मानेगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पाच पिकेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हे यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह नी दिन का तमाशा होगा, या तो वे लौट जायँगे या फिर आगे बढेगे। हम कोई नई स्थिति अपने-आप पैदा नही करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए । उदाहरण के तौर पर झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है तो हम इसे सहन नही कर सकते और हुमे इसपर जरूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है, तो हमे उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए; और यदि वह नही दिया जाता, तो हमे जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लघन करना चाहिए। लेकिन जहां मासिक झण्डाभिवादन और सार्वजनिक सभा का मामला हो, हमें प्रतीक्षा—हजाजत की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए।

"करवन्दी-आन्दोलन के वारे मे, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन में ले आवेगे। जब ऐसा होगा, तब आधिक प्रश्न वन जायगा, और जब यह आधिक प्रश्न वन जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर खिंच जायगी।"

## जगह-जगह सन्धि-भंग

सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड विलिंगडन ने मीठे शब्दों की भी कभी न रक्खी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके बचनों की सच्चाई पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि वाइसराय की हवाई वातों से जो ऊँची आशायें की गई थीं, वे सब झूठी हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में गांधीजी के दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सब टूट और गिर तो नहीं रहा है?

युक्तप्रात सुलतानपुर मे ६० आदिमयों पर दफा १०७ ताजिरात हिन्द में मुकदमा चलाया गया था। भवन शाहपुर मे ताल्लुकेदार ने किसानो को राष्ट्रीय झण्डा हटा लेने का हक्म दिया और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में विठा . दिया। एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमत्त सदस्यों पर १४४ दफा की रू से नोटिस दे दिये गये। मथरा में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जवरदस्ती मंग कर दिया। लखनक की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मकदमे चल रहे थे। देश-भर में जिन अध्यापकों व अन्य सरकारी नौकरों को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया था, उन्होने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सनवाई न हुई। कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवाले विद्यार्थियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में किसी आन्दोलन में भाग न लेगे। विचारी में लारी-मरे पुलिस-सिपाहियो ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का अपमान किया और राष्ट्रीय झण्डो को जला दिया। वारावंकी में जिला-मजिस्टेट ने पलिस-इंसपेक्टरों को १४४ घारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये। हिप्टी कमिश्नर ने गांधी-टोपियो को उतरवा दिया और लोगों को गावी-टोपी न पहनने व काग्रेस में न जाने की चेतावनी दी गई। युक्तप्रान्त के विविव जिलो में यही कहानी दोहराई गई। कुछ ताल्लुकैदारों ने अपने कुरतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। सशस्त्र पुलिस गांववालों को मयमीत करने लगी। एक जागीर के प्रवन्यकर्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक घरस को पीट-पीट कर मार दिया। किसानो को 'मुर्गा' वनाने (मुर्गा वनाकर खड़ा करने) की प्रया जाम बात हो गई। हिसार (पजाव) के चौताला में और नौशेरा से ताजीरी पलिस नहीं हटाई गई।

एक पेशनयापता फीजी सिपाही की पेशन जब्त कर ली गई। तस्तन मे जान्त जुलूस पर लाठी वरसाई गई। छावनियों में राजनैतिक सभाये वन्द कर दी गई।

बम्बई—अहमदावाद, अकलेक्वर और रत्नागिरि जिलो में गैर-लाइसेन्सशुदा शराव की दूकानो पर और गैर-लाइसेन्स-शुदा घण्टो में शान्तिमय पिकेटिंग की
आज्ञा नहीं दी गई। कैदी भी नहीं छोडे गये। वलसाड़ में पाच आदिमयों से इसलिए
जुरमाना मागा गया कि सत्याग्रह-सग्नाम के दिनो में उन्होंने स्वयसेवक-कैम्प के लिए
अपनी जमीन दे दी थी। जबतक जुरमाना वसूल न हुआ, जमीनें नहीं दी गई। अस्थायी
सिन्ध के बहुत दिनों वाद भूल से एक साल्ट-कलक्टर ने एक नाव बेच दी थी, वह भी
वापस नहीं की गई और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया। नवजीवन-प्रेस
नहीं दिया गया। कर्नाटक में पिक्चिमी जमीने तवतक वापस नहीं की गई, जबतक यह
वचन नहीं ले लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न लेंगे। कई पटेल और तलाटी फिर
बहाल नहीं किये गये। दो डिप्टी-किमिक्तरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था,
पेन्शन नहीं दी गई, यद्यपि लॉर्ड अर्विन वचन दे चुके थे। दो डॉक्टरों व एक सुपरवाइजर
को बहाल नहीं किया गया। आठ लड़कियों तथा ११ वालकों को सदा के लिए सरकारी
स्कूलों से 'रिस्टकेट' कर दिया। इसी तरह अकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये
गये। सिरसी व दिसापुर ताल्लुकों में किसानों पर सिस्तयां और ज्यादितया शुरू की
थी—जनकी केवल कृपि-सम्बन्धी कुछ शिकायतें दूर की गई।

बंगाल में वकीलों व वैरिस्टरों से 'आयन्दा ऐसा न करने का' वचन लेने से एक नई परिस्थित उत्पन्न हो गई। नवे आडिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस नहीं लौटाया गया। गोहाटी में विद्यार्थियों से ५०/-५०/ की जमानते माणी गई। जोरहट में सुपरिन्टेण्डेण्ट वार्टली की आज्ञा से १६ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले लड़कों को पीटा गया।

दिल्ली-विद्यार्थियों से आगे के लिए वायदे लिये गये।

अजमेर-मेरवाड़ा—कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में जगह न देने का हुक्म निकाला गया।

मदरास-१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञाप्ति प्रकाशित हुई और अफसरों को भेजी गई कि अस्थायी सिंघ के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी साल' पर पिकेटिंग शामिल नहीं है। तजोर के वकीलों पर शराव की दूकानों की पिकेटिंग न करने के लिए १४४ दफा की रू से नोटिस तामील किये गये। पिकेटिंग करते हुए स्वयसेवकों को ताड़ी की दूकान से १०० गज के अन्दर खड़ा रहने की आज्ञा न थी। उनपर बनावटी

अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानो पर उन्हें पीटा गया और झण्डा व छाता रखनें से भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (स्वयसेवको को) पानी न दिया जाय। एलोर में कपडे की दुकानो पर पिकेटरों की सख्या एक या दो तक सीमित कर बेदी गई। कोमलपट्टी में जहां पिकेटरों की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर मई में मुकदमा चलाया गया। कोयम्बदूर में उनकी संख्या ६ तक बाघ दी। गुन्तूर में आख के एक ऑनरेरी असिस्टैण्ट सर्जन को कहा गया कि तुम तवतक बहाल नहीं किये जाओगे, जवतक सरकार-विरोधी आन्दोलन के लिए क्षमा न माग लो। आन्दोलन में भाग लेने के कारण जो बन्दूके और उनके लाइसेन्स जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से नहीं लौटाये गये। बहुत-से कैदी नहीं छोडे गये, हालांक वे एक ही गवाही के कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गये थे जो छोड़ दिये गये। शोलापुर के मार्शल-लों कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिज्ञा लॉर्ड अर्विन कर गये थे, लेकिन फिर भी वे न छोड़े गये।

परन्तु बारडोली में सरकार ने अस्थायी सिंघ का जो स्पष्ट मंग किया, उसके सामने ये सब बाते भी फीकी पड जाती है। पाठको को यह याद होगा कि इस ताल्लुके में लगानवन्दी का आन्दोलन था। नई मालगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दे दिये गये। हम नीचे गांघीजी की शिकायत और सरकार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं—

#### शिकायत श्रौर जवाब

शिकायत—"बारहोली में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये मे से २१ लाख रुपये दे दिये गये है। यह दावा किया जाता है कि इस अदायगी के जिम्मेवार काग्रेसी-कार्यकर्ता है। यह सब जानते है कि जब उन्होने मालगुजारी इकट्ठी करनी शुरू की, तब उन्होने किसानो को कहा कि उन्हे पूरी मालगुजारी—इस साल की और पिछली—चुकानी है। अधिकाश किसानो ने यह जाहिर किया है कि वे नई मालगुजारी भी मुक्किल से चुका सकते है। अधिकारियो ने पहले तो सकोच किया और कुछ समय तक तो अधूरा लगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिचकिचाते हुए अदायगी मजूर कर ली और नये लगान के हिसाव में रसीदे दे दी। अब जो लगान देने में असमर्थता प्रकट करते है, उनसे नया या पिछला लगान मांगना कार्यकर्ताओं और लोगो के साथ विश्वास-घात है। जहातक बकाया का ताल्लुक है, हमे यह कहना है कि यदि मुल्तवी बकाया पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया

गया है, तो फिर गैर-मुल्तवी बकाया को स्थागत कर देने के तो और भी जबरदस्त कारण है, क्योंकि सत्याग्रही किसानों को पदार्थों के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास (खेत छोडकर दूसरे इलाकों में जाने) की वजह से भी सख्त नुकसान पहुँचा है। इस नुकसान का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पास भेज भी दिया गया है। फिर काग्रेसी-कार्य-कत्ताओं ने तो यहा तक कह दिया है कि जिस मामले में सन्देह हो ,जसकी अधिकारी फिर जाच कर सकते है। परन्तु इस बात को वे जरूर बुरा समझते है कि किसानों को दबाया जाय, जुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले।"

प्रान्तीय सरकार का उत्तर-"(बम्बई) हम यह नहीं मानते कि देने मे असमर्थता प्रकट करनेवालों से नया या पिछला लगान मागना कार्यकर्ताओ और जनता के साथ विश्वास-घात है। असमर्थता सिद्ध होनी चाहिए, केवल कहने से काम नहीं चलता। गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होना चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नही है। सरकार तभी वकाया मजुर करती है, जबिक फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अघरी खराब हो गई हो और किसान हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हो। बारडोली मे बकाया इसलिए नही रहा कि फसल खराब हो गई, वल्कि इसलिए कि किसानो ने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले मे अपना लगान देने से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुकसान के कारण कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नहीं, इसकी जाच प्रत्येक मामले में पृथक्-पथक् होनी चाहिए। बारडोली मे लगान-वसूली के सिलसिले मे केवल एक जायदाद जब्त की गई है। कलक्टर ने उनका पूरा खयाल रक्खा है, जो रिअप्यत के अधिकारी थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने १८,०००) रुपये के लगभग वसूली स्थगति कर दी है और १६००) ६० तक की छूट भी स्वीकृत कर ली है। लगान-वस्ली के लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल ऐसे कुछ गांवी में वे पुलिस को ले गये, जहां उसकी सहायता के बिना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की आशका से डरते थे। मामलतदार या गाँव के मुख्य लगान-अफसर की रक्षा करना, जब्दी के सिलसिले में घर पर पहरा बिठाना, और कुछ मामलो में अपराधी को वुलाने के लिए गाव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना-यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे।"

जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होने ये सब शिकायते भारत-सरकार तक पहुँचाई। अगले दस दिनो में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गांधीजी ने वारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति वम्वई-सरकार को भी भेज दी। वम्वई-गवर्नर का जवाब भी असन्तोष-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी वम्वई-सरकार का समर्थन किया।

#### जांच का प्रस्ताव

तव गान्नीजी ने पच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस सिलसिले मे जो पत्र-व्यवहार हुआ, वह नीचे दिया जाता है —

१. भारत-सरकार के होम-सेकेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के १४ जून, १६३१ के पत्र का उद्धरण —

"प्रान्तीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने में समर्थ न होगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना में चाहता हूँ उतना हस्तक्षेप न करे। इसलिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को तथा उन सब प्रश्नों को, कि आया समझौते की शर्तों का पालन हो रहा है या नही, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त किये जायें।"

२ भारत-सरकार के होम सेकेटरी इमर्सन साहव को वोरसद से लिखे गये गांघीजी के २० जून, १९३१ के पत्र की नकल —

"आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार से प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी? यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत वृरी वात है। लेकिन पूर्ण विश्वसनीय प्रत्यक्षवर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुझे मिलते है, वे मुझे आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नही करने देते। लेकिन में जानता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहातक कांग्रेस का सम्बन्ध है, में समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए में एक वात पेश करता हूँ। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी जाच करने के लिए एक जाच-समिति—एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की लोर से—नियुक्त करने की सलाह देगे? और यदि कही यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोडा गया है, तो वहा पिकेटिंग विलकुल मौकूफ कर दिया जाय, और दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयसेवक पकड़ लिये गये है, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो, आप कोई और

अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तव-तक में आपके पत्र में लगाये गये विशेष आरोपो की जाच करता हैं।"

३. गाघीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब के ता० ४ जुलाई १६३१ के पत्र की नकल ----

"१४ जुन के पत्र मे आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अर्थ-सवधी प्रश्तो को तय करने के लिए शायद स्थायी पच नियुक्त करने का समय आगया है। फिर २० जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपो की जाच करने के लिए एक जांच-समिति--जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक काग्रेस का प्रतिनिधि हो-नियुक्त करने की सलाह दे और यदि कही यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोडा गया है, तो वहा पिकेटिंग विलक्ल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफं सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड लिये गये है, तो मुकदमा उसी समय वापस छे लिया जायगा। समझौते के बारे में उठने वाले प्रक्नो के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के संभावित कारणो की ही दूर करने के आपके इस परामर्श की में कब करता हैं। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह मुख्यत उन्हीं मामलो तक सीमित है, जहां तक पिकेटिंग के तरीको का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए वताये गये हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकेटरो पर मुकदमा चलाया है या वह चलाने का खयाल कर रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण छेने से पूर्व सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और काग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस मामले की जाच करेगे और अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रक्षण का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह प्रघान कर्तव्य है, एक जाच-मण्डल के पास चला जायगा। इस मण्डल के सदस्य किसी भिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं, जब कि पुलिस को तो स्वभावत. कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी पड़ती है, अत. न तो यह व्यावहारिक है और न समझौते की यह मशा ही थी कि इस विषय पर पुलिस के कर्तव्यो को किसी तरह रद कर दिया जाय।

"ऐसे मामलो में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अवालत ही कर सकती है। और जनतक अपील में अदालत का यह फैसला कि पिकेटिंग से साधारण कानून और इसलिए समझौते की शर्तों का भंग हुआ, बदल नहीं जाता, तबतक अदालत का ही फैसला मानना होगा और इसलिए समझौते के फल-स्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर देना पड़ेगा। जाच-समिति से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयो मे से एक कठिनाई इस उपर्यक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से काग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपडा है, उनका सम्बन्ध अधिकाशत अमन व कानून-सम्बन्धी मामलो, व्यक्तिगत कार्य-स्वतत्रता और शासन-प्रवन्ध से है। अर्थात समझौते का भारी उल्लंघन इनमे किसी-न-किसी पर अवश्य वडा असर डालेगा। जहा तक कोई व्यक्ति साधारण कानृन का उल्लघन करता है, वहा तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भग आम होने लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खडा हो जाता है या उसका असर शासन-प्रवन्ध पर पडने लगता है, तो सरकार के लिए यह असमव होगा कि वह मामला जाच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे। जव समझौते की अन्तिम घारा वनाई गई थी, तब इसका ख्याल भी नही किया गया था और न सरकार की आधार-भृत जिम्मेवारियों के निभाने से इसकी सगित ही वैठाई जा सकती है। मझे तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यत दोनो पक्षों के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए। जहातक सरकार का ताल्लक है वहा तक वह उसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालम होता है कि प्रान्तीय सरकारो ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ सदेहास्पद मामलो का होना तो स्वभावत. अनिवार्यं है, लेकिन प्रान्तीय सरकारे उनपर बहुत ध्यानपूर्वंक विचार करने को भी उद्यत है और भारत-सरकार उन मामलो को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुँचाये जावेगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्त्रस्थिति के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी।"

४ इमर्संन साहब को शिमला से लिखे गये गाधीजी के २१ जुलाई १६३१ के पत्र की नकल —

"वाइसराय-भवन मे आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार में अपनी यह प्रार्थना लेखबढ़ कर रहा हूँ कि सरकार व काग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नो का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष पच बिठाये जायें, जो समय-समय पर सरकार या काग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये जायें। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले है, जिनपर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके आश्य के सम्बन्ध मे सरकार व काग्रेस में मतभेद रहे-

(१) क्या पिकेटिंग में शराव की दुकानो या नीलामो का पिकेटिंग शामिल हैं ?

- (२) क्या प्रान्तीय-सरकारो को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्घारित करने का अधिकार है कि जिससे पिकेटरो का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय?
- (३) क्या सरकार को पिकेटरो की ऐसी सख़्या सीमित करने का अधिकार है जिससे उस दूकान के सभी रास्तो पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय?
- (४) क्या शान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश नष्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ?
- (५) कुछ उदाहरणो में, १३ और १४ कलमो के अमल के सिलिसले में उनकी मशा को साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ किया है और काग्रेस ने दूसरा।
  - (६) कलम १६ (अ) मे 'लोटाना' शब्द की व्याख्या करना।
- (७) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्दूके लाइसेन्स रद करने के बाद जब्त की गई है, क्या उन्हें लौटाना समझौते के अन्तर्गत है ?
- (प) नवे आर्डिनेन्स के अनुसार जब्त हुई कुछ जायदाद और कर्नाटक की 'पानीवाली जमीन' (Water Lands) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तर्गत है और क्या सरकार को ऐसी वापसी पर कुछ कर्तें छगाने का अधिकार है ?
  - (१) घारा १६ में 'स्थायी' का अर्थ।
- (१०) जिन विद्यार्थियो ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन मे भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर शर्ते लगाने या सविनय अवज्ञा-सग्राम में लगाई गईं पाबन्दियों के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार है ?
- (११) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार की किसी व्यक्ति या संस्था को दण्ड देना---पेशन, और म्यूनिसिपैलिटियो को मदद इत्यादि वन्द करने का अधिकार है ?

"यह नहीं समझना चाहिए कि पच के सामने केवल यही मामले पेश होगे। यह भी समव है कि मविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जावें, जिनके सर्वध में समझौते की सीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रक्खे कि सरकार या कांग्रेस दोनो की ओर से लिखित वक्तब्य पेश हो। दोनो पक्ष के वकील उन विषयो पर अपनी-अपनी दलीले ऐश करें और वाद को पच जो निर्णय करे वह दोनो पक्षो को मान्य हो। वातचीत के सिलसिले में जैसा मैंने कहा था कि सरकार और कांग्रेस के मतमेदो की अवस्था मे प्रश्नो के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता, तब उसका यह मतलब न लिया जाय कि मैने अपनी माग वापस लें ली है। ऐसा समय भा सकता है, जब कि मतभेद इतने तीव हो जावे कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी छान-बीन करने के लिए पच पर जोर देना आवश्यक हो जाय। फिर भी मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पच के पास बिना भेजे ही सब मतभेदों का निर्णय कर सकेये।"

५ गांधीजी के नाम इमर्सन साहब के शिमला से ३० जुलाई १६३१ के लिखे

"आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ४ मार्च के समझौते की व्याख्या-संबधी प्रक्तों के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध किया है और (२) कुछ ऐसी बाते भी लिखी है जो आप पच के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते हैं, जबिक उनके आशयो पर काग्रेस व सरकार में एकमत न हो सके। "

"भारत-सरकार ने व्याख्या-सम्वन्धी प्रक्तो के लिए निर्णायक-मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूव गौर किया है। आपके पत्र में विणत उन ११ प्रक्तो पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हे आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते है। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रक्तो पर निर्णायक-मण्डल मंजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियो और फर्जो का उलझन में पड़ जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना सभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलत किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रवन्ध पर सीधा असर डालनेवाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अख्तियार किया जाना हो, जिससे काग्रेस के सदस्य तो लाभ उठा सके लेकिन जनता के दूसरे (गैर-काग्रेसी) लोग पृथक् रहे और जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करे। ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी बात की कोई गुजाइश नहीं है।

"अपर वताये उसूलो के सिलसिले मे अब मै आपके पत्र मे विणित कुछ प्रक्तो की छानबीन करता हूँ। पहले तीन प्रक्त पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते है और सामान्य स्वरूप के है। पिकेटिंग के कुछ खास मामलो मे क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, लेकिन सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को बिलक्ल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के अधिकारियों को कानन व अमन की रक्षा की अपनी जिम्मेवारियों को निभाने पर पड़े या जो छोगो की व्यक्तिगत स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप करे। आपने जो सामान्य स्वरूप की बाते रक्खी है वे सब इन विचारों के कारण इस दायरे मे नही आती और सरकार खास-खास मामलों को भी निर्णायक-मण्डल के पास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती. क्योंकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियों को वह रुतवा मिल जायगा जिससे कि सर्व-साघारण वंचित है। आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरकारे आबकारी-कानून का उल्लंघन करनेवालों को दरगुजर करती है, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इत्तिला नही मिली है। जहातक कानुन के अनुसार आबकारी-मामलों के शासन से ताल्लुक है, आप भी निस्सदेह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय-सरकारे आबकारी का कैसे पबन्ध करे यह निश्चित करने का अधिकार देकर पच नियुक्त करना व्यावहारिक नही है। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आवकारी प्रान्तीय हस्तान्तरित विषय है। १० वें और १२ वे मुद्दे एक जुदा परन्तु बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं। समझौते की बातचीत करते समय उनमे वर्णित प्रक्तों पर बहस ही नहीं हुई थी। इसलिए इन मामलो को पच के पास भेजने का अर्थ यह बेहद व्यापक वसूल मान लेना होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देश से बाहर भी सरकार की सहमित के बिना पंच को समझौते की पाबन्दी कराने का अधिकार है।

"पंच कायम करने के रास्ते में, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्बन्धी प्रक्त ही भेजे जायें, बहुत-सी दुर्गम बाघाये हैं। इसी बात पर लगातार झगड़े होगे कि अमुक मामला व्याख्या-सम्बन्धी है या नहीं? यह व्यवस्था पुरानी दिक्कतो को हटाने के बदले नई दिक्कते पैदा करेगी।

"सन्धि-मग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई कर लेने को तैयार रहेगी। क्योंकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का सवाल समझती है और उसे कोई सन्देह नहीं है कि आप भी उसे ऐसा ही मानते है। और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गया—न कि पच बनाने के झझट में पड़ने के— तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिनाइया अच्छी तरह हल हो सकती है।"

# परिषद् से गांधीजी का इन्कार

सयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था। अपने खेतो

व घरो से निर्वासित किसानो की दुर्वशा से युक्त-प्रान्त के नेताओं को—पं० मदनमोहन मालवीय को भी—चिन्ता उन्पन्न हो गई थी। गाषीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर माल्कम हेली को एक तार भेजा। लेकिन उसका जवाव बहुत निराशाजनक मिला। सभी ओर से ऐसी शिकायते आ रही थी और परिस्थितियां इतनी दिल तोड़नेवाली थी कि ११ अगस्त १६३१ को गाषीजी वाडसराय को निम्नलिखित तार भेजने पर विवश हो गये:—

"बहुत दु खने साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में वस्वई-सरकार का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्याये उपस्थित हो गई है। पत्र में हकीकत और कानून दोनो दृष्टियों से एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रक्त उठाया गया है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनो बातों में अन्तिम निर्णय करेगी। इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार और शिकायत करनेवाले दो दल हो, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वहीं फैसला करे। काग्रेस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। बम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और युक्त-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में होनेवाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब में ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि में लन्दन को रवाना न होकें। जैसा मैने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के पहले में आपको लिखूगा, में रूपर लिखी हुई सब वातें आपके सामने रख रहा हूँ। अन्तिम घोषणा करने से पहले में आपके उत्तर की प्रतीक्षा कहेंग।"

#### वाइसराय का उत्तर--१३ अगस्त १६३१

"आपने जो कारण बताये है, यदि उन्हीं के आघार पर कांग्रेस उस अवस्था को स्वीकार नहीं करती, जो गोलमेज-परिषद् में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे खेद हैं। मैं इन कारणों को उचित नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचे विना नहीं रह सकता कि सरकार की नीति तथा उसके आधार-भूत बातों को गलत समझने के कारण ही यह अन्देशा पैदा हुआ है। मेरा खयाल था कि युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में आपका सन्देह सर माल्कम हेली के ६ अगस्त के तार से और गुजरात के सम्बन्ध में सर अर्नेस्ट हाँटसन के प्राइवेट-सेन्नेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ से दूर हो गया होगा। मैं आपका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर आकर्षित करता हूँ, जिसमें मैंने आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में मैं खुद दिलचस्पी रखता हूँ। और मैंने आशा की थी कि आप इन विस्तार की बातों से उत्पन्न विवादों के

कारण अपनेको भारत की उस सेवा से विचत नहीं करेगे, जो आप उस महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेकर कर सकते हैं, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य का निपटारा कर देनेवाला है। यदि आपका निक्चय अन्तिम है तो मैं फौरन ही प्रधान-मन्त्री को आपके लन्दन न जाने की सुचना दे दूगा।"

## गांधीजी का अन्तिम इन्कार---१३ अगस्त १६३१

"आपके आश्वासन के तार के लिए घेन्यवाद । आपके आश्वासन को मुझे वर्तमान घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए। यदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते की घर्तों के बाहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे और आपके समझौते-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतमेद है। वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पडता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा। कृपया आप प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दे दे। मैं समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाशित करने में आपको आपत्ति न होगी।"

#### वाइसराय का उत्तर--१४ अगस्त १६३१

"आपके निश्चय की सूचना मैने प्रधान-मन्त्री को दे दी है। मै आज सध्या-समय ४ बजे सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते है।"

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि काग्रेस के गोलमेज-परिषद् में भाग लेने के रास्ते में दिक्कतें आवेगी, लेकिन फिर भी हरेक शब्स अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थित अपने-आप सुलक्ष जायगी। यह कहना गलत न होगा कि लोग जहा आशा न थी वहा भी आशा लगा रहे थे। लेकिन काग्रेस सिध-चर्चा के बीच-बीच में टूटते जाने पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी काग्रेस को प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए पूरी तैयारी करनी थी। इस तरह जबिक गांधीजी वाइसराय और वम्बई व युक्तप्रान्त की सरकारों से पत्र-व्यवहार करने में लगे हुए थे, काग्रेस की कार्य-सिवि बदस्तूर अपना कार्य करने में सलग्न थी। हम भी पाठकों को उसी ओर ले जाते हैं।

### अध्याय २ : समझौते का भंग

## कार्य-समिति की बैठक

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने 'ब्रिटेन व मारत के लेन-देन' पर तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार-सिमिति ने अपनी बैठके मछलीपट्टम में करके रिपोर्ट तैयार की थी। कार्य-सिमिति ने इस रिपोर्ट को महा-सिमिति के सामने पेश करने का निश्चय किया। हिन्दुस्तानी-सेवादल का काग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलत-फहिमिया फैली हुई थी, इसलिए दल को काग्रेस का केन्द्रीय स्वयसेवक-सगठन मान लिया गया और यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-सिमिति प्रत्यक्षक्ष से स्वय करेगी या वह करेगा, जिसे वह अपनी ओर से नियुक्त करे। इसके काम भी बता दिये गये। प्रान्तीय काग्रेस-किमिटियो को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयसेवक-वल बनावे। इस दल के सदस्यों के लिए काग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयसेवक-वल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रक्खा गया। सेवादल जिसकी अ० भा० परिपद् कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डाक्टर हार्डीकर के नेतृत्व और सचालन में शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया और सेवादल ने भी स्वराज्य-प्राप्त के लिए शान्तिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय की प्रतिज्ञा स्वीकार की।

## साम्प्रदायिक प्रश्न पर नई योजना

इसके वाद काग्रेस का एक वहुत वडा काम आता है; यह था साम्प्रदायिक प्रश्न पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलसिले में कार्य-समिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया —

"चाहे इसमे काग्रेस को कितनी भी असफलता क्यो न हुई हो, उसने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावो को हटाने में सदा प्रयत्नशील रही है। काग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है—

'चूिक नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नो के बारे में काग्रेस की नीति की घोषणा करना आवश्यक है। काग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नो का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूिक खासकर सिक्खों ने और साघारणतया मुसलमानो तथा दूसरी अल्प-सल्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के हल के प्रति असतीय

जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्खो, मुसलमानो और दूसरी अल्पसस्यक जातियों को विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई हल कांग्रेस को मजूर न होगा, जिससे सम्वन्धित दलों को पूरा सतोय न होता हो।

, "इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस करती है कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए जो देखने में साम्प्रदायिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और अग्म तौर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ वहस के बाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मित से नीचे लिखी योजना पास की है—

- "१. (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित घारा में जातियों को यह आक्वासन भी दिया जाय कि उनकी सस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्य, शिक्षा, पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी।
- (ख) विघान में खास घाराये रखकर जातियों के निजी कानूनो की रक्षा की जायगी।
- (ग) विभिन्न प्रान्तो में अल्पसंख्यक जातियो के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना संघ-सरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा मे होगे।

२. तमाम बालिग स्त्री-पुरुष मताविकार के अधिकारी होगे।

नोट-करांची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति वालिग-मताधिकार के लिए वंघ चुकी है, अत वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमी फैली हुई है, उसे घ्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में प्रत्येक जाति की आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

- ३. (क) भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार सम्मिलित निर्वाचन होगा।
- (ख) सिन्ध के हिन्दुओ, आसाम के मुसलमानो और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त तथा पंजाब के सिक्खो और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानो

के लिए, जहा उनकी संख्या बाबादी के २५ फी सदी से भी कम हो, सघीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं में आबादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रक्खें जायेंगे और उनके अलावा -अधिक स्थानों के लिए भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होगा।

- ४. पदो पर नियुक्तिया निप्पक्ष सर्विस-कमीशनो के द्वारा होगी। नौकरियो के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेगे और कार्य के सुचार- रूप से चलने का तथा नौकरियो के लिए तमाम जातियो को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ योग उसमें दे सके इस बात का वे पूरा खयाल रक्खेंगे।
- ५ सघीय और प्रान्तीय मित्र-मण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होगे।
- ६ पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और वलूचिस्तान में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में है।
- ७ सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जायगा, वशर्ते कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का आर्थिक भार सहन करने को तैयार हो।
- प्रदेश का भावी शासन-विधान सघीय होगा। अविशिष्ट अधिकार सघ की इकाइयो के पास रहेगे, बशर्ते कि और छानबीन करने पर यह भारत के आत्यन्तिक हित के विरद्ध सावित न हो।

"कार्य-समिति ने उक्त योजना-को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के आघार पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहा एक ओर कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वहा दूसरी ओर उग्र विचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को बिना हिचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दलों को मजूर हो, जैसे कि वह लाहौर के प्रस्ताव से वधी हुई है।"

विदेशी कपड़े और सूत के विहिष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य-सिनिति में तैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत के विहिष्कार के सिलिसले में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, रद मानी जायगी —

"हम प्रतिज्ञा करते है कि तबतक हम निम्निखिखित शर्तों का पालन करते रहेगे, जबतक कि काग्रेस की कार्ये-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नही कहती —

- हम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हुआ कपडा न खरीदने और न बेचने का वादा करते है।
- २. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपडा भी न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं, जिसने काग्रेस की शर्तों को न माना हो।
- ३. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपडे को भारत में न बेचने का वचन देते है।"

इसके बाद यह फैसला किया गया कि अस्पृत्यता-निवारिणी समिति को, जो गत वर्ष सिवनय अवज्ञा के सग्राम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। श्री जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। इस सिमिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भी दिये गये।

मिल-समिति (Textile Mills Exemption Committee) की तथा मजदूरों की हालत के सवाल पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सभव और आवक्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने काग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हो, मजदूरों को दण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति को अधिक अच्छी, करने की कोशिश करे।

महासमिति की बैठक ६, ७ और प अगस्त १६३१ को फिर हुई और उसने बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव वम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के प्रयत्न और बगाल में जज गालिक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आन्नमणो पर खेद और निन्दा प्रकट करते हुए गवर्नर के जीवन पर आन्नमण के प्रयत्न को उस स्थिति मे तो बहुत बुरा बताया, जबकि फर्ग्यूसन कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर पर उन्हें निमंत्रित किया था।

राष्ट्रीय-झण्डा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि "राष्ट्रीय झण्डा तीन रग का और पहले की तरह लम्बाई-चौडाई में समानान्तर होगा। लेकिन उसके रग कमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होगे। सफेद पट्टे के केन्द्र में गहरे नीले रग का चरखा होगा। रग गुणो के न कि जातियों के सूचक है। केसरिया रग साहस और विलंदान का, सफेद रग शान्ति और सत्य का, हरा रग श्रद्धा तथा वीरता का एव चर्खा जनता की आशा का प्रतिनिधि होगा। झडे की लम्बाई-चौडाई का अनुपात ३ २ होगा।" ३० अगस्त रिववार को नया राष्ट्रीय

झडा फहराने का निश्चय किया गया। इसीके अनुसार फिर आगे प्रति मास हर रिववार को झंड़ा, फहराया जाने लगा। मौलिक-अधिकार-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और ऊपर लिखे अधिकार व कर्त्तंच्य स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, जैसा अन्तिम रूप मे था, इस बैठक मे पास कर दिया गया।

### श्रफगान जिरगा

उन्ही दिनो वम्बई में कार्य-सिमिति ने सरदार भगतिंसह के दाह-सस्कार के प्रश्न पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसा कि हम पहले भी जिन्न कर चुके है, कि जो भीषण अभियोग लगाये गये है उनका कोई आधार नही है। सीमा-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी, अफगान जिरगा व खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निश्चय किया गया —

सीमाप्रान्त की काग्रेस-किमटी के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद सिमिति ने सीमा-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी के पुन सगठन तथा उसमें अफगान जिरगे को सिम्मिलित करने का निक्चय किया। यह भी निक्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी काग्रेस-स्वयसेवक-सगठन के एक अग हो जाने चाहिएँ।

कार्य-समिति की प्रार्थना पर सीमाप्रान्तीय नेता खान अब्दुलगफ्फारखा ने उस प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन के सचालन का भार अपने कघो पर ले लिया है।"

## कार्य-समिति की निराशा

कार्य-सिमिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छापूर्वेक इस परिणाम पर पहुँची है कि समझौते की शर्तो और राष्ट्रीय हितो को देखते
हुए काग्रेस गोलमेज-परिषद् मे न भाग ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए।
लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा
कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालुम होगा —

"कार्य-सिमिति ने १३ अगस्त को गोलमेज-परिषद् में काग्रेस के माग न लेने के वारे में प्रस्ताव पास किया था। उसे मद्दे-नजर रखते हुए यह सिमित स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय। इसिलए सिमिति सब काग्रेस-सस्थाओं व काग्रेसियों को तबतक समझौते की काग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तों पर अमल करने की सलाह देती हैं, जबतक कि कोई दूसरी हिदायत न दी जाय।"

असाघारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओं के लिए जब कार्य-सिमिति न वृलाई जा सके, राष्ट्रपति को विशेष अविकार मी दे दिये गये, कि "इस प्रस्ताद-द्वारा कार्य-सिमिति की ओर से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने का अविकार दिया जाता है।"

मणि-भवन (वम्बई) में सारे दिन आजाओ व उम्मीटो से भरी ये अफवाहें गरम हो रही थी कि सर तेजवहादुर सप्नू और श्री जयकर के आित्ररी समय किये गये जान्ति के प्रयत्नों के कारण गांवीजी का छन्टन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के वक्त वड़े-बड़े नेता मणि-भवन से वाहर निकले और अत्यन्त उत्मुक व प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को वताने लगे कि आखिरी समय की गई सन्धि-वर्जाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निञ्चय को बटलने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी कुछ आजावादी अवतक यह आया छगाये बैठे ये कि अन्त में कोई-न-कोई सूरत निकल ही जायगी। छेकिन जब गांधीजी रात के ना।। वजे मणि-भवन छोडकर वम्बई-सेण्ट्रल स्टेशन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे वर्जे के डिक्टो में नवार हो गये, तब सब सन्देह विलक्त खतम हो गये।

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने दोपहर को आब घण्टे तक गांधीजी मे मुलाकान की। असोगियेटेड प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभागंकर पट्टनी ने (जिन्होंने 'एम० एस० मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी वताने में अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणो से उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर टी है।

इस तरह गोलमेज-परिषद् के अभिनय में पहला दृष्य समाप्त हुआ। १५ अगस्त को डाँ० सप्रू, श्री जयकर और श्री रंगास्वामी आयंगर गांधीजी से टो-एक बार मिलकर बम्बर्ड से रवाना हो गये। इस विषय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सैक्रेटेरियट ने समझौते को समुद्र में फेंक दिया था।

## न जाने के कारण

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के उल्लंबन, गांबीजी के गोलमेज-परिपद् में उपस्थित होने से इन्कार करने और ?३ अगस्त को बाइसराय को तार-द्वारा अपने निञ्चय से (जिसका समर्थन कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण थें। वस्तुत. यह इमसैन सा० का ३० जुलाई का पत्र था, जो पहले आ तृका है, जिसने स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया थां। बम्बई के गबर्नर का १० अगन्त का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमे सौम्य शिष्ट और सयत-भाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण था वारडोली में लगान-वसली के लिए दमनकारी उपायों का अवलम्बन। २२ लाख रुपये में से २१ लाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अव लगान न चुकानेवाले आपत्ति में ग्रस्त है और समय चाहते हैं। पिछले सालो का बकाया करीव दो लाख रुपया लेना था, जिसका अधिकाश माग गुजरात के दुर्भिक्ष के कारण सरकार ने मुल्तवी भी कर दिया था। सरकार ने पुलिस-द्वारा घमकियां देना व पुलिस के 'जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले सालो का वकाया वसल करना शरू किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके कहने पर सरकारी मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार मे यह स्पष्ट लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती है। काग्रेस यह सावित करने को तैयार थी कि लोगो को भयभीत करने और कुछ मामलो में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव बालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख रुपया भी नही होती थी। सरकार का कहना था कि लगान की वसुली में अन्तिम निर्णय काग्रेस का नही वल्कि सरकार और उसके कर्मचारियो का होना चाहिए। ब्रिटिश-शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहा कायम हैं। सरकार इसे जताना और सावित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रोव की—उसी रोव की जिसकी इतनी तारीफ माण्टेगु साहव ने की थी--चिन्ता थी!

एक दूसरा और महत्त्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गाघीजी इंग्लैण्ड नही जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिपद् का प्रतिनिध मनोनीत नही किया था। स्वभावत काग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी। काग्रेसी होने के बलावा वह भारत की एक बड़ी पार्टी—राष्ट्रीय मुस्लिम दल—का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं है। उनमे भी एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्वराज्य—मुकम्मिल आजादी के लिए उत्सुक था। लेकिन इस रहस्य को सभी जानते है कि लॉर्ड अविन ने गाघीजी के कहने से पिष्डत मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डाक्टर असारी को मनोनीत करते का वचन लॉर्ड अविन ने दिया था, जव कि पहले दो व्यक्ति मनोनीत कर लिये गये और डॉक्टर असारी छोड दिये गये। यह वात नहीं श्री कि लॉर्ड विलिगडन जानते

ही न थे कि लॉर्ड अविन ने क्या वचन विया था। लेकिन गोलमेज-परिपद् में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश-हितो के लिए अच्छा था कि मुस्लिम-भारत स्वराज्य के विषद है। लॉर्ड अविन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिगडन ने यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर असारी के प्रतिनिधित्व के विषद हैं। वे तो उसके विषद होते ही। यदि वे विरोच न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; विलिभारत के प्रतिनिधि होते। देश में डॉक्टर असारी की स्थित असाधारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राप्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवलिधि, कैसे सहन करते? कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रका पर एक हल तैयार कर लिया था जिसका समर्थन गोलमेज-परिपद् में एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते। सरकार यह जानती थी और साफ तीर पर मुसलमान अग को काटकर कांग्रेस को वेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियो में कांग्रेस के लिए राप्ट्रीय-सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकडा और गोलमेज-परिपद् के लिए लन्दन जाने से उन्कार कर विया।

## श्राशा के पहले

एक वार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगी। १५ अगस्त को लड़ाई की हवा की ही सब जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि लाँडें विलिंगडन का रख पूर्ण शिप्टता का था। उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोड़ें नहीं। जब कभी कोई दिक्कत हो, मुझसे मिल ले। लेकिन गांधीजी जब कोई वात पेश करते थे तो उसका कोई असर न होता था। सारा देश एक निराशा में डूबा हुआ था। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थित कर दी थी, जिससे श्री समू, जयकर और आयंगर रवाना हुए थे। गांधी-जी ने अपनी स्थिति निम्नलिखित सरल शब्दों में रख दी:—

"यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आजय के वारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पक्ष की ओर से उसका उल्लंघन किया गया, तो मेरी सम्मित में सब समझौतों के साथ लागू होनेवाले नियम इस समझौते पर मी लागू होने चाहिएँ। इस समझौते पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए लागू होने चाहिए, क्योंकि यह समझौता एक महान् सरकार और सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान् संस्था के वीच हुआ है। यह वात सही है कि इस समझौते पर कानून से अमल नहीं कराया जम सकता, पर इसीलिए सरकार पर यह दोहरी जिम्मेवारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नो पर एक नहीं हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्यायालय के सामने पेश करे। काग्रेस की एक बहुत सरल और स्वामाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा है कि झगड़े के ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौप देने चाहिए।"

गांघीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा वन्द नहीं किया। वह तो कहते थे कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारे समझौते की शर्तों की पूर्ति करती रहे, में लन्दन की ओर दौड़ पडूँगा। जो वात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर पर क्रह दिया—"यहा के बढ़े सिविलियन नहीं चाहते कि में परिषद् में जा सकू। और यदि वे चाहते भी है, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें काग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदाष्त्र नहीं कर सकती।" देश के सिविलियन वड़ें जोरों से यह वात फैला रहें थे कि काग्रेस के रूप में गांघीजी एक मुकावले की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी विध्वसक सस्था कभी गवारा नहीं की जा सकती। गांघीजी ने वस्वई से अहमदावाद के लिए रवाना होते समय लॉर्ड विलिगडन को एक निजी पत्र लिखा कि अपने नेतृत्व में मुकावले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी पच नियत करने पर जिंद की, हा, उसके इस अधिकार का दावा मैंने अवश्य किया है। मैं तो कैवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र इस तरह हैं

"इतनी शीघ्रता से घटनाये घटित होती रही है कि मैं आपके ३१ जुलाई के कृपापत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी हुई है उसका मैं कायल हूँ। पर पिछली घटनाओं ने उसे भूतकाल का इतिहास बना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के तार में कहा है कि ये समस्त परिस्थितिया वतलाती है कि आपके और हमारे दिष्टिकोण में ही मौलिक अन्तर है।

"मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैने बहुत गौर के साथ विचार करने के वाद ही यह निश्चय किया है कि मेरा जो यहा पर उत्तरदायित्व है उसे तथा आप के निश्चय को देखते हुए मुझे गोलमेज-परिषद् मे उपस्थित नही होना चाहिए! मुझे यह सुनकर अत्यन्त दु ख हुआ कि आपको यह सुझाया गया है कि मैने पंच की स्थापना पर अधिक जोर दिया और में अपनेको प्रतिद्वद्वी सरकार का मुखिया वनाना चाहता हूँ। और आपका निर्णय तो इन्ही सुझाई वातो के आधार पर बना है। हा, यह तो सच है कि पच के सम्बन्ध में मैने अधिकार के रूप में इसकी माग की थी, पर यदि आपको

मेरी वातचीत याद होगी, तो आप जान लेगे कि मैने कभी इसपर जोर नही दिया। इसके विपरीत मैने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा— जिसका मै अधिकारी भी हूँ—तो मुझे संतोप हो जायगा। आप इससे सहमत होगे कि पच की स्थापना पर जोर देना विलक्ष हूसरी वात है।

"प्रतिद्वन्द्वी सरकार के सम्बन्ध मे मुझे खयाल है कि मैंने आपका भ्रम उसी समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं अपनेको जिला-अफसर नहीं समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से वने पटेल या गाव के मुखिया का जो कार्य किया है, वह भी जिला-अधिकारियों की जान-कारी में और अनुमति से। इसलिए-यदि उपर्युक्त दो गलत वातों ने आपके विचारों पर असर डाला हो तो मुझे खेद होगा।

"इस पत्र के लिखने का मेरा अभिप्राय यह दरयाफ्त करना है कि क्या आप अब दिल्ली-समझीते को खतन समझते हैं या गोलमेज-परिपद् में काग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते हैं काग्रेस-कार्य-सिमिति ने आज प्रात काल निम्नलिखित निम्चय किया है—'१३ अगस्तवाले कार्य-सिमिति के गोलमेज-परिपद् में भाग न लेने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए सिमिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव से दिल्ली-समझौते का अन्त नही समझना चाहिए। अतः सभी काग्रेसियो और काग्रेस-सस्थाओं को सलाह देती है कि जवतक और कोई आदेश न दिया जाय, दिल्ली समझौते की काग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तों का पालन किया जाय।'

"इससे आप देखेगे कि कार्य-सिमिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और वह सच्चाई से दिल्ली-समझौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर निर्भर है।

"जैसा कि पत्रों में तथा वातचीत में भी पहले में आपको वतला चुका हूँ, प्रान्तीय सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति दिन-दिन कम-ही-कम दिखाई पड़ी हैं। कार्य-समिति के दफ्तर में वरावर सरकार के ऐसे कार्यों की इत्तलायें आ रही है जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार कार्यकर्ताओं और काग्रेस-आन्दोलन को क्चलना चाहती है।"

गायीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्दी मिले और यदि दिल्ली-समझौते का पालन मजूर है, तो मैं कहूँगा कि जो जिकायते आपके सामने पेण की गई है उनपर जीझ ही विचार किया जाय, क्योंकि मेरे साथी-कार्यकर्ता इसपर जोर दे रहे हैं कि यदि जिकायते दूर नही होती, तो कम-से-कम

बात्म-रक्षा के लिए हमें भी रक्षात्मक उपाय हाथ में लेने की बाज्ञा दी जाय। गांधीजी को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेंगानी में डालने या उसे अपमानित करना-नहीं चाहते थे। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-सर्विसवालों के निश्चित विरोध के कारण अस्थायी सिंध को तोड रही थी, न कि कांग्रेस। गांधीजी आवश्यक और अनावश्यक का भेद जानते थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल-सर्विस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। "इसलिए", गांधीजी कहते थे, "जबतक इस सर्विस के सब कर्मचारियों के खयालात न वदल जायँ, पूर्ण स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के सिध-चर्चा करने की कोई सूरत नहीं हैं। कांग्रेस को अभी और कष्ट-सहन व विस्तान में से गुजरना होगा, चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पढ़े। इसलिए मैं तो अपने लिए वारडोली को ही खरी कसौटी मानता हूँ। सिविलियनों की नटल देखने के लिए ही इसकी योजना की गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी वात न थी।"

# श्राशा हुई

गाषीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विरुद्ध आरोप-सूची को प्रकाशित कर दिया था। कुछ लोगों ने समझा कि गांधीजी ने इसे प्रकाशित कर सरकार को चुनौती दी है। डॉ॰ सप्रू और श्री जयकर ने 'मुलतान' जहाज से इसी आशय का वेतार का तार दिया और उसमें बताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने वाइसराय व मारत-मंत्री के साथ सिंध-चर्चा में उन्हें परेशानी में डाल दिया है। गांधीजी तो यहा तक तैयार थे कि कांग्रेस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की इकतरफा जाच किसी निष्पक्ष पच-द्वारा करा ली जाय। गांधीजी के पत्र का वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोष-जनक न था। वाइसराय ने गत पाच मास की कांग्रेस की कार्रवाइयों का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्ली-समझौते के भाव और अर्थों के प्रतिकूल थी और शान्ति-स्थापन के लिए, विशेषत युक्त-प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, वाघक थी। वाइसराय ने उसमें यह भी लिखा था कि गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस का सम्मिलित न होना समझौते के प्रधान उद्देश को असफल करना है, लेकिन सरकार विशेष उपायों को तबतक काम में न लायेगी जबतक कि वह ऐसा करने को वाघ्य न हो जाय। गांधीजी ने समझौता-पालन की वाइसराय की इच्छा का हृदय से स्वागत किया और सब कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे सावधानी से समझौते

का राजन करें। उन्होंने इस विषय रर बाइसराय में बातचीत करने है किए तार-हारा मुखाकात की अनुमति थी मांगी। मुखाकात की अनुमति निल गई। इस्तर गांवीजी, थी वन्त्रममाई पटेल, जवाहरलालजी और गांवीजी के एकाकी नित्र मर यथायंकर पट्टनी वाइसराय में मिलें। वाइसराय में कार्यकारियां की दैठक की। आखिर बहुत-सी बावाओं के बाद मामले किसी तरह मुख्यायें गये और गांवीजी शिमका में स्पेशल देन-हारा सम गाड़ी की रकड़ते के लिए खाना हुए, जी सन्हें २९ अगस्त की रवाना होनेवाले बहाज पर सवार करा सके।

इस तरह गांधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत के परिणाम-स्वक्प यह फैसका हुआ कि कांग्रेस की और में गांधीजी गोलमेड-परिण्ड् में भाग कें और इसके अनुसार कह कस्बर्ध में २१ अगस्त को जहाद पर खाना हो गये।

भारत-प्रकार ने एक सरकारी विज्ञान में यह समझौता प्रकाशित कर दिया। इसके साथ ही गांवीजी का भारत-प्रकार के होस-प्रेक्टरी पि० इससेन के साथ को पत्र-व्यवहार हुआ था, वह भी प्रकाशित कर दिया। क्योंकि यह भी समझौते के मूल-भूत अंग थे। प्रकार की विज्ञानित और वे यत्र नीचे दिये दाते हैं:---

## सरकारी विक्रप्रि

- "१. बाइसराय महोदय और गांधीजी की बातचीत के परिवासन्तरका गोळपेज-परिषद् में राधिजी कांग्रेस का शतितिष्टित करेंगे।
- २. ५ मार्च १६३१ का ममझीता चालू है। यदि यह मान्ति हो गण कि कुछ सामलों में उसका उल्लंबन किया गण है, तो मान्त-मुरकार व प्रान्तिय-मान्ति हैं उस सामलों में समझीते की खाम बाराओं का पालन करावेंगी और यदि उस मान्तव में उनके मामले कोई वान रक्की जावगी तो उसपर भी अच्छी तरह विचार करेंगी। समझीते के अनुसार कांग्रेस भी अपनी जिस्मेदारी को पूरा करेंगी।
- इ. सूरत-जिले में लगान-अपूर्ण के बारे में विचार गीय बात यह है कि बग बारहोकी-ताल्कुका और बालोड़ महाल के जिन गांवों में युल्स-पार्टी के माब माल-अक्तमर कुलाई १९६१ में गये थे, उनमें लगान डेनेवाओं की आर्थिक स्थित की डेक्डे हुए उनमे युलिस-द्वारा जबरदस्ती बरके बारहोकी-ताल्कुके के अन्य गांवों की अर्था अधिक लगान मांगा गया था या उनकी अरेका उनसे अधिक बम्ल किया गया? बस्वई-मरकार में परामर्श करने के बाद और उससे दुर्ग महम्त होते हुए, मारत-सरकार

ने यह निश्चय किया है कि इस प्रश्न की जाच की जायगी। जाच का क्षेत्र यह होगा कि .—

विचाराघीन गावो में पुलिस-द्वारा जवरदस्ती और दमन करके खातेदारो. को उन गांवो की अपेक्षा जहा १ मार्च १६३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना वसूली हुई है, बारडोली के दूसरे गावो में जो अदाज रक्खा गया था उससे अधिक लगान देने के लिए बाघित किया गया, इस आरोप की जाच करना; और यदि कही ऐसा हुआ है, तो ठीक रकम का निर्घारण करना। इन बातो के बन्तर्गत उठनेवाले किसी भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती है।

वम्बई-सरकार ने जाच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० गॉर्डन को नियुक्त किया है।

- ४. काग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नो के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारे जाच की आज्ञा देने को तैयार नहीं है।
- ५. यदि समझौते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले मे नई शिकायतें करे, तो उन शिकायतो पर साधारण शासन-प्रबन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जाच करनी है या नहीं, और यदि जाच करनी है तो किस तरह से, इन सब वातो का फैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।"

#### पत्र-व्यवहार

इससेन सा० के नाम गांधीजी का पत्र-कामला २७ अगस्त १६३१

"आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसिवदा भेजने के लिए धन्यवाद। सर कावसजी ने भी आपके बताये संशोधन भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों ने व मैने सशोधित मसिवदे पर खूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके सशोधित मसिवदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार है—

चौथे पैरेग्राफ में सरकार ने जो स्थिति बस्तियार की है, उसे काग्रेस की ओर से स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव हैं। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि जहां काग्रेस की सम्मित में समझौते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहां जाच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन उसी समय के लिए स्थिगित किया गया है, जवतक दिल्ली का समझौता जारी है। लेकिन यिंद भारत-सरकार व अन्य प्रान्तीय सरकारे जाच कराने के लिए उद्यत नहीं है, तो मेरे सहकारी व में इस घारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नहीं करेगे। इसका परिणाम यह होगा कि काग्रेस अवसे उठाये गये अन्य मामलों के वारे में जांच के लिए जोर नहीं. देगी, लेकिन यदि कोई शिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच के अभाव में उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सिवनय-अवजा-आन्दोलन के स्थगित रहते हुए भी उसे करने के लिए स्वतंत्र होगी।

में सरकार की यह आश्वासन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि कांग्रेस का निरन्तर प्रयत्न यह रहेगा कि सीघे वार से वर्चे और विचार-विनिमय, समझाना-बुझाना आदि लपायों से शिकायत दूर कराये। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहा इसलिए आवन्यक हो गया है कि भविष्य में कोई संभावित गलतफहमी या कांग्रेस पर समझौता- उल्लंघन का आरोप न हो सके। वर्तमान वातचीत के सफल होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विअदित, यह पत्र और आपका उत्तर एकसाथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।"

### इमर्सन सा० का उत्तर---२७ अगस्त १६३१

"आज की तारीख़ के पत्र के लिए घन्यबाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखें स्पटीकरण के साथ विजिप्त के मसिविद को स्वीकार कर लिया है। कौसिल-सिहत गवर्नर-जनरल ने इस बात को ब्यान में ले लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहीं है। लेकिन जहां आप यह आब्वासन देते हैं कि काग्रेस हमेगा सीवे वार से बचने और आपसी वातचीत, समझाना-बुझाना सादि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, वहा आप मिबज्य में यदि काग्रेस कोई कार्रवाई करने का निक्चय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर देना चाहते है। मुझे यह कहना है कि कौसिल-सिहत गवर्नर-जनरल आपके साथ इस आगा में सम्मिलित होते हैं कि सीवे वार के लिए कोई मौका नहीं आयेगा। जहा-तक सरकार के सामान्य रख की वात है, मैं वाइसराय के ६ अगस्त को लिखे हुए पत्र का निर्वेश करता हूँ। सरकारी विजिप्त, आपका आज की तारीख का पत्र और यह उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी।"

इससे पाठक जान गये होगे कि वारडोली की जान का निश्चय हो गया तथा अन्य ऐसी विद्यमान शिकायतो के बारे मे, जिनकी सरकार कोई मुनाई न करे, दिल्ली-समझौते के जारी रहते हुए भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक प्रहार करने के अपने अधिकार को बहाल रक्खा। आगे पैदा होनेवाली दिक्कतो का कोई निश्चित हल नहीं सोचा गया, उनकी जाच हो भी सकती थी और नहीं भी। जहां जाच न हो और दिक्कत भी दूर न की जाय, वहां यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सीघा वार भी कर संकती थी। साथ ही कांग्रेस-सस्थाओं और कांग्रेसियों को यह ध्यान में रखना था कि दिल्ली-समझौता जारी है और राप्ट्रपति को सूचित किये विना वे अपनी ओर से समझौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे। जहां सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत हो, शान्ति के साथ समझा-बुझाकर उसे दूर करने की हर तरह कोशिश की जाय। जहां इस प्रकार की कोशिशों में सफलता न मिले, वहां राप्ट्रपति को उसकी सुचना दी जाय और उनसे सलाह मांगी जाय।

गांघीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिकायतों का उल्लेख किया था और सरकार ने जिसका जवाब दिया था, उन मामलों से सम्बन्ध रखनेवाली सब काग्रेस-किमिटियों से कहा गया कि ने सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह विचार करें और अपना उत्तर महासमिति के पास बहमदावाद भेजे। समझौते के और जो उल्लंघन हो या और कोई नई शिकायत पेश हो, तो वह भी जल्दी ही राष्ट्रपति के पास भेजी जाय।

### लन्दन को रवाना

गाघीजी लन्दन को चल पड़े, लेकिन असाधारण आशावादी होते हुए भी उन्हें सफलता की उम्मीद न थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारे, सिविल-सिव्सवाले और अग्रेज व्यापारिक कम्पनिया काग्रेस की उद्देश-पूर्ति में सहायक होगे। कार्य-सिमित ने ११ सितम्बर १६३१ को अहमदावाद में गाघीजी व राष्ट्रपित के शिमला में सरकार के साथ किये गये नये समझौते में पड़ने की कार्रवाई का समर्थन किया। कार्य-सिमित ने इस बैठक में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय किया। सभी उद्योग-धन्धों से और विशेषकर कपड़े के कारखानों से कोयले की उन भारतीय खानों का कोयला वर्तने की सिफारिश की गई, जो इस आग्रय की प्रतिज्ञा करें कि व जनता की भावनाओं से सहानुभूति रक्खेगी, पूजी व डाइरेक्टरों में ७५ फी सदी भारतीयता होगी, मैनेजिंग एजेण्ट के कारोवार में विदेशी स्वार्य न होगे, अपने दाम और माल की जात का ठीक इन्तजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता देगी, उसके अधिकारी राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोधी प्रचार में न लग्नेगे, विशेष कारणों के विना केवल भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे; वीमा, वैकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय

कम्पनियों में ही करेंगी और इसी तरह आय-व्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जहाजी एजेण्ट तथा ठेकेदार सब भारतीय ही रक्खे जायगे; यथा संभव भारत में बनी चीजें ही व्यापार के लिए खरीदी जायंगी; प्रवन्ब-कर्ता लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेगे; खानों के मजदूरों को सन्तोप-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन की दशा भी ठीक की जायगी तथा खानों के परीक्षित वैलेन्सशीट प्रति वर्ष काग्रेस को भेजें जायेंगे।

अक्तूवर व नवम्वर में भारत और इंगलैण्ड में होनेवाली सनसनी खेज घटनाओं की ओर वढ़ने से पहले हमें गांधीजी और उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए। गांधीजी के साथ श्री महादेव देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल और श्रीमती मीरावहन थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी जनके साथ थी। जो सामान अपने साथ ले जाने की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई वावश्यकता न थी। सूचना का समय थोडा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा था, लेकिन गांधीजी की सतक व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया। अदन में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहां अरवो व भारतीयों ने कुछ दिवकत के वाद उन्हें एकसाथ अभिनन्दन-पत्र तथा ३२८ गिन्नी की थैली दी।

जहाज पर भी गांश्रीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और वालकों के साथ अपना मनोरजन जादि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते थे। गांधीजी को श्रीमती जगलूलपांचा और वपदपार्टी के अध्यक्ष नहसंपांचा ने वधाई भेजी। पहले का संदेश तो स्वभावत. हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हार्दिक-उत्साह इस उद्धरण से जात हो जायगा—

"अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर मैं उसी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हूँ। मेरी हार्विक कामना है कि आपकी यह यात्रा सकुशल समाप्त हो और आप प्रसकता-पूर्वक लौटे। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जव वहा से लौटकर स्ववेग जाने लगेगे, तब मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल होगी। ईश्वर आपको चिराय करे और आपके प्रयत्नों में आपको ब्यापक तथा स्थायी विजय दे।"

मिस्री शिष्ट-मण्डल को पोर्टसईद पर गाघीजी से मिलने की आजा नहीं दी गई, लेकिन कैरो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। वहुत दिवकत के वाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गाबीजी से मिल सका।

जब गांघीजी मार्सेलीज पहुँचे, श्री रोम्या रोला की वहन सैंडलीन रोला उनका

उत्साह-पूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। रोम्यां रोला अस्वस्थ होने के कारण स्वय उपस्थित न हो सके थे। मैडलीन रोला के साथ मोशियर प्रिने व उनकी सुपत्नी भी थी। मो० प्रिने स्विजरलैण्ड के एक अच्यापक हैं, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १६३२-३३ के आन्दोलन में मामूली तथा सिंदग्ध अध्यापक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था। कितने ही फासीसी विद्याधियों ने भी गांधीजी का अभिनन्दन किया। गांधीजी लन्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजिनक गृहों तथा गरीबों के मैले घरों के बीच मिस म्यूरियल लिस्टर के यहा किंग्स्ले-हाल में ठहरें। लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए वहुतसे निमत्रण मिले और इससे भी ज्यादा निमत्रण गांवों में उन्हें सप्ताह का अन्तिम भाग शान्ति से विताने के लिए मिले। एक मित्र ने एक दिन यूस्टन-रोड पर स्थित मित्रसमा-भवन (Friends' Meeting House) में दिये गांवीजी के भाषण व किंग्सले-हाल से न्यूयार्क को ब्रॉडकास्ट-द्वारा भेजे गये सदेश की रिपोर्ट 'टाइम्स' में पढकर ५० पौण्ड का चेक ही भेज दिया था।

## परिपद् में

गांधीजी ने छन्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट-एण्ड को, ब्रिटिश सरकार के आतिथ्य की अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और धनी लोगो की संगति की अपेक्षा दिखे की सगित को, अधिक पसन्द किया था। 'चना गांधी'— हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नगे पैर, कमीज भी नदारद, सिफं चादर ओढे हुए—ईस्ट-एण्ड के वालको में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रात काल आकर उनको घेर लेते थे। गांधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनाये, लकाशायर के मजदूरों के एक समान अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी और उनकी ब्रिटिश-सम्राट् से अपनी मामूली पोशाक में मेट—ये सब ऐसी वाते हैं जिनका काग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हैं, लेकिन जो भारतीयों के लिए वहुत दिलचस्पी की हैं, जो जीवन को अविभाज्य मानते हैं कि जीवन विभिन्न विभागों में—जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल पड़ी हैं—नहीं वाटा जा सकता है।

गोलमेज-परिषद् में गांधीजों एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी और हमारा ध्यान गये विना नहीं रह सकता। फेंडरल स्ट्रक्चर किमटी में दिये गये उनके भाषण को लन्दन में दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैं। उन्होंने काग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय नपे-तुले बक्दों में दिया। कोई बात छूटने न पाई। उनके इसी परिचय को हमने वस्तुत:

इस पुस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होने काग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन-पोषणकर्त्ता मि० ए० ओ० ह्यम के प्रति श्रद्धाञ्जलि अपित की। उन्होने काग्रेस व सरकार तथा काग्रेस तथा अन्य दलो के आघार-भूत मेदों का निर्देश किया। उन्होने कराची का प्रस्ताव पढकर उसकी व्याख्या की। उन्होने यह भी वताया कि प्रधान-मुत्री का वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सघ तथा भारतीय हितो की दृष्टि से सरक्षण, इन तीन किरणो से चित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होने वर्तमान समय की सबसे बडी आवश्यकता पर भी--जो केवल राजनैतिक विधान नही है, परन्त दो समान राष्ट्रो की भागीदारी की योजना है-विचार प्रकट किये। उन्होने 'ब्रिटिश प्रजाजन' की अपनी पहली स्थिति और 'वागी' की आधुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राप्ट्र-समूह (कामनवेल्य) के आदर्शों में कितना भेद है, यह बताया। उन्होंने किसी दूकान की व्यवस्था बदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दूकान के लेन-देन आदि का हिसाब समझने-समझाने के तरीके का जिन्न किया और अन्त मे उन्होने यह आश्वासन दिया कि हम इंग्लैण्ड के घरेलू सकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि इंग्लैण्ड भारत को शक्ति-बल से नही, बल्कि प्रेम-रूपी डोरी से बाघा हुआ रक्खे। ऐसा भारत इंग्लैंग्ड के एक साल के बजट को ही नहीं, कई सालो के बजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा।

वलपसख्यक-समिति में भाषण देते हुए गांघीजी ने कई खरी बातें पेश की। उन्होंने असदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी माग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे समाने मुख्य प्रश्न तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया है? हमें लन्दन में इसलिए निमन्नित किया गया है कि हमें जाने से पहले यह संतोष हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-पुक्त व असली ढाचा तैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल पार्लमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने सर ह्यूबर्ट कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चूटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूबर्ट कार तथा उनके साधियों को इससे जो सतोप हुआ है वह मैं उनसे न छीनूया, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है वह मुर्दे की चीर-फाड जैंसा ही है। सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात् स्वराज्य-प्राप्त के लिए नहीं किन्तु नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। "मैं उनकी

सफलता चाहता हैं", उन्होने कहा-"लेकिन काग्रेस इससे विलक्ल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा मे पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा काग्रेस चाहे कितने वर्ष जगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।" अन्त मे उन्होने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कछ समय बाद उन्होने अपने जीवन की वाजी लगा दी थी। उन्होने कहा--"अस्पश्य कहे जाने-वालो के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को में समझ सकता हुँ, लेकिन अछ्तो की ओर से पेग किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पश्यता का कलक निरतर रहेगा।. ... .. हम नही चाहते कि अस्पृश्यो का एक पृथक जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। सिन्ख सदैव के लिए सिन्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। लेकिन क्या अछ्त भी सदा के लिए अछ्त रहेगे ? अस्प-श्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा समझगा कि हिन्दु-धर्म ही डब जाय। जो लोग अख़तो के राजनैतिक अधिकारो की बात करते है वे भारत को नही जानते, और हिन्दू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नही जानते । इस-लिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर्फ में ही अकेला होऊँ तो भी, अपने प्राणो की वाजी लगा कर भी, में इसका विरोध कह्या।"

् गाषीजी प्रधान-मन्त्री को पच वनाने के विरोध नहीं थे, वशतों कि उनका निर्णय केवल मुसलमानो और सिक्खो तक सीमित हो। अन्य जातियों के पृथक् प्रतिनिधित्व से वह सहमत न थे। प्रधान-मन्त्री ने इस विषय पर एक सीधा-सादा सवाल किया—"क्या आप, आपमें से प्रत्येक—किमटी का प्रत्येक सदस्य—साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने और उससे अपनेको वाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे ? मेरा खयाल है कि यह वहुत अच्छा प्रस्ताव है।" पाठक यह न भूले होंगे कि प्रधान-मन्त्री का यह निर्णय जव अगस्त १६३२ में प्रकाशित हुआ था, तव यह सवाल मी हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव है, या यह प्रधान-मन्त्री का निर्णय (Award) है ? गोलमेज-मरिपद् के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-मृत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पंच की हैसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिए यह निश्चय भी एक प्रस्ताव-मात्र था और इसे ब्रह्मवाक्य नहीं माना जा सकता।

### गांधीजी का रुख

१८ नवम्बर १९३१ तक मंत्रि-मण्डल गोलमेज-परिपद् से कत चुका था। इस दिन लॉर्ड सैकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सवको चिकत कर दिया कि भाषणो के बाद किमटी को विसर्जन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय। विरोधी-दल की ओर से वोलते हुए मि० वेन ने इसका यह कहकर विरोव किया कि सरकार परिपद की हत्या कर रही है। सर सेम्युकल होर ने कहा कि हमे वस्तूस्थिति का व्यान रखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि इन परिस्थितियों मे यह मामला यही वन्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले मे प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सवाल पर वहस हुई और गांघीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पप्ट वाते कही। लेकिन उससे पहले उन्होने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मैं इंग्लैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का भी विचार रखता हैं, नयोंनि मै तो लन्दन आया ही इसलिए हैं कि सम्मान-यक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। उन्होने जोर के साथ यह कहा कि काग्रेस उत्तरदायी-जासन से आनेवाली सब प्रकार की जिम्मेवारियों की-रक्षा का पुणं अधिकार और वैदेशिक मामले तक-आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साय अपने कन्घो पर उठाने के योग्य है। उन्होने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना वस्तत. देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हो, मेरे लिए सब विदेशी है, क्योंकि में उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास आ नही सकते, और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे काग्रेसियो को अपना देश-भाई न समझे। "इन सैनिको और हमारे वीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।" "अंग्रेजी सेना वहां पर अंग्रेजो के स्वार्थों की रक्षा के लिए, विदेशियों के हमलों को रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रक्खी गई है।" वस्तुत. केवल अग्रेजी फीज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने के भी यही हेतु हैं। लेकिन अग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश इन विभिन्न भारतीय सैनिको में सन्तुलन रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। छेकिन मै यह भी जानता हूँ कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान-सेनापित और न सिक्ख या राजपूत ही मेरी आजा मानेगे, "किन्तु फिर भी मै आणा करता हूँ कि ब्रिटिश-जनता की सद्मावना से मैं अपने आदेश और आजा का पालन उनसे करा सक्गा। अंग्रेजी फौजो को भी यह कहा जा सकेगा कि अव तुम यहां अंग्रेजो के स्वार्यो की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशी आक्रमण से वचाने के लिए हो।" यह

ί

सब मेरा स्वप्न है। मैं जानता हूँ कि मैं ब्रिटिश-राजनीतिशो या जनता से इस स्वप्न को पूर्ण न करा सकूगा, लेकिन जवतक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा। भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिक्ख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते है। राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोली नही, हजारो थर्मा-पोलियो के जन्मदाता कहें जाते हैं।

सच वात तो यह है कि किसी दिन गांधीजी अंग्रेजो और उनकी कर्तव्य-विद्ध पर विश्वास करते थे। उन्होने कहा--"हमे अग्रेजो के हृदय मे भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का सचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरो पर खडा हो सके। यदि अग्रेज लोगो का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांग्रेस वयाबान में भटकती रहेगी, उसे भयकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आपदाओं के तुफान और गलतफहिमयों के ववण्डर का मकावला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियो की बौछार भी सहनी पडेगी।" सरक्षणो पर बोलते हए उन्होने कहा कि "यद्यपि उनके भारत के हित मे होने की वात लिखी गई है, फिर भी मै लॉर्ड अविन के इस कथन की पिट करना चाहता हैं कि 'गाघी ने भी यह मान लिया है कि सरक्षण भारत और इंग्लैण्ड दोनो के हितों की रक्षा के लिए हो। 'मैं फिर कहता हूँ कि मैं एक भी ऐसे सरक्षण की कल्पना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा। कोई भी ऐसा सरक्षण नहीं है, जो साथ-साथ विटिश स्वार्थों की भी रक्षा न करे, वशर्ते कि हम साझेदारी--इन्छित और सर्वथा वरावरी के दर्जें की साझेदारी-की कल्पना करे।" गोलमेज-परिपद के खुले अधिवेशन मे वोलते हुए उन्होने उपस्थित 'लोगो के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि आजादी बहस-मुवाहसे एव सन्धि-चर्चा से मिल सकती है। लेकिन में यह जरूर कहेंगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिषदो या कमिटियों में फैसले की कसौटी बहुमत नहीं रक्खी जायगी, तब परिषद के सयोजक ऐसी कमिटियो की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'वहमत की सम्मति' कैसे लिखते है और मतभेद रखनेवाले 'एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं करते? वह 'एक' कौन है ? क्या यहा उपस्थित वलो मे से काग्रेस भी एक दल है ? मैं पहले भी यह दावा कर चुका हूँ कि काग्रेस ५५ फी सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब मै यह दावा करता हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से काग्रेस राजाओ, जमीदारो और शिक्षित-वर्ग की मी प्रतिनिधि है। अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये है;

काग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मच सबके लिए--जाति, वर्ण और घर्म के भेदभाव-खयाल किये विना-एकसा खुला है। इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव है कि कुछ लोग इसके पास न आते हो. लेकिन काग्रेस उन्नतिशील सस्था है; दूर-दूर गावो मे इसका प्रचार हो रहा है। फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसी सस्था है, जिससे किया फैसला कारआदम हो सकता है। क्योंकि यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई सस्था है। कुछ लोग अनुभव कर रहे थे कि काग्रेस मुकाबले की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा। यदि काग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीले प्याले, गोलियो और भालो के मार्ग को छोडकर सहिसा-पूर्वक मुकाबले की सरकार चला सकती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? यह ठीक है कि कलकत्ता-कारपोरेशन पर एक लाञ्छन लगाया गया था. परन्त यह मानना पढेगा कि ज्योही उस बात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होने अपनी भल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी किया था। काग्रेस हिसा नही, अहिसा को मानती है, इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नही किया। परन्तु उसका मुकाबला भी नही किया जा सकता था-स्वय जनरल स्मद्स भी नहीं कर सके। १६०५ में जो भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पडा। बोरसद व बारडोली मे सत्याग्रह सफल हुआ है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके है। इंग्लैंण्ड में प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जैसे कुछ आदमी भी है, जो मुझे कहते है कि आप यह खयाल न करे कि जब भारतीयों को कष्ट-सहन करना पडता है तब अग्रेज लोग दु.खी नहीं होते। लॉर्ड अविन ने आर्डिनेन्सों के द्वारा देश को खुब तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। "समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि काग्रेस का ध्येय क्या है। स्वतत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दे।" दिक्कत तो यही है कि यहां कोई एक मत नही और न परिषद् ने शब्दो और भावों की निश्चित , व्याख्या कर रक्खी है। जब शब्द विभिन्न लोगो के लिए विभिन्न अर्थो मे प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने . वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खीचते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है? हा, मैने किया है। उपनिवेश गिना दिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९२६ की निम्नलिखित आशय की परिभापा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते-

"उपनिवेश वे स्वतन्त्र देश है, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के बन्तर्गत हो, उनका दर्जा एक समान हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के आधीन न हो, यद्यपि सम्राट् के प्रति एक-समान राजभिक्त के सूत्र से परस्पर वर्षे हो और स्वतन्ता-पूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (कामनवेल्य) के सदस्यों में सिम्मिलित हुए हो।"

मिश्र इनमे नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अत गाधीजी को चिन्ता न थी। वह तो पूर्ण-स्वतन्त्रता चाहते थे। एक अग्रेज राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण स्वतत्रता का अर्थ क्या है—क्या इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हा, दोनो के पारस्परिक हितो के लिए साझेदारी। गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ करोड जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छरो, जहरीले प्यालो, तलवारो, भालो या गोलियो की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने सकल्प की जरूरत है: 'नहीं' कहने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह आज 'नहीं' कहना सीख रहा है। सरक्षणो का जिक करते हए गांघीजी ने कहा कि "मुझे तीन विशेषज्ञों ने बताया है कि जहा देश की ८० फी-सदी आय इस तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई सभावना नहीं, वहा किन्ही उत्तरदायी मित्रयों के लिए शासन-तत्र चलाना असम्मव है। मै भारत के अनुचित कानुनी हितो की रक्षा नही चाहता। अकेले भारत के लिए लामप्रद और ब्रिटिश हितो के लिए हानिकारक सरक्षण भी में नहीं चाहता। जैसे सर सैम्युवल होर और मै सरक्षणो पर सहमत नहीं हो सकते, वैसे ही श्री जयकर और मैं भी इस पर सहमत नहीं हए। भारत अनेक समस्याओं को-प्लेग, मलेरिया, साप, विच्छ और शेरो की समस्याओं को--पार कर गया है। वह घवरर नहीं जायगा। परमात्मा के नाम पर मुझ ६२ साल के दुवले-पतले आदमी को थोडा-सा तो मौका दो। मुझे और जिस सस्या का मै प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने मे थोडा स्थान तो वनाओ। यद्यपि आप मुझपर विश्वास करते प्रतीत होते है, तथापि काग्रेस पर अविश्वास करते है। परन्त्र एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस महानृ सस्या से भिन्न न समिक्षए जिसमें कि मै तो समुद्र की एक बुद के समान हैं। मै काग्रेस से वहत छोटा हैं। और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दे, तो मै आपको आमन्त्रित करता हुँ कि आप काग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यया मुझपर आपका जो विश्वास है वह किसी काम का नही, क्योंकि काग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे पास कोई अधिकार नही। यदि आप काग्रेस की प्रतिष्ठा के अनकल काम करेंगे. तो आप आतकवाद को नमस्कार कर लेगे। तव आपको उसे दवाने के लिए अपने वातकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित

आतंकवाद के द्वारा वहा पर विद्यमान आतंकवाद में लड़ना है: क्यांकि आप न वास्तविकता से अथवा ईंग्वरी संकेत से अपरिचित है। क्या आप उम संकेत को नहीं देखते, जो ये कान्तिकारी अपने रक्त में लिख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम आज गेहूँ की वनी हुई रोटी नहीं विन्ति आजादी की रोटी चाहते हैं, और जदनक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद है, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञा बद्ध हैं कि उस वक्त तक न तो खुद जान्ति लेंगे और न देण को ही चैन में बैटने देंगे?"

## चारहोली की जांच

जब १ दिसम्बर को परिपद् विसिंजत हुई, तो गांबीजी ने समापित को बन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इममें हैं कि हम जीवन में आनेवाली आंधियों से टक्कर लें। "मैं नहीं जानना कि मेग रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं हैं। यदि मुझे आपसे विलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्टिक बन्यवाद के अधिकारी ता है ही।" इन भावीसूचक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिपद् में विटा हुए। उस समय स्थित यह थी कि जिन शर्तो पर कांग्रेस गोलमेज-परिपद् में सिमालित हुई थी, जनमें से एक—शोर-दमन रोक दिया जायगा—पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बंगाल व युक्तप्रान्त की बढ़ती हुई युरी स्थिति में बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में टमन-नीनि को जारी रखना लन्दन में प्रदिश्त महयोग और सारत को स्वतन्त्रता टेने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं खाता।

जब गांघीजी गोल्फ्सेज-परिपद् के लिए रवाना हुए थे, तब यह बाध्वासन विया गया था कि बारडोली में लगान-बसूली के सिल्सिले में पुलिस की ज्यादिवां के बारोपों की जांच होगी। मि० गांडन को सूरत जिले के सालगुजारी-कानून के बनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास अफसर नियत किया गया। जांच १ अक्तृबर १८३१ को बुक् हुई। श्री भूलाभाई देसाई और सरदार वल्ल्यभगाई पटेल उपस्थित ये। दोनों पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानो को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-मे-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं है, जिन्हें बहुन नुकमान उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देमाई ने बहुन में पन्न, तार व लेख मुनाये। जनमें बारटोली का एक नार यह भी था कि रायम गांव पर कलक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के नाय बाबा बोला। टिस्वर्वा, राजपुरा, लाम्मा,

माणकपर, वलोडगढ, अलगोघा और जामणिया पर भी घावा वोला गया। जाच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार व वम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २० अगस्त तक जितनी आज्ञाये प्रचारित की थी. काग्रेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा, क्योंकि उनसे समझौते में निर्दिष्ट स्टैण्डर्ड के प्रश्न पर काफी प्रकाश पड सकता था। मि० गॉर्डन यह वात समझ न सके कि सरकार को काग्रेस की वात सिद्ध करने के लिए गवाह के रूप में क्यो बलाया जाय? उन्होने कहा कि "यह अनुमान करना चाहिए कि कांगेस ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सब मसाला एकत्र कर लिया होगा, जिसके आधार पर उसने अभियोग लगाया, और उस मामले को पेश करना तथा अपने मामले को पुष्ट करना काग्रेस का फर्ज है। काग्रेस सरकार के किसी खास हक्म की ओर निर्देश करना चाहे, तो और वात है।" तब काग्रेस ने अभिलिषत कागजो को मागने के कारण वताये और यह भी वताया कि किस किस्म के कागज विरोधी-पक्ष के अधिकार में है। मि० गाँडैंन ने १२ नवस्वर १६३१ को यह हुक्म दिया कि "विचाराघीन प्रश्न के सिलसिले में अनिश्चित और अयुक्ति-युक्त मागों से सहमत होना असम्भव है।" श्री देसाई ने इस हक्म पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि इसमें यह मान लिया गया है कि मानो अपनी गवाही की खामी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कागजो को इतनी देर वाद पेश करने की मांग की है। महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय के लिए की गई जान में विरोधी-पक्ष जिस भावना से सहयोग करना चाहता है. उसका ज्ञान भी मि॰ गाँडेंन के इस हुनम से हो जायगा। 'सार्वजनिक-हित' करने की उनकी इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी। उस स्पिरिट का खयाल करते हुए मै जिन परिणामो पर दू ख-पूर्वक पहुँचा हुँ, वे और भी पुष्ट हो गये है। वल्लभभाई पटेल ने किसानो के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि "जाच का रुख विरोधी और इक्तरफा दीखता है। लेकिन मैं उस वक्त तक न हटुगा, जवतक कि हमारे प्रतिनिधि वकील को यह यकीन न हो जाय कि आगे कार्रवाई करना निरुपयोगी है।" दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजो को पेश करने से इन्कार कर देने का अर्थ सरकारी गवाही पर से जिरह की एक उपयोगी कैंद को हटा देना था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जाँच निरुपयोगी से भी अधिक वरी है। इस कारण सरदार वल्लमभाई पटेल ने जाँच से हाथ खीच लिया और १३ नवम्बर १६३१ को गाँघीजी को लन्दन निम्नलिखित तार मेजा:---

"जिन ग्यारह गावो की इजाजत दी गई थी, उनमे से सात गावो के ६२ खातेदारो और ७१ गवाहो की गवाहिया ली गई है। जाच के क्षेत्र में नहीं आते, यह कहकर पाच गावो की जाच करने की इजाजत ही नहीं मिली । सरकार के पहले गवाह मामलतदार की आशिक जिरह में महत्त्वपूर्ण इकबाल के वाद जाच-अफसर ने यह फैसला किया है कि जाच-विषयक प्रश्नो से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कागजो को पेश कराने या उनके देखने का हमें अधिकार नहीं हैं। जाच का रुख स्पष्टत. विरोधी और इकतरफा हैं। श्री मूलाभाई की सहमित से आज जाच से अलग हो गया हू।"

# युक्तप्रान्त में विकट खिति

युक्तप्रान्त में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता है कि उसने भविष्य के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर दी। युक्तप्रान्त में किसानों की—अधिकाशत ताल्लुकेदारों व जमीदारों के अधीनस्थ किसानों की—आधिक दर्शों बहुत खराब हो रही थी। उनकी विपत्ति वढ़ रही थी। लगान-वसूली के तरीकों में नरमी का नाम-निशान न था।

विल्ली-समझौते के बाद के महीनो में युक्तप्रान्त के किसानों की हालत निरन्तर खराब होती गई। दाम बहुत गिर जाने पर भी लगान में छूट काफी न होने से बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। वेदखलियों तथा दबाव की ज्यादती से यह आपित और भी अधिक गंभीर हो गई। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों पर आतक का राज्य छा गया और उनके साथ कूरता-पर-कूरता होने लगी। जिन जिलों में किसानों के साथ सिस्तया की गईं, उन्हें देखने तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रान्तीय काग्रेस-किमटी ने कई-जांच-किमटिया विटाईं। ली गई गवाहियों से समर्थित इन रिपोर्टों पर विशेष प्रान्तीय कृपक-जाच किमटी ने विचार किया। पन्त-किमटी के नाम से मशहूर, इस विशेष किमटी की रिपोर्ट सितम्बर १६३१ में प्रकाशित की गई।

इस अरसे में दु खी और त्रस्त किसानों के दु ख दूर करने के लिए गाघीजी व युक्तप्रान्तीय-काग्रेस-किमटी के प्रयत्न जारी रहे। अगस्त १६३१ मे अगस्त सरकार व गांघीजी की शिमला की मुलाकात में युक्तप्रान्त के किसानों के आर्थिक सकट पर विशेष-रूप से विचार हुआ और गांघीजी ने इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के दु ख दूर न हो सके, तो उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार होगा। २७ अगस्त १६३१ को गांघीजी ने भारत-सरकार के होम-सेक्नेटरी मि० इमर्सन को जो पत्र लिखा और जो शिमला-समझौते का एक अभिन्न भाग वन गया था उसमें यह स्पष्ट लिखा थी, "यदि कोई शिकायत इतनी तीव्रता से अनुभव की जा रही हो कि जाच न

होने पर उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो काग्रेस सविनय-अवज्ञा के स्थिगत रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र होगी।" २७ अगस्त को गांधीजी के लिखे मि॰ इमर्सन के जवाब में काग्रेस की स्थिति-सम्बन्धी इस वन्तव्य का उल्लेख किया गया है। काग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी युक्तप्रान्तीय किसान-सकट के बारे में भारत-सरकार को कई बार लिखा था।

इस तरह यह स्पष्ट है कि युक्त-प्रान्त में काग्रेस ने किसान-समस्या का हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसके वस मे था. किया। शिमला-समझौते के वाद फिर बार-वार पत्र लिखे गये. लेकिन बेदखल व अन्य किसानो का कोई दू ख दूर न हुआ और वसली की साधारण मियाद के बाद भी बहुत समय तक अत्याचार व शारीरिक यातना दे-देकर जबरदस्ती वसलिया जारी रही। पिछली फसल की कठिनाइयो और बेदखलियो का कोई सन्तोषजनक हल निकले, इससे पहले नये फसली साल १३३६ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई. जबिक नई वसली का सवाल भी आ खडा हवा। भारी आफतो से निरन्तर सघर्ष के कारण किसान पहले ही जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, अब उन्हे इस नई आफत का सामना करना पड़ा। प्रान्तीय सरकार ने लगान में जिस छूट की घोषणा की, वह विलक्ल नाकाफी थी। बेदखल किसानो की वकाया या स्थानीय विपत्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इन सबके ऊपर कई जिलों में सरकार ने यह घोषणा कर दी कि यदि मांगा हुआ पूरा लगान एक मास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो छट मिली है वह भी वापस ले ली जायगी। घोषणा मे आगे यह वताया गया था कि मागा हुआ पूरा लगान चुका देने के बाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते हैं। इन घोषणाओ ने विकट स्थिति उत्पन्न कर दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छट नियत करते हुए न तो काग्रेस से सलाह ली गई थी और न किसानो के अन्य प्रतिनिधियो से।

सरकारी घोषणाओं के प्रकाशित होने के बाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला-काग्रेस-किमटी ने इस प्रश्न को उठाया और बताया कि किसानों के लिए मागी गई रकम को चुकाना सम्भव नहीं है। और भी अधिकाश जिले इसी या इससे भी बुरी हालत में थे। प्रान्तीय-सरकार से फिर मिला गया और उसे बताया गया कि छूट, वेदखली, बकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। युक्तप्रान्त के अधिकाश जिलों के लिए उदाहरण-रूप इलाहाबाद-जिले के मामले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय अधिकारियो और वन्दोवस्त-किमश्नर तथा दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन की योजना की गई। वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुवा, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत्त्वपूर्ण अंगो पर वहस करने के लिए तैयार नही है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर वहस कर सकती है, जो उसने (सरकार ने) निर्धारित किये हैं। इस तरह समस्या के मूल प्रश्न पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

पिछले महीनों में युक्तप्रान्तीय-काग्रेस-किमटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के वार-वार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओ पर विचार कर सकने में समर्थ हो। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने सरकार से सन्वि-चर्चा के लिए सब अधिकार देकर एक विशेष सिमिति भी नियुक्त कर दी। पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई।

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में काग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह किसी भी किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, वगर्वे कि उससे किसानों को काफी राहत मिलती हो। जब वसुली का समय आया, किसान वार-वार पूछने छगे कि हमें क्या करना चाहिए? युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिससे समझौते तक पहुँचने की वातचीत ही ट्रट जाय। लेकिन उसी समय किसानो के लगातार सलाह मागने पर वह चप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मागी हई रकम दे दे, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम वहुत अनुचित है और उन किसानो को तवाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तव काग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के चाद किसानो को यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दें। फिर भी काग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्वि-चर्चा के लिए इच्छक और उद्यत है और ज्योही किसानो की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह की वापस ले लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक वसूली स्यगित कर दे, तो वह (काग्रेस) भी लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले काग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने काग्रेस का परामर्क नही माना। अब युक्त-प्रान्त की काग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न या कि लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये । स्थिति यहांतक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस वरावर यह कहती रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता ढूढने और ज्योही

किसानो को काफी छुट मिलती नजर आवे या वसूली स्थगित कर दी जाय, लगान मल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार का दिष्टकोण यह था कि वह केवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है, जबिक यह सलाह, जिसे वह लगानवन्दी-आन्दोलन कहती थी, वापस ले ली जाय। लेकिन सरकार ने अपने लिए खद दूसरी नीति अख्तियार की। उसने सैकडो काग्रेसी कार्यकर्ताको को जेल मे डाल दिया। ये गिरफ्तारिया इतनी तड़ाक-फडाक हुई कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलो से पहुँच गये। इन गिरफ्तारियो का अन्त गाधीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहेँचने के पाच दिन पहले सर्व श्री जवाहरलाल. पुरुषोत्तमदास टण्डन और शेरवानी साहब की गिरफ्तारियो के साथ हुआ। दरअसल प॰ जवाहरलाल और श्री शेरवानी को अपने स्थान न छोडने का नोटिस दिया गया था। इस पावन्दी के बाद जल्दी ही गांघीजी के वम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में जवाहरलाल जी शामिल हुए। सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना मुमिकन न था। नयोकि जगह-जगह जोर की बुछाहट होती थी। और वहा जाना पडता था और अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकों मे खुद भी उपस्थित रहने की आवश्यकता थीं। अत जब उन्होने इस आज्ञा का उल्लघन किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनो को सजा दे दी गई।

### बंगात से श्रत्याचार

समर्षं का तीसरा केन्द्र वगाल था। अस्थायी सिंघ के समय वहा अत्याचारों के अनेक दृश्य देखने में आये। शायद इनका उद्देश्य था चटगाव जिले में हुए उत्पातों का बदला लेना। चटगाव शहर और जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जाच करने के लिए एक गैर-सरकारी जाच-किमटी नियुक्त की गई। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े हथौंडे और लोहे की सलाखे लेकर रात को एक प्रेस में घुस आये और उन्होंनो मशीनों को तोड़ दिया तथा प्रेस-मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा। दिल्ली में २७, २८ और २६ नवम्बर को कार्य-सिनित ने इस घटना की रिपोर्ट पर क्विंग किया और "आतंकवाद की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ निरपरांच जनता की बेइज्जती करने व उसे भीषण क्षति पहुँचाने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की तीव्र निन्दा की। सिमिति ने इसपर सतोष प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साम्प्रदायिक टगा कराने के लिए ही तजबीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक

रंग देने के डरादे से थे, उनके जान-वृक्ष कर किये गये प्रयत्नो के वावजूट वहां कोई साम्प्रदायिक टंगा नही हुआ। समिति की सम्मित मे वगाल-सरकार को कम-से-कम डतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें मुखावजा दे और इन दुर्घटनाओं के लिए जिनकी जिम्मेवारी सावित हो उन्हें टण्ड दे।"

जेलो से वाहर लोगो के साथ जब इस प्रकार आयर्लण्ड-के-से दमन के तौरतरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलो और नजरवन्दो के कैम्पो मे उनके साथ और भी
अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरवन्द-कैम्प मे जो दु.लान्न
नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप २ नजरवन्द मर गये और २० घायल हो गये।
कार्य-समिति ने "सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते
हुए भी यह अनुभव किया कि विना कोई मुकटमा चलाये सरकार ने जिन निहत्यों को
राष्ट्र के तीव्र विरोध करने पर भी नजरवन्द कर दिया है, उनके जीवन और हितसाधना की रक्षा की वह जिम्मेवार है। इस प्राथमिक कर्तव्य के प्रति धोर उपेक्षा
के अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए।"

इसी बैठक में युक्तप्रान्त की स्थिति पर भी विचार हुआ। इलाहाबाव कांग्रेस-किमटी ने युक्तप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध और खासकर उस स्थिति में लगान और मालगुजारी की अत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध जाविक किसान तीव आर्थिक संकट के कारण देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करने की अनुमित मागी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मित प्रकट की कि अनुमित वेने से पूर्व इस पर युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-किमटी विचार करले। समिति ने इलाहाबाद-कांग्रेस-किमटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी से पास मेज दिया और यदि उसकी सम्मिति में २७ अगस्त के शिमला-समझीते के अनुसार किसानो को रक्षणात्मक मत्याग्रह करने का अधिकार हो, तो समिति ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें।

प्रसगवण हम यहा यह भी कह हैं कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक पर अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्ली-समझौते की खयाल में रखते हुए यह भारत-सरकार का विज्वासधान है। मुण और विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों को स्मरण रहे कि २१ सिनम्बर को सोने की मात्रा कम रह जाने के कारण वैक ऑफ इंग्लैण्ड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी और इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान छोड़ दिया था। प्रवन यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टिलिंग की दुम के साथ वांचा जाय, या

सोने के बाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्धारण करने दे ? पहला रास्ता, जिसे भारत-सरकार ने स्वीकार किया, समिति की सम्मिति में केवल इंग्लैंण्ड के स्वार्थों को पूर्ण करता था। क्योंकि इसका मतलव था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोक्ष रूप में तरजीह देना और भारत का सोना वाहर मेजने को उत्तेजन देना।

### सीमात्रान्त में श्राग

भारत के उत्तरी-दार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वलित कर रक्खी थी। भारत के इतिहास और इन पृष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। वे सीमान्त के उन वहादूर लोगो में से है, जो अनशासन व सगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुलगफ्तारखा के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। अगस्त के महीने तक इन खदाई खिदमतगारो का काग्रेस से सम्बन्ध नही था। अस्थायी संधि के समय से ही गाघीजी सीमाप्रान्त जाने और उस सगठन का अध्ययन करने की अनमति प्राप्ति करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉर्ड ऑवन से उन्होने इजाजत मागी, लेकिन उन्होने कहा—अभी नही। सारे साल-भर उन्हे यही जवाव मिलता रहा और इसलिए उन्होने सीमाप्रान्त मे श्री देवदास गांधी को सेजा ! उन्होने एक आश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की । उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा खुदाई-खिदमतगारो को काग्रेस-संगठन का अंग वनाकर एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया। इसके वाद यह सगठन सव प्रकार के सन्देहों से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऊपर से अर्घ-सैनिक दीखनेवाले संगठन को-चाहे वह काग्रेस के स्वयंसेवको का सगठन ही क्यो न हो-रहने देना नही चाहती थी। वैण्ड और विग्छ, सिर से पैर तक लाल पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास-जो अपने चरित्र, मनुष्यता, विलदान व सेवा से 'सीमान्त-गांधी' का पद पा चुका था और वहुत जल्दी सब आंखों का एक छस्य, एक केन्द्र हो रहा था--ये सब वाते उस सगठन को वर्ष-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी। कौन जानता है कि उसके विनम्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'वफर-स्टेट' (लड़ने वाले दो राज्यों के वीच का तटस्य-राज्य) वनाने, अमीर से सिंघ करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त वनाने तथा भारत पर बाकमण करने की तजवीज न छिपी हो ? लाल पोगाक में एक लाख सेना-सब पठान, उनपर विज्वास नहीं किया जा सकता! सरकार को एक वहाना भी मिल गया कि खान अव्दुल्जाफ्फारखा सरकार से सहयोग नहीं करते,

क्यों कि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-किमक्तर के दरवार में सिम्मिलित नहीं हुए। वह पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं। बस, निरंपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा उन्हीं की तरह निरंपराध भाई डॉ॰ खानसाहव गांधीजी के भारत पहुँचने से कुछ ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये।

इस तरह जब गाधीजी भारत पहुँचे, ये सब बखेडे उत्पन्न हो लुके थे। गुजरात में ज्यादितयो की जाच, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वचन पर ही वह लन्दन जाने को तैयार हुए थे, १३ नवम्बर को अब्रो ही खतम हो चुकी थी। यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवाले वल्लमभाई पटेल नहीं थे जो उकताकर जाच से अलग हो गये थे, लेकिन गमीर और वैर्येशील मलामाई देसाई थे जो वहत विचार के बाद जाच को निरर्थक समझकर अलग हुए थे। यक्तप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमीदारों ने किसानी की जो थोडी छूट दी थी, वह विलक्ल नाकाफी और असन्तोषप्रद थी और सरकार भी तवतक लोक-प्रतिनिधियो से मिलने को तैयार न थी, जवतक वे मुह में तिनका न रख ले और लगान स्थगित करने की आज्ञा वापस न ले लें। इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति मे प० जवाहरलाल और शेरवानी साहब गावीजी के लौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि यह खवर बेतार के तार से जिस जहाज पर गाघीजी आ रहे थे उसपर भी मेज दी गई, तथापि उनतक यह खबर नही पहुँचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अब्दलगफ्फारखां, उनके भाई और पुत्र शाही कैदी वनाकर नजरवन्द कर दिये गये। वगारुं की स्थिति किसी एक या इक्की-दुक्की घटना से वनी हुई नही थी, हालांकि चटगाव और हिजली की घटनाये उसका कारण थी। वह अर्से से एक बहता हुआ घाव वन गई है और पता नही कबतक यह घाव इसी तरह गहरा बना और बहता रहेगा।

गाघीजी जब २८ दिसम्बर को वम्बर्ड उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार वन चुकी थी। [ इंडा भाग : १६३२-१६३६ ]

# : 9:

# बयाबान की श्रोर

# गांधीजी बम्बई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जनता के उस जाता का स्वागत करने के लिए वस्वई मे एकत्र हुए थे। चुगी-दफ्तर के एक भवन मे विधिवत् स्वागत किया गया। फिर एक जुलूस निकला-वह जुलूस जिसके लिए वादशाह भी अपने मुल्क मे तरसे। पर राजनैतिक नेता और महात्वाकाक्षी राजपुरुषो का तो गुण-म्राहक जनता ऐसे ही जुलूसो-द्वारा स्वागत किया करती है। गाघीजी का स्वागत देशवासियो ने किस उत्साह से किया होगा, पाठक स्वय कल्पना कर सकते है। वे किसी ऐसे साहसी का स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। न वे किसी ऐसे राजपुरुष का आदर करने जा रहे थे जो किसी कजूस वादशाह के हाथों से जनता के लिए कोई रिआयते छीनने गया हो। लड़ाई के मैदान मे वताई वहादुरी के लिए किसी बीर योद्धा का सन्मान करने भी वे जमा नही हुए थे। विलक्ष वे तो इकट्ठे हुए थे एक सन्त और सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो ससार को छोड़ देने पर भी ससारी की भाति ही ससार में रहता था और जिसने अपने स्वार्य को तिलाजिल दे दी थी। उस दिन वम्बई के तमाम पुरुष सडको पर इकट्टे हो रहे थे और स्त्रिया आस्मान से वाते करनेवाली वस्वई की ऊँची अट्टालिकाओ पर । हिन्दुस्तान मे आते ही गाषीजी ने सबसे पहले बम्बई की जनता को अपना भाषण सुनाया। आजाद मैदान में सचमुच उस दिन जवरदस्त भीड इकट्ठी हुई थी, और गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि मै शान्ति के लिए अपने वस-भर कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से कोई वात उठा न रक्खुगा। इस भापण में भी उन्होने अपनी वह भयकर प्रतिज्ञा दोहराई और कहा कि "हिन्दू-जाति से अछूतो को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को मै वरदाश्त नहीं कल्ँगा, विलक मौका पढ़ने पर उसके विरोध में में अपनी जान तक लड़ा दुगा।" सच तो यह है कि न तो इस मौके पर और न अल्पसंस्थक जानियों की किमटी की बैठक में ही किमीको यह न्यान आया कि गांबीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास की घोषणा कर वेंगे। या तो इस बात की तरफ किसीका व्यान ही नहीं गया या सुननेवानों और पढ़नेवानों के दिल पर इसका अपर एक सामान्य सामान्तकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा। पर हरेक आवमी जानना है कि गांबीजी कभी अल्युक्ति-पूर्ण वान नहीं करते और न कभी कोई वान गैर-जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। उनकी 'हीं' केवल 'हीं' है और 'गां निरी 'नां। उनकी वात ज्यों-की-त्यों होनी है। उनके दो मानी नहीं निकाले जा सकते।

तीन दिन तक गांबीजी जूटा-जूटा प्रान्तों ने बाये प्रतिनिधियों ने मिलने ग्हे बीर उनकी दृश्व-कथायें मुनने रहे। वह क्या कर मुक्ते थे? मुनाय यायू बंगाल में अपने चार माथियों को लेकर आये थे। हालांकि उन चारों ने गांबीजी ने अलग-जलग बानचीत की, पर चारों ने बंगाल-आहिनेन्सों के कारण किये गये डमन का वर्णन वही मुनाया। युक्तप्रान्न और सीमात्रान्त में भी आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये थे। अर्जी मूलह के दिनों में रात्र का गाड़ा इन आहिनेन्सों से ही हांका जा रहा या। गांवीती मजाक में कहा करते थे कि यह तो ठाँडे विकिंगडन का दिया नये नाल का तोहहा है। पर वह एक मुत्याग्रही की भांति थानि के लिए अपनी पूरी कीशिय कियं वर्गर ही देश को नई मुसीवतों में डालनेवाले पुरुष न थे। मुदह ने लेकर शाम नक गांगीती का सारा समय नमाम प्रान्तों से आये हुए दिण्ट-मण्डलों से मिलने में ही बीतना था, जो सरकारी अफसरों-द्वारा, हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें मृनाते थे। देश में भयंकर मन्दी और बोर संकट या। फिर भी कर्नाटक को इनने लम्बे समय नज युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिआयन नहीं ती गई। आन्द्र में लगान बढ़ाया जानेवाता था, और मदरास के गवर्नर ने तो यहां तक वसकी दे रक्खी थी कि अगर लोग लगान रोकने की वात करेंगे नो आर्डिनेन्स जारी कर दिये जायेंगे। इस नन्ह की हुन्द्र-गाणवें गांबीजी को मुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुवड़ों की कहानी लोगों को मुनार्ता थी, जो उनपर उन्टन में बीते थे। वह गोलमेज-परिण्ड् में जाना ही नहीं चाहते थे। जो वातें इस परिषद् में होने बाकी थीं उनकी छाया जूनाई और अगस्त में ही नकर आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए। समझौते का भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिषद् में जाने मे उन्हार करने का मौका निन्न गया था । पर मजहूर-भग्कार चाहनी थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना कर ही दिया जाय। सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने नाथियों ने नहीं बह यही थी कि कियी

चीज की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम-दल के नेताओं की मनोदशा से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होने लन्दन में देखा। मुसलमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोवत्ति से भी नावाकिफ नही थे। पर गोलमेज-परिषद मे राष्ट-शरीर की जो चीरा-फाडी हुई और जिस तरह टुकड़े-टुकड़े किये गये उसके लिए वह हाँगज तैयार न थे। उन्होने इस बात का भी निश्चय कर लिया कि आइन्दा काग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म शृद्ध और विश्वह राष्ट्र-धर्म होगा। उन्होने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इसी तरह पहले की भाति खिलवाड करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मुसलमान और सिक्ख मित्रो से उन्होने यह आध्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान वने जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की वृत हो और जो विशुद्ध राष्ट्रीयता के आघार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर छेगे। इन सारे विचारो और अनभवो के कारण उनके चित्त को वडा क्लेश हो रहा था: पर जपस्थित परिस्थिति का उन्होने वडी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामना किया, जैसा कि वह हमेशा किया करते है। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयो पर भी उन्हे सव विश्वास था। देश ने उनपर विश्वास किया और उन्होने उसको वरावर निभाया। अव आज उन्हें अपने सामने एक जवरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवाल यह था कि इसपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदिमयो से पाटकर पार करना होगा ? जब वह अपने काम में भिड़े, उनके हृदय में ये विचार उमह रहे थे--यह मनोमन्यन चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चीदह सदस्यो वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी। कार्य-समिति के आदेशानुसार उन्होने लॉर्ड विलिग्डन को एक तार दिया और उसका जवाव भी भाया। जवाब लम्बा और तफसीलवार था। उसमें धमकी भी थी। गाघीणी ने फिर तार दिया। मगर कोई नतीजा न निकला।

# वाइसराय से तार-व्यवहार्

वाइसराय से गांघीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है ---

(१) वाइसराय को गांघीजी का तार (२६ दिसम्बर १६३१)

"कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम 'हुवा कि सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त

मे आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये है। सीमाप्रान्त मे गोलिया चलाई गई है। मेरे अनमोल साथी गिरफ्तार कर लिये गये है। और सबसे बढकर बगाल का आर्डिनेन्स मेरी राह देख रहा है। मैं इसके लिए तैयार न था। मेरी समझ में नही आता कि आया मैं इनसे यह समझू कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्मा हो चुका, या आप अब भी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे मिलू और इस परिस्थित मे मैं काग्रेस को क्या सलाह दू इस विषय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ? जवाब तार से देने की कृपा करेंगे।"

### (२) गांधीजी के नाम वाइसराय के प्राइवेट सेऋटरी का तार (३१ दिसम्बर १६३१)

"वाइसराय महोदय चाहते है कि मै आपको आपके तार के लिए धन्यवाद दू, जिसमें आपने बगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त के आर्डिनेन्सो का जिक किया है। बगाल की बात तो यह है कि अपने अफसरो और नागरिको की कायरता-पूर्ण हत्यायें रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया और है कि वह तमाम उपाय काम मे लावे।

वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी सरकार चाहते हैं कि उनका देश के तामाम राजनैतिक दलों तथा जनता के सभी हिस्सों से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे। खास तौर पर शासन-सम्बन्धी सुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वह बिना किसी देरी के जारी करना चाहते हैं, वह सबका सहयोग चाहते हैं। पर यह सहयोग पारस्परिक हो। युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में काग्रेस जिस तरह की हलचले चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युक्त सहयोग के साथ मेल नहीं देख रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है।

युक्तप्रान्त के बारे में तो आप जरूर जानते ही है कि जहा एक ओर प्रान्तीय सरकार वर्तमान परिस्थित में हर तरह की रिआयत देने के बारे में उपायों की योजना कर रही थी, तहा जघर प्रान्तीय काग्रेस-किमटी ने लगानवन्दी का आन्दोलन शुरू करने की आज्ञा जारी कर ही। उस प्रान्त में आजकल यह आन्दोलन ओरो पर है। काग्रेस के इस कार्य से, अगर यह बेरोक इसी तरह जारी रहा तो, जरूर ही देश में भारी पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्वेष तथा जातीय-विद्वेष फैल जायगा; इसीलिए सरकार को आवश्यक उपायों का अवलम्बन करने पर मजबूर होना पडा।

पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त मे अब्दुलगफ्फारखा तथा उनकी मातहत सस्थायें लगातार ऐसी हलचलो में भाग लेते रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है और जिनसे

Ì

जातीय-विद्वेप वढता है। अवतक वहा के चीफ-किमश्नर ने उनके महयोग के लिए जितनी वार भी कोशिश की उसका उन्होने कोई खयाल नहीं किया और प्रधानमंत्री की घोपणा को अस्वीकार कर वह यह एलान कर रहे है कि वह तो पूरी आजादी चाहते-बालों में हैं। अब्दूलगफ्फारखा ने ऐसे बहत-से भाषण दिये हैं जिनसे जनता को जान्ति के लिए उभारने के सिवा और कोई मानी नही निकल सकते। उनके अनुयायियो ने भी सीमान्त जातियों में उपद्रव खंडे करने की कोशिशे की है। उस प्रान्त के चीफ-किमश्नर ने वाइसराय की सरकार की इजाजत से हद दर्जे की सहन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस वात की कोशिश की है कि जैसी कि सम्राट की सरकार की मन्त्रा है, सीमान्त-प्रदेश मे विना देरी के सुधार जारी करे और उसमे बब्दुलगफ्कारखा की सहायता प्राप्त करे। सरकार ने तवतक कोई खास कार्रवाई नही की जबतक कि बब्दलगफारखां तथा उनके साथियो की हलचले और खास तौर पर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लढ़ाई शरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमान्त जातियों के प्रदेश में शान्ति को खतरे में नहीं डाल दिया। अब ठहरे रहना असम्भव था। वाइसराय महोदय को यह मालुम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में काग्रेन-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अब्दुलगफ्कारखा के सुपुर्ट कर दिया गया है। उनके द्वारा सगठित किये गये स्वयसेवक-दलों को भी महासमिति ने काग्रेस के अवीन मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मै आपसे यह साफ कह दू कि देश म शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर है और इसलिए वह उन आदिमयो या सस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर वताये कामों और हलचलों के लिए जिम्मेदार है। खद आप तो गोलमेज परिपट के काम में वाहर गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिपद में जो रुख अस्तियार किया था उसे देवते हुए वाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमे जिम्मेवार हो या इघर सीमा-प्रान्त मे और युक्त-प्रान्त मे काग्रेम ने जो जो आन्दोलन जारी कर रक्खे है उन्हे आप पसन्द भी करते हो। अगर यह ठीक हो तव तो वह आप से कह सकते है, और गोलमेज-परिपद में जिस सहयोग की भावना मे सव काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में वाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह साफ कर देना चाहते है। सम्राट् की सरकार की पूरी इजाजत से जो आर्डिनेन्स वगाल, युक्तप्रान्त और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त मे जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार की वहस करने के लिए वह

तैयार नहीं है। जिस उद्देश से, अर्थात् कानून और व्यवस्था की रक्षा जो सुशासन के लिए जरूरी चीजे हैं, ये आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वह जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएँ। आपका जवाब मिल जाने पर वाइसराय महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं।"

# (३) नाइसराय के प्राइवेट सेकेटरी के नाम गांथीजी का तार (१ जनवरी १६३२)

"मेरे २६ दिसम्बर के तार के जवाब मे, वाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। उसे पढ़कर दु ख हुआ। मैंने अत्यन्त मित्र-भाव से जो प्रस्ताव रक्खा था, उसे जिस तरह वाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मैंने एक ऐसे आदमी की हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नो पर प्रकाश की जरूरत थी। में कुछ अत्यत गम्भीर और असाधारण मामलो में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था, सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सद्भाव का स्वागत करने के बजाय, वाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि मैं अपने अनमोल साथियों के कार्यों का पहले ही से खण्डन करूँ। फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर में मिलना चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए इतना भारी महत्त्व रखनेवाली इन बातो पर उनसे बातचीत तक नहीं कर सकता।

मेरा तो खयाल है कि इन आर्डिनेन्सों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि अगर बृढता के साथ प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान-सम्बन्धी बात न-कुछ-सी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय एक सदेहास्पद विधान-सम्बन्धी सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा। क्योंकि तब तो इन विधानों को असल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र से नहीं रह जायगा।

अब सीमा-प्रान्त की बात लीजिए। आपके तार में जो बाते हैं उनको देखते हुए यह साफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त कानून जारी करने, जिससे कि लोगों की जानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपात्र नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निहत्ये लोगों पर गोलिया चलाने का कोई सबल कारण नहीं था। अगर खानसाहब अब्दुल-गंफ्फारखा ने पूरी आजादी का दावा किया तो वह स्वामाविक ही था। स्वयं काग्रेस ने

सन् १६२६ में, लाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नही दी गई। मैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके अलावा वाइसराय महोदय को मैं यह भी याद दिला हूं कि काग्रेस ने मुझे जो आजा दी थी उसमें भी यह दवा था और सरकार इस बात को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिषद् में मुझे काग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निमन्त्रित किया गया था। फिर मेरी समझ में नही आता कि महज एक दरबार में हाजिर रहने से इन्कार कर देजा ऐसा कौन अपराध हो गया, जिससे वह एकाएक गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये? अगर खानसाहब जातीय-विद्रेष की आग को बढ़ा रहे थे, तो सचमुच दु खदाई वात है। पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन है जो इस आरोप के खिलाफ पडते है। फिर भी थोडी देर के लिए मान ले कि उन्होंने जातीय-विद्रेष की आग मड़काई, तो उस हालत में उनकी खुली जाच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता।

युक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि काग्रेस ने वहा पर लगान-बन्दी की आज्ञा ही जारी नही की, विल्क सरकार और काग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान बसल करने का समय आ गया और लगान तलव किया जाने लगा, इसलिए काग्रेसवालों को लोगो से यह कहना पड़ा कि जवतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो वातचीत चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तबतक वे अपने लगानो को रोक रक्खे। श्री े शेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस वातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी अफसर लगान-वसली मुल्तवी रक्खे, तो वह भी जनता को दी गई सलाह वापस छेने को तैयार है। मै तो यह कहुँगा कि यह ऐसी वात नही थी जिसको यो ही उडा दिया · जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है। यक्त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत वर्से से चली का रही है और उसमे ऐसे लाखो किसानो के हित का सवाल है जिनकी माली हालत बहत ही खराब है। कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह है, काग्रेस-जैसी सस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनतापर वहत भारी प्रभाव है और जिसकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है। और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर डाले गये असहनीय आर्थिक बोझे को दूर करने के लिए और तमाम उपायो को आजमा लिया है, और उन्हें निष्फल पाया हो, तो उसका यह सनातन और स्वाभाविक हक है कि वह अपने लगान को मौका पहने पर रोक्त लें। आपके तार में जो यह बात है कि कांग्रेस किसी भी रूप में जरा भी अव्यवस्था फैलाना चाहती है, उसका मैं प्रतिवाद करता हूँ।

वंगाल के विषय में. जहां तक हत्याओं की निन्दा से सम्बन्द है, काग्रेस सरकार के साथ है। और ऐसे जुर्मों को विलकुल रोक देने के लिए जिन उपायो का अवलम्बन जरूरी समझा जाय. कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग देना पसन्द करेगी। परन्तु जहां कांग्रेस आतकवाद की सम्पूर्ण निन्दा करती है, वहां किसी भी हालत में सरकारी आतंकवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि वंगाल-आर्डिनेन्स और उसके सिर्लासले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है। विल्क कांग्रेस तो अपनी अहिंसा की मर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतंकवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी। आपके तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो। मैं इस प्रस्ताव की हृदय से मानता हूँ। पर तार में लिखी दूसरी वार्ते तो मुझे इसी नतीजे पर वरवस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते है पर उसके वदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना नही चाहते। आपने जो इन वातो पर वातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका में दूसरा अर्थ लगा ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैने बताने की कोशिश की है, इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहलू तो है ही। लोकपस, जैसा में समझता हूँ; मैने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहले में दूसरे क्यांत् सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके वाट कांग्रेस को अपनी सलाह देने की इच्छा थी।

तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाव यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हो या युक्त-प्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेवारी से मैं अपने-आपको वरी नहीं समझता। पर में यह कवूल करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यों की और हलचले की तफसीलवार जानकारी मुझे नहीं है; क्यों कि में भारत में नहीं था। और चूकि कांग्रेम की कार्य-सिमित को अपनी राय ढेकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निप्पक्ष भाव से और बहुत सद्भाव के साथ बाइसराय महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा। में बाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने जो जवाव मेजने की छपा की है वह मेरे सद्भाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी बाइसराय महोदय चाहें तो में उनसे कहूँगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारी बातचीत पर, उसके विषय-अत्र पर, वर्गर कोई बत्तें लगाये मुझसे मिलना स्त्रीकार करें। अपनी तरफ से मैं यह बचन दे सकता हूँ कि वह जो भी बातों मेरे सामने रक्खेंगे उनपर मैं निष्पक्ष हीकर विचार करूँगा। वर्गर किमी हिचकिचाहट के और खुशी के साथ में उत-उत प्रान्तों में जाऊँगा और अधिकारियों की सहायता से प्रश्न के दोनो पहलुओ का अध्ययन करूँगा, और अगर पूरे अध्ययन के बाद में इस नतीजे पर पहेँचा कि लोग गलती पर है और कार्य-समिति तथा मैं भी गमराह हो गये है, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस वात को स्वीकार करने में और तदनसार काग्रेस को रास्ता वताने में मझे कोई हिचकिचाहट न होगी। सरकार के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और ख़जी के साथ ही वाइसराय महोदय के सामने में अपनी मर्यादा भी रख द्। अहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म है। मेरा विञ्वास है कि सविनय-अवज्ञा जनता का केंवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है--और खासकर उस हालत मे जब अपने शासन मे उसका कोई हाथ न हो-विल्क वह हत्या और सशस्त्र वगावत का सफलता-पूर्वक स्थान भी ले सकती है। इसलिए में कभी आचार-धर्म को अलग नही रख सकता। उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी खबरे मिली है जिनका अभीतक कोई खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि भारत-सरकार की हलचलें जिनका समर्थन करती है और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अवज्ञा-सम्बन्धी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसकी नकल मै भेजता हैं। अगर वाइसराय महोदय समझे कि मुझसे मिलने में कुछ उपयोगिता है तो हमारी वातचीत खतम होने तक, इस आशा से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव मुल्तवी रहेगा। मै मानता है कि हमारे वीच का यह तार-व्यवहार सचमच इतना महत्त्वपूर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसलिए मै अपना तार. आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-सिमिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हूँ।"

### कार्य-समिति का प्रस्ताव

"कार्य-सिमिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बगाल, युक्तप्रान्त तथा सीमाप्रान्त में जारी किये गये असाधारण आर्डिनेन्सो के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया। साथ ही सरकारी अधिकारियो-द्वारा जो खान अब्दुलगफ्कारखा, शेरवानी साहव, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगो की गिरफ्तारियो, और सीमा-प्रान्त में जो निर्दोष लोगो पर गोलिया चलाई गई और जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गये तथा घायल हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-सिमिति ने

महात्मा गाधी के तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया।

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनाये और दूसरे प्रान्तो में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनाये तथा वाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ काग्रेस का सहयोग तबतक के लिए बिलकुल असम्मव बना रहे है जबतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार स्पष्ट-रूप से प्रकट करते है कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां की हुकूमत सौपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा वह उलटे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहां काग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, वहा दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती।

बगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनाये हुई है, उनकी निन्दा करने में काग्रेस किसीसे पीछे नहीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतकवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आडिनेन्सो और कानूनो से प्रकट है। हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियो-हारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हानि-कारक है, जब कि देश काग्रेस के जरिये, जोकि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम लेने को वचन-बढ़ हो चुकी है। पर काग्रेस की कार्य-समिति कोई का रण नहीं देखती कि महज इतनी-सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बगाल-आडिनेन्स जैसे अतिरिक्त कानून जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय। इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक कारणों का ही, जो कि प्रकट है, इलाज करना।

यदि बंगाल-आर्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त के आर्डिनेन्सो के लिए तो उससे भी कम कारण है।

कार्य-समिति की राय है कि युक्तप्रान्त में किसानो को छूट दिलाने के लिए काग्रेस-द्वारा अवलिम्बत उपाय उचित है और उचित प्रमाणित किये जा सकते है। कार्य-समिति का यह निहिचत मत है कि गम्मीर आर्थिक संकटों से पीडित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्तप्रान्त के किसान पीड़ित है, यदि अन्य वैध साधनो से राहत पाने में असफल हो, जैसे कि वे युक्तप्रान्त में असफल हुए है, तो उन सबका यह निविवाद अविकार है कि वे लगान देना बन्द कर दें। महात्मा गाधी से वातचीत करने और कार्य-समिति की बैठक में सिम्मिलित होने के लिए वस्बई आते हुए युक्त-प्रान्त की प्रान्तीय समिति के सभापित श्री केरवानी तथा महासभा के प्रधान-मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आर्डिनेन्स-द्वारा किल्पत सीमा से भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि इन सज्जनों के वस्वई में युक्तप्रान्त के करवन्दी के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रवन था ही नहीं।

ं सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वय सरकार की बताई बातो से भी न तो आर्डिनेन्स जारी करने और न खान अब्दुलगफ्फारखा और उनके साथियो को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता है। कार्य-समिति इस प्रान्त में निरपराध और नि शस्त्र लोगो पर की गई गोला-वारी को निष्ठुर और अमानुष समझती है और वहा की जनता को उसके साहस और सहन-शक्ति के लिए, बधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नही है कि यदि सीमाप्रान्त की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनी अहिसा-वृक्ति को कायम रख सकेगी तो उसके रक्त और उसके कष्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुँचावेगे।

कार्य-समिति भारत-सरकार से मौंग करती है कि जिन वातो के कारण ये वाहिनेन्स पास करने पड़े है, और सामान्य बदालतो और व्यवस्थातत्र को एक बोद रख देने की और इन आहिनेन्सो के अन्तर्गत और वाहर जो कार्रवाइया हुई, उनके भौचित्स के सम्बन्ध मे एक खुली और निप्पक्ष जाच करावे। यदि उचित जांच-समिति नियत की जाय, और कार्यसिमिति को गवाह पेश करने की सब सुविधायें दी जायें, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी।

गोलमेज-परिषद् मे प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उसपर पार्लमेण्ट की कामन-समा तथा लॉर्ड-समा मे हुए वाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासमा के दावे की वृष्टि से सर्वथा असन्तोषजनक और अपूर्ण मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमे राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले सरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलो पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित है, जरा भी कम को काग्रेस सन्तोप-जनक नहीं मान सकती।

कार्य-सिमिति देखती है कि गोलमेज-परिषद् में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि-सस्या मानने और उसके किसी जाति, धर्म अयवा रग-भेद विना समस्त राष्ट्र की ओर से वोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार तैगर न थी। साथ ही यह समिति इस बात को दु.ख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त परिषद् में सान्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी।

इसलिए कार्य-सिमिति राष्ट्र को आवाहन करती है कि कांग्रेस वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविराम प्रयत्न करें, जिससे कि शुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अगभूत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके।

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनर्विचार करे, आर्डिनेन्सो तथा हाल के कृत्यों के सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, और मावी विचारों और परामर्श में काग्रेस के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आजादी रहें, और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है।

पूर्वोक्त पैरा में दी गई शतों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते के रद किये जाने की सूचना समझेगी। सन्तोषजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शतों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आवाहन करती है—

- (१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसील अथवा गांव तबतक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए बाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग सग्राम का बहिसक रूप, उसके सब फलितार्थो-सहित, न समझ ले और कष्ट-सहन तथा जान-माल तक गेवाने के लिए तैयार न हो।
- (२) यह समझकर कि यह सग्राम आततायी से बदला लेने अथवा उसपर आधात करने के लिए नही वरन् अपने कष्ट-सहन और आत्मशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है, भयंकर-से-भयंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिसा का पालन अवस्य होना चाहिए।
- (३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से किसी भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा-वृत्ति के यह सर्वेथा विरुद्ध हैं।
- (४) यह बात च्यान मे रखना चाहिए कि अहिसात्मक सग्राम मे-आधिक सहायता की अपेक्षा नही हुआ करती, इसलिए उसमे वेतन पर रक्खे गये स्वयसेवक

न होने चाहिएँ, किन्तु केवल उनके निर्वाह-मात्र के और जहा सम्भव ही वहा संग्राम मे जेल जानेवाले अथवा मारे गये गरीव स्त्री-पुरुषों के आश्रितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है।

- (५) सब स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी बस्त्र का वहिष्कार आवश्यक है।
- (६) सब काग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिलो तक का कपडा न पहनकर, हाथ की कती-वनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
- (७) शराव और विदेशी वस्त्रो की दूकानो पर मुख्यत स्त्रियो को ही जोरो से, किन्तु सदैव अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए।
- (८) गैर-कानूनी नमक बनाने और वटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए।
- (१) यदि जुलूस और प्रदर्शनो की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वहीं लोग शरीक हो, जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले विना लाठी-प्रहार और गोलिया सहन कर सके।
- (१०) अहिंसात्मक सग्राम में भी उत्पीडक-द्वारा तैयार माल का विहिष्कार करना सर्वथा विहित है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी घर्म नहीं है कि वे आततायी के साथ व्यापारिक सम्वन्ध बढ़ावें अथवा कायम रक्खे। इसलिए विटिश माल और विटिश कम्पनियों का विहिष्कार पुन आरम्भ किया जाय और जोरों से चलाया जाय।
- (११) जहा-जहा सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कानूनो और जनता को हानि पहुँचानेवाली आज्ञाओं का सविनय भग किया जाय।
- (१२) आर्डिनेन्सो के अन्तर्गत जारी हुई प्रत्येक अनुचित आज्ञाओ का सिवनय भंग किया।"
- (४) गांघीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, वाइसराय के प्राइवेट-सेक्टेरी ने नीचे लिखा तार भेजा--

"वाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के लिए कहा है, जिसपर उन्होने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हें इस वात का अत्यन्त खेद हैं कि आपकी सलाह से काग्रेस-कार्य-सिमित ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसमे यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव में वताई गई गर्तें पूरी न की गईं तो सविनय अवजा के पुन पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की वात है। प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार वैष्य शासन-सुधार की नीति को शीझ आरम्भ करने की सम्राट्-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक समझते हैं।

अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक संस्था की गैर-कानूनी कार्रवाई की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार में गिंभत इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि, दिल्ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए।

वाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस बात पर मृश्किल से ही विश्वास कर सकते हैं, कि आप अथवा कार्य-समिति समझती है कि सविनय-अवज्ञा के पुनरारम्भ की घमकी पर वाइसराय महोदय किसी लाभ की आशा से आपको मृलाकात के लिए बुला सकते हैं।

काग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के लिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनको दबाने के लिए सरकार सब आवश्यक अस्त्रों का अवलम्बन करेगी।"

(५) वाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १९३२ को निम्न तार मेजा---

"आपके तार के लिए धन्यवाद! में आपके और आपकी सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को घमकी समझ लेना अवश्य ही भूल है। क्या में सरकार को याद दिलाऊ कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-चर्चा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस समय समझौता हुआ जस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया गया था बरन् स्थित किया गया था? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, शिमला में इस बात पर दुवारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि मेंने जस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में काग्रेस को सत्याग्रह जारी करना पढ़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द न की थी। सरकार ने जस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-मग के लिए सजा भी लगी रहती है; इस बात से यही सिद्ध होता था कि सत्याग्रहियों ने यह सौदा किस लिए किया है, किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ असर नही होता।

यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझे लन्दन न भेजती। किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रविश्वत की थी।

न यही कहना न्याय्य और सही है कि मैने कभी इस वात का दावा किया है कि सरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए।

लेकिन मै यह वात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैध-सरकार अपने उन कृत्यो और आर्डिनेन्सो के सम्बन्ध मे, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नही करता, सार्वजनिक संस्थाओ और उनके प्रतिनिधियो की सूचनाओ का सदैव स्वागर्ते करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती तथा अपने पास की सब सूचनाओ अथवा जानकारी से उनकी सहायता करती।

मैं यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देश का मैंने पिछले पैरे में जो अर्थ बताया है उसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। समय ही बतलायेगा कि किसने सच्ची स्थिति ग्रहण की थी। इस बीच मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि काग्रेस की ओर से सग्राम को सर्वदा द्वेष-रहित तथा सर्वथा अहिंसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

आपको मुझे यह याद दिलाने की कोई आवश्यकता न थी कि अपने कार्यों के लिए काग्रेस और उसका एक विनम्र प्रतिनिधि, में, जिम्मेवार होगे।"

#### बेन्थल का गश्ती-पत्र

मुविघा के लिहाज से हमने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया है, बैसे ये सब है छ. दिन की घटनायें। ३० दिसम्बर को मि० बेन्थल गांघीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की। यह गोलमेज-परिषद् में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की हलचल भयोत्पादक थी और बाद की घटनाओ एव अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में बहिष्कार एक बढ़ा हथियार है। इन मि० बेन्थल तथा इनके राज-मक्त साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी तीक्षणता, इतने समय के बाद भी, विलक्तुल कम नहीं हुई है। इन लोगों ने जो 'गुप्त' गहती-पत्र प्रचारित किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं —

"अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम लन्दन गये थे, लेकिन इसके साथ ही इस वात के लिए भी हम दृढ-निश्चय थे कि आधिक और व्यापारिक संरक्षणो के वारे में (यूरोपियन) असोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो नीति निक्चित की है और यूरोपियन-असोसिएशन ने जो सामान्य-नीति तय की है उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेगे। यह हम अच्छी तरह जानते थे, और परिषद् के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह वात रही है, कि जो सरक्षण पेश किये जा चुके है उनकी काट-छाट करने का काग्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सम्मिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा.......।

"इस पिछले अधिवेशन के परिणामो पर अगर आप नजर डार्ले तो, आप देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्वर्स एक भी ऐसी वात नही वतला सकते जो गोलमेज-परिपद् में उनके जाने के फल-स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की ओर से वतौर रिआयत उनके साथ की गई हो। वह तो खाली हाथ ही हिन्दुस्तान लौटे हैं।

"एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी सावित नहीं हुई। साम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें असफल होना पड़ा ...।

"मुसलमानो का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कहे जानेवाले अलीडमाम भी उससे बाहर नहीं गये। शुरू से आखीर तक वडी होजियारी के साथ मुसलमानो ने खेल खेला। हमारा समर्थन करने का उन्होंने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आधिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दे। उनकी ज्यादा लल्लो-चप्पो करने की तो जरूरत नहीं, पर अंग्रेजी फर्मो में हमें उनको जगह देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की सामान्य स्थिति को ठीक कर सकें।

"ब्रिटिश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नीति है, और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जमें रहें। लेकिन (पालेंमेण्ड के) आम चुनाव के बाद सरकारी नरम-दल ने (गोलमेज) परिवद को असफल करने और उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय कर लिया। मुसलमान लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस वात से खुश हुए। सरकार ने तो निश्चित-रूप से अपनी नीति वदल ली और केन्द्रीय सुघारों के आश्वासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही मामला टालने की कोशिश की। हमें यह भी निश्चय हो गया था कि काग्रेस के साथ लड़ाई अनिवार्य है; तव हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी यह शुरू हो जाय उतना ही अच्छा है।

लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती है जबकि जितने हो सके उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर ले। मुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था।

"हमे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर सप्रु, जयकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय। अगर हम उन्हें काग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सके तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते है कि जिससे वे काग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई मश्किल बात भी नहीं है, इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि सघ-योजना को नही छोडा जायगा, जिसे कि मोटे तौर पर अग्रेज भी स्त्रीकार कर चुके थे। अस्तु; इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानो को एक-साथ उपस्थित करे, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमुना समझेगे और इनका सन्तोप हो जायगा। जहातक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जवरदस्ती नही लादा जा सकता, क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते। काग्रेसी प्रान्तो और दढ भारत-सरकार का मुकावला वडी भारी राजनैतिक कठिनाइया उत्पन्न करेगा, क्योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपोरेशन वन जायगा। अत (इस स्थिति को वचाने के लिए) हमने अजीव नये-नये साथी जोडे। फलत बजाय इसके कि परिषद व वाद-विवाद बीच में ही भग हो जाते और राजनैतिक विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी वनते, परिपद में आये ६६ फी सदी व्यक्तियों के. जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी गामिल है, सहयोग के आश्वासन के साथ वे समाप्त हुए, अलबत्ता गाघीजी स्टैण्डिंग कमिटी में गामिल होने के लिए रजामन्द नही हए

"मुसलमान तो अग्रेजो के पक्के दोस्त ही हो गये है । अपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा सन्तोष है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है ।

"लेकिन यह हरिगज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते है कि सुघारों का होना जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुघारों का ही प्रतिपादन करते हैं। हम जो-कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करना मर है, जिससे कि उसकी सुचारता वढ जाय।"

मजदूर सरकार ने अपनी घोपणा में भारत को जो-कुछ देने का वचन दिया था उसके उद्देश को नष्ट करने की टोरी (कजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों ने कैसी चेष्टा की, यह इन उद्धरणों से भलीभाति मालूम हो जाता है, लेकिन यह विश्वास करना गलत होगा कि उन्नित-विरोधी मुसलमानों के, जोिक अपने थोड़े-से स्वार्थों के लिए वै अपने देश को वेचने के लिए तैयार थे, और हिन्दुस्तानियों को हमेशा गृलाम बनाये रखने के इच्छुक, उन्नित-विरोधी ब्रिटिशों के वीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक ही हो गया। उसकी नीव तो गोलमेज-परिषद् के दूसरे अधिवेशन से कही पहले हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों जगह रक्खी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गांधीजी और लॉर्ड अचिन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उन्नित-विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शींघ्रता के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के लिए अपना सिम्मिलत गृट बना लिया था। इस षड्यत्र की आशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जोिक मारत-सरकार का सदर-मुकाम है।

### गांधीजी पकड़े गये

मि० इमर्सन और लॉर्ड विलिगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-सिमिति ने स्वीकार कर लिया। इसके वाद कार्य-सिमिति के सदस्य अपने-अपने स्थानो को लौट गये। लेकिन उन्होंने अपनेको ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। वस्तुतः सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहा पर कि ४ मार्च १६३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-सिंघ के दिमयान उसने हजारो लाठिया और एकत्र करली थी। सच तो यह है कि अस्थायी-सिंघ का अवसर सरकार के लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-सिंघ के दिमयान प्राय. किसी भी महीने नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो टूटना निश्चित ही था। तीन आडिनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइसराय की जेव में रक्खे हुए थे। ४ अनवरी १६३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। काग्रेस की तथा उससे सम्बन्धित हरेक सस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और काग्रेसी लोग, कानून या आडिनेन्सों के, जोकि गैर-कानूनी

¹ गोलमेज-परिषव् के समय की गई सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप अपनेकी भारत के किसी प्रवेश का राजा बनाने की सर आगाखां की मांग से, जिसका कि हाल ही में असेम्बली में रहस्योद्घाटन हुआ, इस सौंदे का नग्न-स्वरूप बड़े वीभास रूप में सामने आया है।

कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नही, उन्हें गिरफ्तार कर-कर के जेलो में भेजा जाने लगा। काग्रेस को सव-कुछ नये सिरे से शुरू करना पडा। सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१६३०) के समय शुरू में नही विल्क वाद में जारी हुआ था, लेकिन १६३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले उसीका मुकावला करना पड़ा। चारो तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिंगडन सारे उत्पात को छ सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छ सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लडाई है कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई।

गाघीजी गुजरात के उन ताल्लुको मे जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हे १६३० की लड़ाई में वहत केष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेश्तर इसके कि वह वहां जायें, उन्हें और उनके विश्वस्त सहायक वल्लभभाई को ४ जनवरी १९३२ के वहुं सबेरे गिरफ्तार केरके शाही कैदी वना दिया गया। खानसाहव और जवाहरलालजी पहले ही गिरफ्तार हो चके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिज्ञ वाकी वचे थे उन्हीको लढाई का सचालन करना पढा। हजारो की तादाद में सत्याग्रही मैदान में आये। १६२१ में उनकी सख्या तीस हजार थी, जो एक वढी तादाद मानी गई थी। १६३०-३१ में. दस महीनो के थोड़े-से समय में ही, नव्ये हजार स्त्री-परप और वच्चे दोषी करार देकर जेलो में ठुस दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनो पर पड़ी, लेकिन जितनो को कैद की सजा हुई थी पिटनेवालो की सख्या उनसे ३ या ४ गनी ज्यादा तो होगी ही। लोगो को या तो पीटते-पीटते किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया. या छिपने और घर दबोचने की नीति से उन्हें थका दिया गया। जेलो मे कैदियो की पिटाई फिर शुरू हो गई। काग्रेस के दफ्तर की जो गुप्त या खानगी बाते थी उनका रहस्योदघाटन करने के लिए कहा गया। "तुम्हारे (काग्रेस के) कागज-पत्र, रजिस्टर और चन्दे व स्वयसेवको की फेहरिस्ते कहा है?" यह सरकार की माग थी। नौजवानो को तरह-तरह तग किया गया, न कहने-योग्य वातें (अपशब्द) उन्हें कही गई, और अकथनीय सजाओ के आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके वाल उखाडे गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पलिस को अपना नाम और पता नही बताया था !

### श्रार्डिनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये बार्डिनेन्स निकलते गये। हालांकि वे एकसाथ नही बल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आर्डिनेन्स का जिक तो पहले ही हो चका है, जो कि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जब कि गांघीजी अभी लन्दन ही मे थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में आतंकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और हळचळ माल्म करे और उसकी बताई हुई बाते ठीक है या नही इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की आवंश्यकता हो, उसको वह अमल में ला सकता था। प्रान्तीय-सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मय उसके सामान के, उसके मालिक या उसमे रहनेवाले से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, और चाहे तो उसका मुवावजा दे और चाहे तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक या इस्तेमाल करनेवाले से. मआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान ले सकता था। वह किसी जगह या इमारत को, जिसमे रेलवे इत्यादि भी शामिल हैं, सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था। यातायात पर बन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालो को उन्हें सरकार के सुपूर्व करने का भी वह हुक्स दे सकता था। शस्त्रास्त्र की विकी बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कब्जे में कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी जमीदार या अध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियो पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, किसी खास व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लेने-पावने से मुक्त कर सकती थी, और किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया जुर्माना सरकारी मालग्जारी के बतौर वसूल किय जा सकता था। जरा भी अवजा होने पर ६ महीने कैद या जुर्माने अथवा दोनो की सजा मिल सकती थी। प्रान्तिक सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि फरार लोगों से पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलो की जानकारी रखने तथा जनकी हलचलों की बाते मालूम करने के लिए, सम्राट् के प्रजाजनो के जान-माल पर होनेवाले आक्रमणो से रक्षा करने, सम्राट् की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तथा कैदियो को जेल में निर्वाघ रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये। आर्डिनेन्स

के मातहत कैसी भी कार्रवाई क्यो न करे, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। जिन मुकदमों को सरकार विशेष अदालत-द्वारा निपटाना चाहें उनकी तहकीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात् स्पेशल-ट्रिब्यूनल या स्पेशल-मिजस्ट्रेट बनाने को कहा गया। स्पेशल-ट्रिब्युनलों के लिए नियमोपनियम भी विशेष तौर पर ही बनाये गये। विशेष-न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि चन्द परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामला चला सकते हैं।

यक्त-प्रान्तीय इमर्जेन्सी-आर्डिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हका। इसके द्वारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार. स्थानीय अधिकारी या जमीदार को दी जानेवाली किसी रकम को (वकाया रकम को) सरकारी पावना करार देकर उसे वकाया मालगजारी के रूप में वंसल करे। प्रान्तीय-सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके मे से हट जाने या किसी खास तरीके पर रहने का हुक्स दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुक्स कायस रहता। किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या बगैर मुआवजे ही, सरकार के सुपूर्व करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का प्रवेश निषिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हक्स दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साधन हो उनके वारे में जब जैसा हुनम मिले तब वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई भी अफसर किसी भी जमीदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानन और शान्ति कायम रखने के काम में मदद करने के लिए तलव कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि वह सरकारी छेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैद, जुर्माने या दोनो सजायें दी जा सकती थी। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-माति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल कैंद या जुमीने की सजा दी जा सकती थी। किसी खास हलके के निवासियो पर प्रान्तीय-सरकार सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी वसली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुजारी वसूल की जाती है। किसी जब्त साहित्य के अग दोहरानेवाले की ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियो पर होनेवाला जुर्माना उनके मां-वाप या सरक्षक से वस्ल किया जा सकता था और उसके वसूल न हो सकने की दक्षा में उन्हें उसी प्रकार कैंद की सजा दी जा सकती थी, मानो स्वय उन्होंने वह अपराध किया हैं। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत में कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी।

सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १९३१ को जारी किये गये। उनमे से एक तो युक्तप्रान्त-सम्बन्धी आहिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लेने की वसुली के लिए निकाला गया था। वाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रान्तीय 'इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स' था और दूसरे का 'अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स' । इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक वढाई जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी व्यक्ति को एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हक्म दें सकती थी। ऐसे हक्य पर अमल न कर सकने की हालत में दो साल तक कैंद की सजा दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। जिला-मजिस्टेट किसी भी इमारत और किसी सडक या जल-मार्ग के यातायात को निषिद्ध, नियंत्रित या मर्यादित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी भी माल की खपत व विकी को नियंत्रित करने के लिए उसे तैयार करनेवालों व व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोस्त के नक्कों पेंग करने या अपना सारा माल या उसका अंश सरकार को सौंप देने के लिए कह सकती थीं। जिला-मजिस्ट्रेट सनारी या यातायात के अन्य सब साधनों के तफसीछवार ब्योरे पेश करने या उन्हें (सवारी आदि को) ही सरकार के स्पूर्व करने का हक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद की विकी को जिला-मजिस्टेट नियंत्रित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार चाहे जिसको स्पेशल पुलिस-अफसर मुकरेर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमीदार, अध्यापक या स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ भदद कैरने का हक्म दे सकती थी। लोकोपयोगी कार्य (Utility Service) के सचालको को उस संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता तो उस संस्था का अधिकार वह अपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायर-लेस (वेतार के तार) को नियत्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजो या चिट्ठी-पत्रियों को रोक सकता था, किसी भी रेलगाडी या नौका में जगह ले सर्कता था, किसी खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था,

रेलगाडी में से किसी भी यात्री को उत्तरवा सकता था, किसी भी गाडी को किसी खास मकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा मे, फिर वह चाहे निजी स्थान मे ही हो और उसमें प्रवेश टिकटो-द्वारा ही क्यो न हो, पलिस-अफसर को भेज सकताथा । तलाशियो के लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना मे भर्ती होने से रोकने या ऐसी कोई अफवाह या चर्चा फैलाने की चेष्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरो के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण मे भय-सचार होता हो, उसे एक साल कैद या ज़र्माने की अथवा दोनो सजायें दी जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी हलके के निवासियो पर सामहिक जर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसुल होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की वातो को दोहराये उसे ६ महीने कैंद या जर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवयुवको पर हुआ जुर्माना उनके अभिभावक या सरक्षक से वसूल किया जा सकता था, और वस्छ न होने की दशा मे उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जजी व मजिस्ट्रेटो के साथ स्पेशल और सरसरी अदालतें वनाई गई और उनके कार्य-क्षेत्र की व्याख्या करके मुकदमो व अपीलो के लिए खास तौर की कार्य-प्रणाली तैयार की गई।

अन्य आर्डिनेन्सो के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी करार दे सकती थी और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे मे छेकर जो भी व्यक्ति वहां हो उसे निकाल सकता था। मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था और प्रान्तीय-सरकार उसे जब्द करार दे सकती थी। निषिद्ध (गैर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहा रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फौजदारी अपराघ का मुजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गैर-कानूनी करार दी गई सस्था का रुपया-पैसा आदि सामान जब्द कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी गैर-कानूनी सस्था का रुपया होने का शुबहा हो, उस रुपये को सरकारी हुक्म के वगैर खर्च न करने की पावन्दी लगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियों के वहीखातों की जांच-पडताल करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता लगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी।

४ जनवरी को चार नये आर्डिनेन्स और जारी हुए—(१) इमर्जेन्सी पावसँ आर्डिनेन्स, (२) अनलॉफुल इस्टिगेशन आर्डिनेन्स, (३) अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आर्डिनेन्स। इनमें से पहले आर्डिनेन्स के मातहत तो लोगों को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उनकी हलचलों को नियंत्रित करने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलवे को विजत-स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व विकी पर नियंत्रण करने, यातायात के साधनों पर नियंत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विकी पर नियंत्रण करने, स्पेश्नल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमीदारों व अध्यापको आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजो व चिट्ठी-पत्रियों को रोकने और वीच में गायव कर लेने, रेलो और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात पर नियंत्रण करने, सभाओं में पुलिस-अफसरों को मेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार लिये गये थे जैसो का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन में रक्खा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खास तौर की कार्रवाई, नये-नये जुमें और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान किया गया। इण्डियन प्रेस इमर्जेन्सी एक्ट को, आर्डिनेन्स की एक विशेष धाराके द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था।

'अनलाँफुल इंस्टिगेशन आर्डिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में वाधक होता उसे ६ महीने कैंद और उसके साथ जुर्माने की भेंद्रेसजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे वतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करवा सकता था।

'अनलां फुल असो सियेशन आहिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तीय आहिनेन्स के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार गैरकानूनी कद्रार दी गई सस्या की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रान्तीय-सरकार जब्दा भी कर सकती थी। जिस किसी के पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाब-किताब की जाच कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकती थी। ऐसी हरेक सस्या को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौसिल-सिहत गवर्नरजनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमल में बाघक होती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो।

'प्रिवेनशन ऑफ मॉलेस्टेंगन एण्ड वायकाट ऑडिनेन्स' के मातहत उन सवको ६ महीने कैद या जर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तग करते और उसका वहिष्कार करते या उसे तग करने और उसका वहिष्कार कराने में सहायक होते. कोई आदमी दूसरे को सताने या तग करने का अपराधी उस हालत मे माना जाता था जबिक वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी व्यक्ति के कार्य मे रुकावट डालता या उसके विरुद्ध हिसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई घमकी देता या उसके मकान के आस-पास घुमता रहता या उसके माल-मते में खलल डालता या किसी व्यक्ति को उसके यहा न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा कोई काम करने के लिए वाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। वहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवाले के साथ व्यापार का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाजिक सेवाये (अर्थात् नाई, भंगी, घोबी आदि के काम) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब वार्ते मामुली रूप मे न करना, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना। किसी आदमी को चिढाने की गरज से उसका स्यापा करना. या उसका पुतळा या मुद्दी बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके लिए ६ महीने कैद या कैद और जुर्माने दोनो की सजाये हो सकती थी।

इस प्रकार इन आर्डिनेन्सो के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे।

### श्रार्डिनेन्स-कानून

जब आर्डिनेन्सो की अविध समाप्त हुई तो उन्हें अगली अविध के लिए नये सिरे से एक इकट्ठें आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १६३२ में वाकायदा कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १६३२ को ही, कामन-सभा में यह बात स्वीकार कर ली थी कि "आर्डिनेन्स बहुत व्यापक, तीन्न और कठोर है। भारतीय जीवन की लगभग हरेक बात उनकी चपेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यापक और तीन्न इसलिए बनाया गया है कि सरकार को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार की सरकार की जड़-मूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये आर्डिनेन्स आवश्यक है।"

यह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून (१६३१ का २३ वा एक्ट), जो अस्थायी-सन्धि

के समय बना था, ६ अक्तूबर १६३१ को समाप्त हो गया। १६३२ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-विल में उसे (प्रेस-कां को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। प्रेस-कानुन की वारायें करीब-करीव १६१० के एक्ट जैसी ही थी। भारत-सरकार के आर्डिनेन्सो, विळों या कान्नो के अलावा, नवम्बर १९३२ में वम्बई-सरकार ने एक प्रान्तीय थाडिनेन्स-विल पेश किया, जिसमें करवन्दी-आन्दोलन के मकावले की भी काफी गुंजाइण रक्खी गई थी। सच तो यह है कि ये सव आर्डिनेन्स और दमनकारी अस्त्र तैयार करने का विचार तो अस्यायी-सन्वि के साल (१६३१ में) ही हो रहा था। वस्तुस्थिति तो यह है कि १५ अक्तुवर १६३१ की पूना के अंग्रेजों ने भारत-सरकार के गृह-विभाग के मंत्री को मान-पत्र प्रदान किया और इसके वाद, १६३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की वम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र मेजा। उन्होंने सरकार को मुझाया था कि यदि सविनय अवजा-आन्टोलन फिर से शरू हो तो उसे तुरन्त और बृढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए— और यह सब उस समय बबकि लन्दन में गोलमेज-परिपद् हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश कांग्रेसियों को सन्तप्ट करना था। उन्होंने खास तौर से यह मुझाया कि कांग्रेमी झण्डे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वय-सेवको की कवायट-परेड भी रोक दी जाय, जिन छोगों ने सविनय-अवज्ञा में भाग किया था उन सवपर पावन्त्रियां लगा दी जायें, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा लढ़ाई के समय गत्-देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजरवन्ट कर दिया जाए, कांग्रेस-कोप के मूल का पूना लगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष आहिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय. जिन मिलों ने कांग्रेस की गतें मान की हों उन्हें कहा जाय कि अगर वे उन्हें रट न कर देंगे तो रेलगाडियों-हारा उनका माल ले जाना वन्द कर दिया जायगा, और राजनैतिक परिस्थिति व वहिष्कार से किसीको अधिक लाम न उठने देना चाहिए।

१६३२-३३ की घटनायें भी प्रायः १६३०-३१ की ही तरह रहीं, अलवत्ता छड़ाई इस वार् और भी जोरदार एवं निम्चयात्मक थी। टमन और भी अन्वाबुन्धी के साथ चला और लोगो को पहले से भी कही ज्यादा कप्ट-महन करना पड़ा।

## कार्य-समिति की तत्परता

सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के वड़े सबेरे म० गाबी और राष्ट्रपनि सरदार बल्लममाई पटेल की गिरफ्नारी के साथ आरम्भ हुआ। १९३२ के उपर्युक्त आर्डि-नेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये। पश्चात् कुछ ही दिनो में, अमली तौर पर, सारे देश में लाग हो गये। अनेक प्रान्तीय और मातहत काग्रेस-कमिटियो, आश्रमो, राष्ट्रीय स्कुलो तथा अन्य राष्ट्रीय सस्थाओ को गैरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतो. फर्नीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कठने में ले लिया गया। देश के खास-खास कांग्रेसियों में से अधिकांश को एकदम जेलों में ठूस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते काग्रेस के पास न तो नेता रहे. न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस आकस्मिक और दृढ झपट्टे के वावजद जो काग्रेसी वच रहे थे वे भी साघन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वही उसने काम शरू कर दिया। कार्य-समिति ने तय कर लिया कि १६३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानो की पृति न की जाय और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी खद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने वाद क्रमश. कार्य करनेवाले व्यक्तियों की एक सुची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपूर्व कर दिये और अध्यक्ष ने उन्हे अपने उत्तराधिकारियों को सौप दिया, जो क्रमणः अपने उत्तराधि-कारियों को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, काग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति की दे दी गई। इसी प्रकार जिलो, थानो. ताल्लको और गावो तक की काग्रेस-कमिटियो मे भी हवा। यही व्यक्ति आम तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप मे प्रसिद्ध हुए। एक वडी कठिनाई सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के सचालको के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात् आजा-मंग के लिए किन कानुनो को चुना जाय? यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानुन का भग नहीं किया जा सकता। काग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक आर्डिनेन्सो ने हल कर दिया। अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जब कि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-राप्ट्रपति की ओर से आदेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानो तथा विटिश माल की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान-रूप से लागु हुई। लगानवन्दी यक्तप्रान्त में काफी वडी हदतक और वगाल मे आशिक रूप से एक महत्त्व का विषय रहा। विहार व बगाल के कुछ स्थानो मे चौकीदारी-टैक्स देना वन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व वरार, कर्नाटक, युक्तप्रान्त, मदरास प्रेसीडेन्सी तथा विहार के कुछ स्थानो में जंगलात के कानूनो का भग किया गया। गैरकानुनी नमक बनाने, एकत्र करने और वेचने के रूप में नमक-कानून का भग तो अनेक स्थानो में किया गया। सभाओं और जुलूसी की तो जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निषेघाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुई और जुलूस भी निकाले गये। लढाई की शुरुआत में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत छोकप्रिय रहा, जोिक बाद में

विशेप उत्सव के दिन ही वन गये। ये किन्ही खास घटनाओ या व्यक्तियो अथवा कार्यो को लेकर मनाये जाते थे; जैसे गाधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, झण्डा-दिवस इत्यादि । जैसा कि अभी कह चुके है, काग्रेस के दफ्तरो व आश्रमो को सरकारने अपने कब्जे में कर लिया था। अतः अनेक स्थानो में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आहिनेन्स का भग करना था जिसके अनुसार इन स्थानो मे जाना निषिद्ध और गैरकाननी करार दे दिया गया था। ये प्रयत्न 'घावो' के नाम से मशहूर है। आर्डिनेन्सो के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता था। इस अभाव की प्रति के लिए बेजाब्ता हस्त-पत्रक, परचे, सवाद-पत्र, रिपोर्टे आदि निकाले गये, जो या तो टाइप किये हए होते थे या साइक्लोस्टाइल अथवा बुप्लीकेटर से निकले हए और कभी-कभी छपे हए भी---लेकिन, जैसा कि कानुनन होना चाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नही होता था। और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कही नही होता था। यह मार्के की वात है कि पुलिस के सतकें रहने पर भी ये सवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें पहुँचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे काग्रेस के लिए वन्द हो गये थे, इसलिए काग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहेँचाने की व्यवस्था की-और वह प्रान्त के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं विलक महासमिति के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तो तक को। कभी-कभी यह डाक ले जानेवाले स्वयसेवक पकड़े भी गये और तव स्वभावतः उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कार्रवाई की गई। १६३० के आन्दोलन के उत्तराई में वस्तृत यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १६३२ में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियो के दपतरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे विलक्त आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायते भी जारी होती रहती थी, और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगो में वडा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके वाद प्रान्तो व जिलों की परिपदों के रूप में देशभर में काग्रेसी सम्मेलनों की लडी लग गई। कई जगह स्वयसेवको ने, जजीर खीचकर चलती रेलगाडियो को रोकने के रूप मे, रेलो के नियमित काम-काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलो को

नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बडी तादाद में विना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेवार हलको से इस चेप्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला इसलिए वाद में यह बन्द कर दी गई।

हा, वहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अग को चुनकर उसपर शक्तिया केन्द्रित की गईँ। कई स्थानो मे विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयो, ब्रिटिश वैको, नीमा-कम्पनियो, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और आम तौर पर ब्रिटिश माल के वहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित कियों गये।

#### . सरकार का दमन चक्र

यह तो खयाल ही नही करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के वाद सरकार खामोश या नरम पड़ गई। आर्डिनेन्सो मे उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहा तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अख्तियार किये गये जिनकी उन आर्डिनेन्सो तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी मयंकरता के लिए वदनाम है। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत वडी तादाद मे हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवाली की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात नीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलो के बनाये जाने पर मी जेल जानेवाले सव सत्याग्रहियो को कैंद मे रखने की जगह नही थी। इसलिए कैदियो का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणत. उन्हीको जेलो मे भेजा गया जिनके लिए यह समझा गया कि उनमे सगठन का कुछ माद्दा है या काग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेप महत्त्व है। जेलो में उन सवकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अत. ९५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रक्खा गया। 'वी' क्लास में वहुत कम लोग रक्खे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानो मे वराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी वहत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमे आश्चर्य की कोई वात नही कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को स्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलो मे गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, बैठने या हाथ चठाने जैसी अपमानपूर्ण वार्ते सहन करना सम्भव नही था। इन कारणो से जेल-अधिकारियो के साथ अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमो में स्वीकृति थी; और वहत वार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसीको

पता लगाने के भय से मुक्त हो कर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अनमानप्रव स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अवालत में भी पहुँचा, जिसके परिणम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तया कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु मत्याग्रही कैदियों के छाठी से पीटे जाने की घटनायें तो वक्सर ही होती रहीं। वस्यायी जेखें में रहना तो विलकुछ ही नाकाविछ वर्दान्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पहे हए ये उनसे न तो मई-जून की गर्मी का बचाव होता था, न विसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही वचाव होता था। इससे वहां तन्दुरस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इनमें वक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हुटतक वर्दास्त किया जा सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं विलक्ष किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हाल्ड तो कुछ स्यायी जेलों की भी कोई बहुत बच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैडियों का स्वास्त्य बहुत विगड़ रहा या। पेविश का तो सभी समय जोर था. वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक वीमारियों ने भी बहुतों को बा द्योचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। जेलों में जिन जेल-कर्म-चारियों से कैवियों का सावका पढ़ता उनके शीछ-स्वभाव पर ही वहत-मूछ जेड़ों में उनके साथ होनेवाला वर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, बाम तौर पर न तो विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-नारकर लोगों की मीड़ और जुलूसों को मंग करने का तरीका तो पुलिस ने गुरुवात में ही अल्ल्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुक्तिल से ही कोई खान जगह ऐसी रही होगी जहां आन्टोलन में जीवन के चिन्ह दिखाई विये हीं और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। चोट खानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। लोगों को यह आवत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूम निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी धावे पर जा रहे हों, अथवा कहीं बरना टे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें क्या होता है; लेकिन जब लाठी-प्रहार होना तो इस बात का कोई भेट-भाव नहीं किया जाना था कि इनमें कौन तो कानून-भंग के लिए एकत हुए हैं और कौन सिर्फ नमायदीन है। यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका लयान नहीं किया जा सकता। और तो और पर स्त्रियों, लड़कों बौर छोटे-छोटे वच्चों तक को नहीं बच्चा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाय लगा। जेलों व मार-पिटाई की मुक्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैवार ही ये, और अनेक तो

गोली खाकर मर जाने को भी तैयार थे-लेकिन, सरकार हो सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहत-से उसे वरदाश्त न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जर्मानो की रकम दस हजार या इससे भी अधिक तक चली जाती थी। जहा मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बन्द किया गया वहा तो ऐसी बकाया रकमो और करो की तथा जुर्मानो की वसुली के लिए न केवल उन्ही लोगो की मिल्कियत पर घावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसुल करना वाजिव था, विक्त साथ में संयुक्त-परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारो की मिल्कियत भी कुर्क करके वेच डाली गई। कुर्की और विकी तक ही वात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहा तो कुर्की के वाद वडी-वडी कीमत की मिल्कियतो को विलक्ल कोड़ी के ही मोल वेच डाला गया। बौर कुर्की व विकी की कानुनी कार्रवाई से भी बढ़कर जो दू.खदायी बात हुई वह तो है कानून से वाहर जाकर गैर-कानूनी तरीको से सताया जाना और नुकसान पहुँचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और वरवादी ही कह सकते है। न केवल फर्नीचर, वर्तन-माण्डे, गहने, मवेशी और खडी फसल जैसी चल-सम्पत्ति ही कुर्क करके वेच या कभी-कभी नष्ट करदी गई, बल्कि जमीन और घर-बार भी नहीं छोडा गया। गुजरात, युक्त-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीनो से हाथ घोये बैठे है, हालांकि उनका कष्ट-सहन बिलकूल स्वेच्छा-पूर्ण था, क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने इन्कार किया, अगर अपने को और अपने माल-असवाव को बचाना ही उनका उद्देश , होता तो किसी-न-किसी तरह उसे वह चुका ही देते। सच तो यह है कि ये आफते उनपर लादी ही गई थी। क्योंकि अगर वकाया की वसली ही प्रयोजन होता तो उन्हें इस तरह नष्ट न किया जाता। गुजरात के किसानो ने, और जिन्होने लगान-माल-गुजारी न देने के आन्दोलन मे भाग लिया उन्हे, ऐसे कप्टम्सहन की अग्नि मे से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानो में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहा के निवासियों से बस्ल किया गया। विहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों मे, जहा ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से ताजीरी करके रूप मे वसूछ किया गाय । मिदनापुर जिले (वगाल) के कुछ हिस्सो मे ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतक फैला कि जिले के दो थानो मे रहनेवाले हिन्दुओ मे से अधिकाश तो सचमुच ही अपने घर-वार छोडकर आस-पास के स्थानो में चले गये। उन्हें इतने अवर्णनीय कष्टो का सामना करना पड़ा कि उनकी

स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्माने भी किये गये, जिनकी वसूली वहा रहनेवाले लोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोली-वार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इस में सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सव स्थानो या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-वाह्य उपाय ग्रहण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्वंसाघारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सब का पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोडा भी प्रयत्न करें तो उसीका एक वडा पोथा तैयार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्घा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (वघेलखण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यंकत्तिओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफे उठाई।

जिन आश्रमो और काग्रेस-कार्यालयो को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया, यहा तक कि कही-कही तो उनमे आग भी लगा दी गई।

अखवारों को वडी कठिनाई का सामना करना पड़ा । बहुत-से अखवारों से जमानते मागी गई, बहुतों की जमानते जप्त की गई, और बहुत-से अखवारों को जमानत जमा न कर सकने या प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पडां।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात विलक्षुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगो ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नही लिया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जढ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनो तक आन्दोलन जारी रहा, जब कि सरकार ने तो चन्द हफ्तो में ही उसे खतम कर देने की आशा की थी। यह कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आर्डिनेन्सो का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सम्य-जासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन को दवाने में सरकार को और भी कठिनाई होती। इघर काग्रेसवालों को भी, उनके लिए आवागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुफ्त उपायो

की और झुकना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विशेप सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपनेको पूरा पटु सावित किया। काग्रेस-कार्यालयों के वने रहने और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व काग्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की हिदायते पहुँचाते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सौभाग्य की वात है कि घनाभाव के कारण काम में क्कावट पड़ने का मौका कभी उपस्थित नहीं हुआ। घन तो कही-न-कहीं से आता ही रहा। गुमनाम दानियों तक ने सहायता दी—और, कभी-कभी तो यह भी नहीं देखा कि किसे वह दान दे रहे हैं। यह मार्के की वात है कि ऐसी परिस्थित में भी, जविक सारा दफ्तर लोगों की जेवों में ही रहता था, हिसाव-किताब वड़ी कड़ाई के साथ रक्खा गया और प्राप्त-सहायता का उपयोग सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया।

### दिल्ली-अधिवेशन

इस वर्णन को खतम करने से पहले काग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का भी वर्णन कर देना चाहिए जो कि १९३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस की वड़ी भारी सतर्कता के वावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही बहुत से प्रतिनिधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था।

चादनीचौक के घटाघर पर यह अधिवंशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के वावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवंशन के जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में कही तलाश करती रही और कुछ पुलिस एंक जगह अका-लियों के जुलूस से निबटती रही। पेस्तर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, काफी तावाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ रणछोडदास अमृतलाल, कहते है, उसके सभापति थे। उसमें काग्रेस की सालाना रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई कि पूर्ण स्वाधीनता ही काग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हार्दिक समर्थन किया गया, तीसरे में गांधीजी के आवाहन पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे वघाई दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रविश्त किया गया, तथा चौथे में अहिसा में अपने विश्वास की फिर से

पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाप्रान्त के बहादुर पठानों को, अधिकारियो की ओर से अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूर्तें की जाने पर भी असिहात्मक रहने पर बघाई दी गई।

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापित थे, लेकिन वह तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। वैसे इन तमाम समय काग्रेसियों में उल्लेख-योग्य वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्था एव गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद् से लौटने के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादितयों का पर्दा-फाश करनेवाले वक्तव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने अथक उत्साह एव अद्भुत शक्ति से काग्रेस-कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का प्रसंग उपस्थित होता, काग्रेस-कार्यकर्त्ता उन्हीकी ओर मुखातिब होते थे, और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।

# संग्राम फिर स्थगित

#### गांधीजी का श्रामस्या उपवास

पाठको को याद होगा कि दूसरी-गोलमेज-परिषद से गांधीजी ने अपना यह निश्चय सुनाया था कि अस्पृश्यो को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेप्टा की गई तो मैं उस चेष्टा का अपने प्राणो की वाजी लगाकर भी मुकावला करूँगा। अव गांधीजी के उस भीषण वृत की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। मताधिकार और निर्वाचन की सीटो का निर्णय करने के लिए, लोथियन-कमिटी, १७ जनवरी को भारत में आ पहेंची थी। समय वीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी। सरकार झटपट काम खतम करने में दक्ष है ही, और हम लोग इसी तरह जवानी जमा-खर्च करते रहेगे। इसलिए बहुत सोचने-समझने के वाद, गाघीजी ने भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अस्पृश्यों या दलित-जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन रक्खा तो मै आमरण उपवास कल्या। सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रेल १९३२ को भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की लकीर का उदाहरण था; लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हा, उचित समय पर गांघीजी के विचारों पर भी व्यान दिया जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिसे भूल से 'निर्णय' के नाम से पुकारा जाता है, सुनाया गया। (देखो परिशिष्ट ७) दलित-जातियो को पृथक् निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे नोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथो से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था। १८ अगस्त को गाघीजी ने अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान-मत्री को सूचित कर दिया। उन्होने यह भी कहा कि वत यानी उपनास २० सितम्बर (१६३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने बाराम के साथ द सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। प्रधान-मत्री ने गांधीजी को दलित-जातियों के प्रति शत्रुता के माव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। व्रत २० सितम्बर १६३२ को आरम्भ

होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और वत आरम्भ होने में एक सप्ताह का अन्तर था। यह सप्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए क्षोम, चिन्ता और हलचल का सप्ताह था। यह सप्ताह बडे अवसाद का सप्ताह था, जिसमे व्यक्तियों और संस्थाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझा किया। गाघीजी से भेंट करने की अनुमृति मागी गई, पर न मिली। संसार के कोने-कोने से पूना को तार भेजे गये। गांघीजी का सकल्प छड़ाने के लिए तरह-तरह की सलाहो और तर्कों से काम लिया गया। मित्र उनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित ये और शत्र उपहास-पूर्ण कृतुहल के साथ सारा व्यापार देख रहे थे। जब रूस के महान् गिर्जे में आग लगी तो लोग ट्टते और जलते हुए खम्भो और शहतीरों की तड़तड़ आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे। अबसे आठ साल पहले इसी जेल मे गाधीजी अकस्मात 'अपेण्डिसाइटिस' से बीमार पड़े थे। पर इस बार उन्होने अकस्मात नही, स्वेच्छा से मृत्य-शय्या का आलिंगन किया था और स्वेच्छा से ही व्रत आरम्भ किया था। इसलिए देश का स्तब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। प्रधान-मंत्री का निश्चय तो रद होना ही चाहिए। वह स्वय तो ऐसा करेंगे नही। इसलिए हिन्दुओ के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए।:इसके लिए एक परिषद करना आवश्यक है। परिषद् १६ को हो या २० को ? यही प्रश्न था। गाधीजी के जीवन की रक्षा करनी ही चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात हुई कि दिलत-जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढाया। रावबहादुर एम० सी० राजा ने प्यक् निर्वाचन को धिक्कारा। सर सप्रृ ने गाधीजी की रिहाई की माग पेश की। काग्रेस-वादियो ने भी स्वभावतः देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेष्टा की। पर मालवीयजी समय के अनुसार चला करते हैं। उन्होने तत्काल नेताओं की एक परिषद् बुलाने की बात सोची। इंग्लैण्ड में दीनबन्धु एण्डरूज, मि॰ पोलक और मि॰ लेन्सबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अग्रेज-जनता का ध्यान आकर्पित कराना आरम्म किया। एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियो के हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा इंग्लैण्ड-भर मे खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष मे २० सितम्बर को उपवास और प्रार्थनायें की गई। इसमे शान्ति-निकेतन ने भी भाग लिया। वैसे इस बान्दोलन का आरम्म प्रवान-मत्री के निश्चय मे सशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पृश्यता-निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप घारण करते देर न लगी। कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानो में अस्पृक्ष्यों के लिए मन्दिर खोले जाने लगे । यह आज्ञा की जाती थी कि गांधीजी उपवास के आरम्भ होते ही छोड़ दिये जायेंगे। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी उन्हे, किसी

खास स्थान पर नजरवन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी क्कावट लगा दी जायगी। गांधीजी ने सरकार को लिखा कि "इस प्रकार स्थान-परिवर्तन करके व्यर्थ खर्च और कष्ट क्यो उठाया जाय? मुझसे किसी शर्त का पालन न हो सकेगा।" सरकार भी राजी हो गई और उसने गांधीजी को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें अरुचिकर लगती हो।

# पूना-पैक्ट

पुना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके कम-विकास में पाठको को ले जाना हमारे लिए सम्मव नहीं है। परिषद् वम्बई मे आरम्भ हुई, पर शीघ्र ही पूना में ले जाई गई। (जो लोग इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानना चाहे उन्हें गाबीजी के प्राइवेट-सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल की सुन्दर पस्तक 'एपिक फास्ट' (Epic Fast) और सस्ता साहित्य मण्डल-द्वारा प्रकाशित 'हमारा कलंक' पढना चाहिए।) हा० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत में शामिल हो गये और श्री अमतलाल ठक्कर, श्री राजगोपालाचार्यं, सर चुन्नीलाल मेहता, पण्डित मालवीय, विद्यलाजी, सरदार पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायबु, श्री जयकर, डा० अम्बेडकर, रावबहादुर एम० सी० राजा. बाव राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित हृदयनाथ कुजरू और अन्य सज्जनो की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिसे उपवास के पाचवे दिन सारे दलो ने स्वीकार कर लिया। दलित जातियो ने पथक निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनो से ही सन्तोप कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनो मे वे सरकारी निर्णय के अनुसार भी गामिल थे।) उच्च जातियों के हिन्दूओं ने महत्त्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किये। उनमें से एक सरक्षण यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों में जितनी जगहे दी गई है उनमे से १४= दलित-जातियों को दी जायें। दूसरा यह है कि हरेक की सुरक्षित जगह के लिए दलित-जातिया चार उम्मीदवार चुनें और आम निर्वाचन मे उनमे से एक को चून लिया जाय। पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जवतक सवकी सलाह से उसमे परिवर्तन न किया जाय। दलित-जातियो का प्रारम्भिक निर्वाचन दस साल तक जारी रहे। ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट को उस अश तक स्वीकार कर लिया जिस अश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था। जो-जो वाते साम्प्रदायिक निर्णय के वाहर जाती थी, उनपर निश्चय रोक रक्खा गया। दलित-जातियों के नेताओं को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के अनसार उन्हें जितनी जगहें मिलनेवाली थी. अब उन्हें उनसे दूगनी मिल गई

और उन्हें अपनी जन-सख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष वाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खडा हुआ, पर गांधीजी ने अविध घटाकर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थिगित करने से कही जनता यह न समझे कि डाँ० अम्बेडकर सवर्ण-जातियों को नेक-नीयती की आजमाइक करना नहीं चाहते, विल्क विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए अवकाश चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया—"मेरा जीवन या पांच वर्ष"। अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा तय किया जाय। इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाला और गांधीजी ने कहा—"क्या खूव!" २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल-द्वारा समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाय ठाकूर ने गांधीजी से मेट की। २६ तारीख को सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एक-साथ घोषणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर लिया गया। मि० हेग ने वड़ी कौंसिल में वक्तव्य दिया, जिसमें निम्नलिखित वाते कही गईं:—

- (१) प्रवान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा विलत-जातियों को प्रान्तीय कीसिलों में पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पार्लमेण्ट से सिफारिण करने के लिए उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते के मातहत स्थिर हुई है।
- (२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-कौसिलो में दल्ति-जातियो की जितनी जगहे देना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता है।
- (३) यरवडा के समझौते मे दिलत-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध मे जो-कुछ कहा गया है वह सवर्ण हिन्दुओ-द्वारा दिलत-जातियों को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- (४) वड़ी कौसिल के लिए दिलत-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली और मताबिकार की सीमा के सम्वन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरवडा-समझौते की वर्तों को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वड़ी कौंसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रश्न विचाराधीन है, पर इतना अवस्य कहा जा सकता है कि सरकार समझौते के विख्द नहीं हैं।
- (५) वडी कौंसिल में आम निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से १८ जगहें विलत-जातियों के लिए सुरक्षित रक्खी जायें, इस वात को सरकार विलत-जातियों और अन्य हिन्दुओं के पारस्परिक समझौते के रूप में स्वीकार करती हैं।

गांघीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पशोपेश हुआ। वह चाहते थे कि दिलत-जातियों के नेता भी सन्तुष्ट हो जायें। उन्हें अपने भौतिक प्राण वचाने की चिन्ता न थी, विक्त उन लाखों प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परन्तु अन्त में प० हृदयनाथ कुजरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गांघीजी का सन्तोष करा दिया। इसपर गांघीजी ने रं६ तारीख को शाम के सवा पाच बजे उपवास छोड़ने का निश्चय किया। भजन और धार्मिक श्लोक-पाठ के वाद उन्होंने पारणा की। यह ठीक था कि गांघीजी के प्राण वच गये, परन्तु जिस श्वास में वह अपना उपवास भग करने को राजी हुए उसीमें उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि उचित समय के मीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना पढ़ेगा। गांघीजी ने कहा—"स्वतंत्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर में पहुँचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब सुधार हरेक गांव में किया जाय"। जनता ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्वन्ध में सन्देह प्रकट किया था। गांधीजी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना था। इसिलए उन्होंने १५ और २० सितम्बर को वक्तव्य दिये। उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की ——

"ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आती है। ईसाई-धर्म मे और इस्लाम मे इसका साघारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धर्म तो आत्म-शुद्धि और तपस्या के लिए किये गये उपवासो के उदाहरणो से भरा पड़ा है। मैंने आत्म-शुद्धि करने की बड़ी चेष्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि मुझे 'अन्तर्नाद' ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुछ क्षमता प्राप्त हो गई है। मैंने यह प्रायक्ष्मित्त उस अन्तर्नाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ किया है।" यदि लोग यह कहें कि उपवास तो दूसरो को घमकाना है, तो गाघीजो का उत्तर है कि "प्रेम विवश करता है, घमकाता नही है," ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते है। मैं अपने उपवास को न्याय के पलड़े में रखना चाहता हूँ। उपर से देखनेवालो को मेरा यह कार्य वच्चो का सा खेल प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नही होता। यदि मेरे पास कुछ और होता तो इस अभिशाप को मिटाने के लिए मैं उसे भी झोक देता। पर मेरे पास प्राणो से अधिक और कुछ हुई नही।"...... "यह आगामी उपवास उनके विरद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हो चाहे विदेशी। यह उपवास उनके विरद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हो चाहे विदेशी। यह उपवास उनके विरद्ध नही है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हो चाहे विदेशी। यह उपवास उनके विरद्ध नही है जिनकी मुझमें आस्था नही।" इस प्रकार उन्होने यह वता दिया कि यह उपवास न अग्रेज अफसरो के विरद्ध है, न भारत में उनके विरोधयो——चाहे

वे हिन्दू हों या मुसलमान—के विरुद्ध है, बल्कि उन असंख्य भारतीयों के विरुद्ध हैं जिनका विश्वास है कि वह न्यायपूर्ण वात के. लिए किया गया है। गांधीजी ने कहा—"इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्त.करण में ठीक-ठीक धार्मिक कार्य-बीलता उत्पन्न करना है।"

## ेबम्बई का प्रस्ताव

प्रधान-मत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गाघीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिषद् ने बम्बई में सभा की। एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृथ्यता का निवारण करेंगे। जो सस्या बाद को हरिजन-सेवक-संघ के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई। इसके सभापित सेठ धनक्यामदास बिडला और मत्री भारत-सेवक-सिमित के श्री अमृतलाल ठक्कर हुए।

यहा हम वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १६३२ को वस्वई की सभा ने सर्व-सम्मति से पास किया था। इस सभा के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय थे।

"यह परिषद् निश्चय करती है कि अब भविष्य मे हिन्दू जाति मे किसीको जन्म से अस्पृश्य न समझा जायगा और जिन्हें अबतक अस्पृश्य समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाति ही कुओ, पाठशालाओ, सड़कों और अन्य सार्वजिनिक सस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मौका मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप उसे स्वराज्य-पार्लमेण्ट स्थापित होने से पहले तक प्राप्त न हुआ तो स्वराज्य-पार्लमेण्ट का पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा।

"यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओ का यह कर्नव्य होगा कि पुराने रिवाजो के कारण अस्पृश्य कहलानेवाले हिन्दुओ पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें।"

ऐसे पवित्र तप का स्वभावत. ही पूरा परिणाम निकला। अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी बात का था कि कही युवक जल्दबाजी से काम न लें। इसलिए गांधीजी को लगाम खीचनी पड़ी। अस्पृश्योया हरिजनो—जैसा कि अब वे कहलाने लगे थे—के लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा कठोर तप करने के अपने सामर्थ्य पर, विना विचार किये ही झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे। गाघीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १६२१-२२ मे अनेक वार परिस्थितियों को बचाया था, वही प्रभाव अब फिर काम कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गावीजी के आवाहन का घन और जन दोनो रूप मे ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घण्टे और हर मिनट अन्तर पडता दिखाई दिया। भोपाल के नवाव ने इस हिन्दू-धार्मिक आन्दोलन के लिए ५०००। दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहधर्मियो के हस्ताक्षर के साथ एक अपील छपवाकर ईसाइयो के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था को विक्कारा। उघर मौलाना शौकतअली गावीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस वात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दु-मस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात् २६ सितम्बर को अपनी नीति मे परिवर्त्तन करके गांधीजी से मलाकात आदि करने की वे सविघाये जो उन्हें उपवास के समय दी गई थी, न छीन छेती तो साम्प्रदायिक समझौता अवन्य हो जाता। श्री जयकर उनसे भेट करना चाहते थे, पर उन्हे डजाजन न मिली। श्रीमती सरोजिनी देवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। श्रीमती कस्तुरवा गाघी को गाघीजी के पास से हटा दिया गया। मुलाकातें वन्द कर दी गई। गाघीजी अब वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्त सरकार की एक बात की तारीफ करनी पडेगी कि श्रीमती कस्तुरबा को समय के पहले छोड दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रहने दिया गया। गांधीजी ने इम प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से वंचित होने पर विरोव प्रदर्शित किया. क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पूना-पैक्ट की शर्ती ही के विरुद्ध थी।

लम्बे-लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गावीजी को अपना अस्पृत्यता-निवारण-कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। हाल ही मुलानातियों के, पत्र-व्यवहार के और समाचारपत्रों में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर को होन-मेम्बर मि० हेंग ने बड़ी कांमिल में निम्नलिखित वक्तव्य दिया.—

"हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने अस्पृश्यना-निवारण के सम्बन्ध में में जो कार्यक्रम निञ्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुलाकातों के, पत्र-व्यवहार के और केवल इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वातो के सम्बन्ध में उन्हे अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार गांधीजी की अस्पृक्यता-निवारण-सम्बन्धी चेष्टाओं में बाधा नहीं डालना चाहती, क्यों कि गांधीजी ने वताया है कि अस्पृक्यता-निवारण एक नैतिक और धार्मिक सुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव सरकार ने अस्पृक्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों के तथा पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध में रकावट हटा ली है; पर जिन मुलाकातों का सम्बन्ध विशेप रूप से राजनैतिक वातों से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैसी है, जैसा कि वाइसराय के प्राइवेट-सेकेटरी-द्वारा मौलाना शौकतअली को दिये गये उत्तर से प्रकट है।" (पूना-पैक्ट और तत्सम्बन्धी सरकार से हुआ पत्र-व्यवहार परिशिष्ट प में देखिए।)

### गुरुवयूर-सत्याप्रह

इस प्रथम महान् वृत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की और चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी और जनता का घ्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। श्री केल्प्पन मलावार में खास 'तौर से हरिजन-उत्थान-सम्बन्धी कार्यं कर रहे थे। उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें आमरण उपवास करने की प्रेरित किया। उन्होंने इस उपवास का संकल्प गांघीजी के महान् वृत के लगभग साथ-ही-साथ किया। श्री केल्प्पन का उद्देश था कि गुरुवयूर-मन्दिर के ट्रस्टियों को अस्पृक्ष्यों के लिए मन्दिर-प्रवेश की अनुमति देने को राजी किया जाय। गांघीजी ने इस मामले की सारी वातों का अध्ययन करने के बाद स्थिर किया कि ट्रस्टियों को काफी नोटिस नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि सफलता प्राप्त हुई रक्खी है—पर गांघीजी ने कहा कि तात्कालिक सफलता प्राप्त होने-न-होने का प्रक्न नहीं है, प्रक्न है कार्यं के नैतिक औचित्य का।

इसलिए गांघीजी ने श्री केलप्पन को तार दियां कि उपवास स्थगित करदों और ट्रस्टियों को पहले नोटिस देने के बाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना ठीक होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आदवासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो में भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करना त्याग दिया।

यहां गांघीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनुवित न होगा जोकि २ दिसम्बर १९३२ को उन्होने श्री अप्पासाहेव पटवर्षन की सहानुभूति मे शुरू किया था। श्री पटवर्षन ने जेल में भंगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने इस बारे में वम्बई-सरकार को लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर न हुआ। इसपर श्री पटवर्षन ने अपना खाना क्रमश कम करते हुए मृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया। अस्थायी-सन्धि के समय गांधीजी ने अप्पासाहव पटवर्षन से कहा था कि अगर तुम्हारी माग स्वीकृत न हुई तो में भी तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अत. उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर दिया। लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि अगर उपवास छोड़ दिया जाय तो वे उनकी माग पर विचार करेगे। उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया। और एक सप्ताह के अन्दर ही भारत-भन्नी ने जेल के नियमों में ऐसा सगोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओं को भगी का काम देने की रुकावट उठ गई। इस प्रकार यह सत्याग्रह सफल हुआ।

### गिरफ्तारियाँ

हमने १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। हमने पूना-पैक्ट का भी जिक्र कर दिया है। जनता ने गाघीजी के अस्पृश्यता-निवारण के आवाहन का जो उत्तर दिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति को निस्सन्देह क्षति पहुँची।

इतने पर भी काग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा। सत्याग्रह-आन्दोलन के गिथिल होने का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थित थी, और जैसा कि वयान किया जा चुका है, सत्याग्रह-आन्दोलन केवल लुक-छिपकर ही चलाया जा सकता था। और यह तरीका सत्याग्रह के सिद्धान्तों से असगत और विरुद्ध ही नहीं विल्क विपरीत भी है। पूना में गांघीजी के उपवास के सिलसिले में मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर पर उन प्रमुख काग्रेसी नेताओं में, जो रिहा हो चुके थे, विचार-विनिमय करने का खासा मौका मिल गया। उसीके फल-स्वरूप दो गरती-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पष्ट किया गया कि काग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और अस्पृत्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-काग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया है जो किसी-न-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते। दूसरे पत्र में उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्याग्रह-आन्दोलन में आ चुकी थी, अन्त करने पर जोर दिया गया था।

सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था।

इमलिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचायें के बाद स्थानापन्न-सभापित हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों को हिदायतें भेज दी कि १६२३ के इस दिन एक जास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोन्जन की प्रगति और उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया गया था जो उम समय जनता के दिमाग में सबसे ऊपरी थी, जगह-जगह मेज दिया गया। जगह-जगह समायें हुई, जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और लाठी-वर्षा के बीच में पढ़ा गया। ६ जनवरी १६३३ को कांग्रेस-सभापित भी गिरफ्तार हो गये और जनका स्थान श्री अणे ने ग्रहण किया।

जव १६३२ की जनवरी में युद्ध बारम्म हुआ तो सन्दार बल्जममाई पटेल कांग्रेस के समापति थे। कार्य-समिति ने यह निज्वय किया कि १६३० के विपरीत इस वार कार्य-समिति के रिक्त स्थान पूरे न किये जायें। सरदार वल्लममाई ने उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके वाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे। जनवरी १६३२ और जुलाई १६३३ के बीच में, जब कांग्रेस-मंस्या का बस्तित्व लीप हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अन्सारी, सरदार बार्ट्लॉसह कवीव्वर, श्री गंगा-धरगव देशपाण्डे, डॉ० किचलू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और वाबू राजेन्द्रप्रमाद ने समापति का मार ग्रहण किया। इस वीच में जिन-जिन मञ्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाडयों के मध्य में कार्य चलाने का मार आकर पड़ा उनमें श्री जयप्रकायनारायण, लालजी मेहरीत्रा, गिरवारी कृपलानी, आनन्द चीचरी, और बाचार्य जुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय है।

१८२३ की घटनायें तो संक्षेप में ही बनाई जा सकनी है। कछकते का अधिकेणन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा।

### कलकता-कांग्रेस

अप्रैल १६३२ के डिल्ली के अधिवेशन की मांनि कलकत्ता का अधिवेशन भी निपेषात्रा के होते हुए करना पढ़ा। यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया या जब सत्याग्रह-आन्दोलन धियिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहां डिखाई पड़ी वह डिल्ली में भी दिखाई न पड़ी थी। कुछ प्रान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तों से चुने गये। इस बात से कि पं० मदनमोहन मालबीय ने अधिवेशन का सभापनित्व स्त्रीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ़ गया। श्रीमती मोर्तालाल नेहक ने वृद्धावस्था और दुवेंलता का ध्यान न करके अधिवेशन मे भाग लेने का जो निश्चय किया उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को वडी स्फर्ति मिली। अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्च को वड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ। डॉ॰ प्रफुल्ल घोष स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रक्खा। पण्डित मदनमोहन मालवीय को कलकत्ते नही पहुँचने दिया गया। उन्हें बीच ही मे आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू. डॉ॰ सैयद-महमद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापित के साथ थे गिरफ्तार कर लिये गये और सबको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। काग्रेस के कार्य-वाहक-सभापति श्री अणे भी कलकत्ता जाते हए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हे जेल मे भेज दिया गया। कलकत्ते मे स्वागत-समिति के सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया गया और कई काग्रेस-नेताओ पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। श्रीमती नेली सेनगप्त और डॉ॰ मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, या कलकत्ते के मार्ग मे, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर मे पहुँचने में सफल हुए। निषेघाज्ञा होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये। शीझ ही उनपर पुलिस का टूटी और काग्रेस-वादियो के शान्त-पूर्ण समुदाय पर लाठिया बरसने लगी। बहुत-से प्रतिनिधि वुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख काग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। पुलिस ने अधिवेशन को वल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेष्टा की परन्त असफल रही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समह अपनी-अपनी जगहो पर जमा रहा, और वे सातो प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पढकर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को काग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया। अन्य व्यक्तियो पर मुकदमा चलाया गया और सजायें दी गईं। श्रीमती सेनगुप्त को भी छ. मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय सीघे कलकत्ता पहुँचे और शीघ्र ही देश के सामने इस वात का कि पलिस ने किस अमानुपिकता के साथ काग्रेस भग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होने सरकार को जाच करने की चुनौती दी, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम ३१ मार्च १९३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव देते हैं .---

१. स्वाधीनता का लक्य-यह काग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो

लाहौर मे १६२६ में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था।

- २. सत्याग्रह वैध-अस्त्र है—यह काग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारो की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध ज्रपाय समझती है।
- ३. सत्याग्रह कार्यक्रम का पालन—यह काग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी १९३२ के निश्चय की पुष्टि करती है। पिछले १५ महीनो में जो-कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद काग्रेस का यह दृढ निश्चय है कि देश इस समय जिस परिस्थिति में है, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह काग्रेस जनता को आवाहन करती है कि इस आन्दोलनको कार्य-समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय।
- ४. बहिष्कार—यह काग्रेस जनता की सारी श्रेणियो और वर्गो को आवाहन करती है कि वे विदेशी कपडा बिलकुल त्याग दे, खहर का व्यवहार करे और अग्रेजी माल का बहिष्कार करे।
- १. व्हाइट-पेपर—इस काग्रेस की सम्मित है कि जबतक ब्रिटिश-सरकार ऐसे निर्देयता-पूर्ण दमन-कार्य में लगी हुई हैं, जिसके द्वारा देश के परम-विश्वसनीय नेता और उनके हजारो अनुयायी जेलों में पड़े हैं या नजरबन्द है, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का हनन हो रहा है, समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर कड़ा प्रतिबन्ध लग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर मार्शल-लॉ का दौर-दौरा है, और जिसका आरम्भ जान-बूझकर महात्मा गांधी के विलायत से लौटने पर, राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तबतक उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार कर सकती है।

काग्रेस का विक्वास है कि हाल ही मे प्रकाशित हुए व्हाइट-पेपर की योजना से जनता घोले मे न पडेगी, क्योंकि वह भारत के हितों की विरोधिनी है और इस देश में विदेशी प्रभूत्व स्थायी बनाने के लिए तैयार की गई है।

- ६. गांबीजी का उपवास—यह काग्रेस देश को, २० सितम्बर को गांधीजी के उपवास की सकुशल समाप्ति पर, बधाई देती है और आशा करती है कि अस्पृष्यता शीझ ही अतीत की वस्तु हो जायगी।
  - ७. मौलिक अधिकार-इस काग्रेस की सम्मति है कि जनता को यह समझाने

के लिए कि 'स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्त्व रखता है, इस सम्बन्ध में काग्रेस की स्थिति को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सके। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह काग्रेस अपने १६३१ के कराची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव न० १४ को दुहराती है।

#### गांधोजो का उपवास

कलकत्ता-काग्रेस के बाद शीघ्र ही देश में एक घटना हुई जो विलकुल आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की सख्या उत्तरोत्तर बढ रही थी। इन कार्यकर्ताओं को अपना काम पित्रता, सेवाभाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गाधीजी ने प्र मई १६३३ को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके शब्दों में "यह अपनी और अपने साथियों की गृद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सत्कंता और सावधानी के साथ काम कर सके, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए में अपने भारतीय तथा ससार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करे कि मैं इस अग्निपरीक्षा में सकुशल पूरा उत्तर्कें, और चाहे में मर्कें या जिकें, मैंने जिस उद्देश से उपवास किया है वह पूरा हो। में अपने सनातनी भाडयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करे कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रक्खा है, हट जाय।" उन्होने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा— "किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजको की वौद्धिक या भौतिक शक्तयों पर निर्मर नहीं करती, विलक आत्मिक जिसन पर निर्मर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-बूझा उपाय है।"

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमे कहा गया कि उपवास जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गाधीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार गाधीजी = मई को छोड दिये गये। रिहा होते ही गाधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होने छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिंग की।

गाघीजी ने कहा—"मैं इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूँ, और, जैसा कि कल मुझसे सरदार वल्लभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, मैं इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का सचालन या पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ ? "इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेषण करने को प्रेरित करती है और सम्मानशील व्यक्ति की हैंसियत से मुझपर एक बहुत बड़ा भार रखती है और मुझे असमंजस में डालती हैं। मैंने आशा की थी और मैं अब भी आशा करता हूँ कि मैं न तो किसी बात को लेकर उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग लूंगा। यदि मैं अपने दिमाग में हरिजन-कार्य के अतिरिक्त और किसी वाहरी बात को जगह दूगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा।

"पर साथ ही, रिहाई होने पर अब मैं अपनी थोडी-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ।

"इसमे सन्देह नहीं कि इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असल्य सत्याग्रहियों की वीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साधुवाद के सिवा और कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद में यह कहें बिना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का सचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो। यदि इससे एक भी सत्याग्रही का मिलना कठन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है।

"इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आर्डिनेन्सो ने भयभीत बना दिया है, और मेरी धारणा है कि लुका-छिपी के तरीको का भी यह दब्बूपन उत्पन्न करने में इनका हाथ है।

"सत्याग्रह-आन्दोलन उसमे भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुपों की सख्या पर नहीं, उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि मैं आन्दोलन का संचालन करूँ तो मैं योग्यता पर जोर दूगा। यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो जाय। किसी और रूप में जनता को हिदायत करना असम्भव है। वास्तिवक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये विचार जो मैंने प्रकट किये हैं, पिछले कई महीनो से मैंने अपने भीतर बन्द कर रक्खे थे; और मैंने जो-कुछ कहा है उसमें सरदार बल्लभभाई भी मुझसे सहमत है।

"मै एक बात और कहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो—इन तीन सप्ताहो मे सारे सत्याग्रही भीषण दुविधा मे रहेगे। यदि काग्रेस के सभापित श्री माधवराव अणे वाकायदा छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो। "अब मै सरकार से एक अपील करूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नही है, यदि वह समझती है कि आर्डिनेन्स का शासन सम्य-शासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाम उठाकर सारे सत्याग्रहियों को बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए।

"यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा से वच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करने का अवसर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताओं को और यदि मैं कहने का साहस करूँ तो, सरकार को सलाह दे सकूगा। मैं उस स्थान से बातचीत आरम्भ करना चाहूँगा जहां वह मेरे इंग्लैण्ड से वापस आने पर रह गई थी।

"यदि मेरी चेष्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और काग्रेस में समझौता न हो सका और सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्म किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर आर्डिनेन्स का शासन आरम्म कर सकती है। यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है।

"सत्याग्रह उस समय तक नही उठाया जा सकता जबतक इतनी अधिक संख्या में सत्याग्रही जेलो में है; और जबतक सरकार वल्लभभाई पटेल, खानसाहव अट्डुल-गफ्फारखा और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्य है, तवतक कोई सुमझौता नही हो सकता।

"वास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से वाहर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं है। यह केवल उस समय की कार्य-समिति ही कर सकती है। मेरा मतलव उस कार्य-सिमिति से हैं जो मेरी गिरफ्तारी के समय मौजूद थी। मैं अब सत्याग्रह के सम्वन्ध में कुछ नहीं कहूँगा। जायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया।

"मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात के लिए आनेवालों से भी मैं कहूँगा कि वे सयम से काम छे। वे मुझे अब भी जेल ही में समझें। मैं कोई राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ।

"मै ज्ञान्ति चाहता हूँ और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मै इस रिहाई का दुरुपयोग न करूँगा, और यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पड़ा तो मै सविनय-अवज्ञा को वढाने की लुक-छिपकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये विना ही सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हें मैं इस समय त्याग-सा आया हूँ, युरवडा पहुँचा दिया जाय।

"सरदार वल्लभभाई के साथ रहना बड़े सौभाग्य की बात हुई। में उनकी अहितीय दीरता और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मृक्षे इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे मृझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद वा जाती है। मैने पहले नही जाना था कि उनमे मातृ-सुलभ गुण मौजूद है। मृझे कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना बिछौना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध रखनेवाली जरा-जरा-सी बातो की निगरानी रखते। उन्होने और मेरे अन्य सहयोगियो ने मानो मुझे कुछ न करने देने का षड्यत्र रच लिया था, और मुझे आशा है कि जब मैं यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होने सरकार की कठिनाइयो को बड़े अच्छे ढंग से समझा, तो सरकार मेरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होने वारडोली और खेडा के किसानो के सम्बन्ध में जो हितचिन्ताना प्रकट की, उसे मैं कभी न भूलूगा।"

गांधीजी की घोषणा के बाद ही काग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह आन्दोलन छ सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नहीं लिया।

१ मई को एक सरकारी विज्ञाप्ति मे कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे शर्तें पूरी नही होती जो कैदियो की रिहाई के लिए रक्खी गई है। सरकार काग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नहीं है।

भारत-मंत्री के शब्दों में सरकार ने कहा था—"हमारे पास यह विश्वास करने के प्रबल कारण होने चाहिएँ कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुबारा शुरू न हो जायगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप से बद करने से, जिससे कांग्रेसी-नेताओं के साथ समझौते की बोतचीत शुरू हो जाय, वे शतेँ पूरी नही होती जिनके द्वारा सरकार को सतोष हो जाय कि सत्याग्रह सचमुच हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की वापसी के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाडयों के सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैंदियों को छोडने का कोई इरादा नहीं है।"

इघर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उघर वियेना से एक वक्तव्य

काया जिसपर श्री विट्ठलभाई पटेल और श्री सुभाष वसु के हस्ताक्षर थे। उसके कुछ अश इस प्रकार है.---

"सत्याग्रह वद करने की गांधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीका-रोक्ति है।"

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि "हमारी यह स्पष्ट सम्मित है कि गांधीजी राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसिलए अब समय आ गया है कि हम नये सिद्धान्तों के ऊपर नये उपाय को लेकर कांग्रेस की कायापलट करे, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांधीजी से यह आशा करना अनुचित है कि वह ऐसे कार्य-कम को हाथ में लेगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो।"

वक्तव्य मे आगे कहा गया—"यदि काग्रेस मे स्वय ही इस प्रकार का आमूल परिवर्त्तन हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो काग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी।"

यह पहला ही अवसर न था जब गाघीजी को इन दोनो सम्भ्रान्त व्यक्तियों की, जिन्हे युद्ध के समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार वनना पड़ा। गाघीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्तोष, आस्था और वैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने ससार की आलोचना भी सह ली। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १६३३ को उन्होंने अपने उपवास का अन्त किया।

इस बीच में काग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस म चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हो। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अवधि को कार्य-बाहक-सभापति ने छ सप्ताह के लिए और बढा दिया।

## पूना-परिषद्

१२ जुलाई १९३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में कांग्रेसवादियों की अनियमित बैठक हुई। श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिषद् का श्रीगणेश किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिषद् के सन्मुख सक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिषद् दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन

की कार्रवाई का आरम्म गांधीजी ने एक लम्बे-चौडे वक्तव्य के द्वारा किया, जिसमे उन्होने उन प्रश्नो का उत्तर दिया, जो परिषद् के सदस्यों ने उठायेथे, और साथ ही अपनी सचनाये भी उनके सामने रक्खी। इसके बाद परिषद् ने अपनी सिफारिशे पेश की। उसने सत्याग्रह को बिना किसी शर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। अन्त में परिषद् ने गाघीजी को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गांघीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्मावना को खोज ्र निकालने के उद्देश से उनसे मिलने की अनुमति चाही। पर वाइसराय ने उत्तर मे पूना-परिषद् की चर्चा के सम्बन्ध में समाचार-पत्रो की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत हवाला दिया और उन रिपोटों पर विश्वास करके उस समय तक मलाकात करने से इन्कार कर दिया जबतक काग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले ले। गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अपना रुख एक निजी परिषद् की गोपनीय कार्रवाई के सम्बन्ध में छपे हुए अनिधकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निश्चित किया है, और यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देगे कि कुल मिलाकर कार्रवाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष में हुई थी। पर गांधीजी की शान्ति-स्थापना की चेष्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को बाध्य होना पडा। पर सामृहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया भ्रौर जो लोग तैयार थे उन्हे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्य-वाहक-समापित के आज्ञानुसार सारी काग्रेस-सस्थाये और युद्ध-समितिया उठा दी गईं।

### व्यक्तिगत सत्याग्रह

गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्म अपने पास की मूल्यवान् से मूल्यवान् वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारो ग्रामीणों ने सहाथा। उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोडकर युद्ध में भाग लेने के लिए आमित्रत किया। उन्होंने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी जगम सम्पत्ति, को कुछ सस्थाओं को सार्वजिनक उपयोग के लिए दे दिया। वह किसी दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुँच में एक पनित भेजी, गई।

#### साबरमती-आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन-आन्दोलन के अपंण कर दिया। इस सम्वन्ध में गांधीजी का वह वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १६३० में दाण्डी-पात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जवतक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एकवार को छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १६३० के बाद आश्रम में फिर कदम न रक्खा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अपंण करके उन्होंने पार्थिव जगत् से वाघ रखने-वाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह वना रहता, अत कर दिया।

१ अगस्त १६३३ को गांघीजी रास नामक गांव की, जो १६३० की फरवरी में वल्लमभाई की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करनेवाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांघीजी को उनके ३४ आश्रम-चासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांघीजी ४ अगस्त की सुवह छोड दिये गये और उन्हें यरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस खाज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आधे घण्टे के मीतर गांघीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दी गई।

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तो में आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकडो कार्यंकर्ता गिरफ्तार हो गये। काग्रेस के कार्यंवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियो के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्दूर्लासह कवीश्वर की वारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी की कि कार्यं-वाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरों की नियुक्ति का सिलसिला तोड दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण करले। गाधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उसपर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस-कार्यंकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट तांते ने युद्ध को जारी रक्खा। जवतक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तबतक इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णंन सारे प्रान्तों के साथ न्याय करते हुए नहीं किया जा सकता। आन्दोलन के अतिम युग में हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये, इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नहीं है। केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने आवाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी

उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतन्त्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था किया।

# गांधीजी की रिहाई

सरकार ने गांधीजी को वे सुविवाय देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी रिहाई से पहले दी गई थी। इसलिए अब द्रवारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनो बाद ही गांबीजी को फिर अनगन आरम्भ करना पड़ा। सरकार अडी रही। पर गांबीजी की अवस्या वड़ी शीघ्रता के साथ गोचनीय होने छगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात अनगन के पांचवे दिन, पूना के सैस्न अस्पताल में कैदी की हैसियत से पहुँचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण संकट में है। इसलिए उस दिन उन्हें विना किसी गर्त के छोड़ दिया गया। इस अनपेक्षित परिस्थिति ने गांबीजी को असमंजस में ढाल दिया। पर अपनी रिहाई की अवस्था को घ्यान में रखकर और गिरफ्तारी, अनगन व रिहाई के चुहे और विल्ली वाले खेल को जान-बुझकर आरम्भ न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होने निब्चय किया कि उन्हें अपने-आपको रिहा न समझना चाहिए और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात ३ अगस्त १६३४ तक, मर्यादित आत्म-संयम से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा गिरफ्तारी को निमत्रण न देना चाहिए। परन्तु साथ ही उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वय तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह मांगेंगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से रोकेंगे। उन्होने यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के अधिकाश भाग को वह हरिजन-आन्दोलन की रहति में छरायेरं।

## जवाहरलालजी की रिहाई

इघर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनो से विगड़ता जा रहा था और इस अवसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई। इसलिए युक्तप्रान्त की सरकार ने पं॰ जवाहरलाल को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निञ्चय किया जिससे वह अपनी माता की घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सकें। ३० अगस्त को जवाहरलाल जी छोड़ दिये गये। अपनी माता के स्वास्थ्य में मुधार होने ही वह सीघे पूना पहुँचे जहां गांघीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांघीजी १६३१ में गोलमेज-परिपद् के लिए रवाना हुए थे तबसे इन दोनो की यह पहली भेंट थी। अतः स्वभावतः देश की अवस्था और प्रस्तुतं कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उनमें आपसी बातचीत हुई। इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-ज्यवहार भी हुआ जिससे जनता के आगे मौजूद कार्यक्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये। कांग्रेसवादियो तथा सर्वसाधारण की सूचना और पथ-प्रदर्शन के लिए वाद में यह पत्र-ज्यवहार प्रकाशित भी कर दिया गया।

## हरिजन-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा

गाघीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निष्क्रिय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि को हरिजन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था। इस निश्चय के अनुसार उन्होने हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १६३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना शरू किया। उन्होंने दस महीनों के भीतर भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन दस महीनो का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या के अध्ययन और उस समस्या को हल करने के उपाय सोचने में वीता। इस दौरे से बहुत वड़ा प्रचार-कार्य हुआ। उपस्थिति समुदाय का उत्साह और सख्या १६३० के जमाने से ही टक्कर ले सकता था। गांधीजी ने अपने दौरे में अस्पश्यता-निवारण के लिए लगमग आठ लाख रूपया एकत्र किया। व्यापारिक मन्दी के जमाने मे और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी जनता पर माथिक बोझ पड चुका था, गांघीजी की अपील का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण बात थी। यह दौरा पूर्ण सफल रहा। दो शोचनीय दुर्घटनाये भी हुई। २५ जून १६३४ को गाघीजी वाल-वाल वच गये नही तो देश के लिए वडा भारी सकट उपस्थित हो गया होता। वह पूना म्युनिसिपैलिटी का मानपत्र ग्रहण करनेवाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है, उनपर वम फेंका। इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर-कार को गाधीजी की मोटरकार समझा। गाषीजी की मोटरकार अभी समा-स्थान में न आई थी। अनमान किया जाता है कि यह अपराधी गोधीजी के अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ गया था। फिर भी उसके वम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया। सीभाग्य से किसी को गहरी चोट न आई। दूसरी घटना १४,दिन वाद ही अजमेर में हुई। यहा किसी तेज मिजाज सुवारक ने आपेसे बाहर होकर बनारस के पडित लालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलो में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालो ने जिस असिहष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायश्चित उसीके विरुद्ध किया गया था।

गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे मारत का दौरा करने का तिरचय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ। श्री केल्प्यन ने गुरुवयूर-मिन्दर के ट्रस्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केल्प्यन और गांधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवयूर-मिन्दर के उपासकों की राय ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इस बीच में डॉ॰ सुब्बारायन ने मदरास-प्रान्त के मिन्दरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया था और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवयूर के मतों में ७७ प्रतिशत उपासक अछूतों के मिन्दर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल कर, २०,१६३ रायें आई जिनमें से मिन्दर-प्रवेश के पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतिशत थी; मिन्दर-प्रवेश के विरुद्ध २,५७६ या १३ प्रतिशत थी, और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थी। इन मतों में विलक्षणता यह थी कि ६,००० से भी अधिक स्त्रियों ने हरिजनों के मिन्दर-प्रवेश के पक्ष में राये दी।

नये वर्षं का आरम्भ शुभ हुआ, क्योंकि गांघीजी का आमरण उपवास टल गया।
पर सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रगति इतनी सतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे
भग्नोत्साह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओं ने पूना में बचन दिया था कि यदि
सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे
अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को छोडकर बाकी सबने अपने बचन
को भुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी बार सजा काटने में या तो असमर्थ थे, या
तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़ती न थी। सरकार ने यह तरकीब सोच
निकाली थी कि वह लाठियों की वर्षा करती, और छोटी जेलों में रखकर कैदियों के
साथ बुरा व्यवहार करती। वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और
कुछ समय बाद फिर छोड़ देती। यह कार्रवाई थंकानेवाली थी। इससे सजा के
ढारा सत्याग्रहियों को जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये। ऐसा हो रहा था
मानो बिल्ली चूहे को मुह में पकड़ कर झझोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ ले। इस
प्रकार न तो वह उस चूहे को मारती ही, न छोड़ती ही।

विहार-भूकम्प श्रीर जवाहरलालजी की गिरफ्तारी
१६ जनवरी को सारा भारत हकवका कर रह गया। जब सुबह के

समाचारपत्रो ने गत तीसरे पहर के विहार के भकम्प की अभतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहेँचाये तो सब लडखड़ा कर रह गये। कुछ ही मिनटो के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारो इमारते घुल में मिल गई और पृथिवी के गर्भ में समा गई। जमीन के भीतर से रेते ने निकलकर हरीभरी खेती के प्रशस्त मैदानो को नष्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान का जल १५०० फीट पथिवी के नीचे से निकला। जहां प्राणदायी जल की नदिया बहुकर पथिवी की सिचाई करती थी, या जहा मुस्कराती हुई खेतिया अपने वक्ष स्थल पर वे भार ग्रहण किये हुए थी जिनके द्वारा लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी. वही रेत का मैदान छा गया। पलक मारते हजारो परिवार अनाय और हजारो स्त्रिया विघवा हो गई और उनके निर्दोप बच्चे गिरते हुए मकानो के बीच में दवकर मर गये। प्रकृति ने विहार में कुछ मिनटो के भीतर जो गजब ढाया उसका वास्तविक-चित्र निष्पाण आकडे क्या दि सकेंगे। फिर भी कुछ आकडे दिये जाते है। मुकस्प का प्रभाव ३०,००० वर्गमील की लगभग डेढ करोड जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यो के प्राण गैँवाने की बात कही जाती है। लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टट-फट गये। ६५,००० कएँ और तालाव या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख वीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई।

इस भयकर सकट का सामना करने के लिए विहार और भारत दोनो पीछे न रहे। चन्दों के द्वारा लगभग एक करोड रूपया एकत्र हुआ, विहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकाश नेता और कार्यकर्त्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से पीड़ितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड पडे। विहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रों में २,००० से ऊपर कार्य-कर्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था।

विहार के विष्वस्त प्रदेश में वाहर से आये नेताओ मे पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका आगमन समवेदना का परिचायक मात्र हो, सो वात न थी। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जव समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दवे पडे है, तो उन्होंने स्वयमेवक का विल्ला लगाया, कंघे पर फावडा रक्का और उस स्थान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयसेवक हाथों में फावडे लिये मौजूद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावडे चलाये और मिट्टी की टोकरिया अपने सिरो पर ढोई। विहार के भूकम्प ने गांधीजी के कार्यक्रम में भी

विष्न डाला। विहार और विहार के कार्यकर्ताओं को इस समय भूकम्प और वाढ के द्वारा उत्पन्न हुई जिटल परिस्थित का सामना करना पड रहा था। गांधीजी ने एक मास तक उनका पथ-अवर्शन किया और उन्हें परामशं िवया। फल यह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक परिपद् हुई जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के सचालन के लिए विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-किमिटी को जन्म दिया गया, जोिक एक गैर-सरकारी आयोजन था और जिसमें काग्रेस-कार्यकर्ताओं की प्रधानता थी। जवतक गांधीजी विहार में रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों और गांवों का दौरा किया, इस महान् सकट की शिकार जनता की दयनीय दशा को स्वय देखा और नई बनी किमिटी को अपना कार्यक्रम स्थिर करने में सहायता की। उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर मेंजा और उनकी सेवायें विहार के अपंण कर दी। अब भी इस प्रान्त को ऐसी जिटल और महान् समस्याओं का सामना करना है जिसका वाहर बालों को काफी ज्ञान नहीं हैं।

अपना विहार का दौरा समाप्त करने पर प० जवाहरलाल एक वार फिर सरकार के कैदी वने। जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने वंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्वन्य में दो भापण दिये थे। वगाल-सरकार आतकवादियों का जिन्न, उनकी खुल्लम-खुल्ला निन्दा को छोड़कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। पण्डित जवाहरलाल ने अपने स्पष्ट भापणों में आतकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। वंगाल की नौकरणाही को यह सहन न हुआ। जवतक वह विहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तवतक वंगाल-सरकार के औचित्य ने उसे उत्तपर हाथ डालने से रोक रक्खा, पर अभी वह अपने घर कठिनता से पहुँचे होगे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भापणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष साठी कैंद की सजा दी गई।

# कोसिल-प्रवेश का प्रोप्राम

जुलाई १९३३ की पूना-परिषद् के वाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आर्डिनेन्स के शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर इस 'निश्चेष्टा' से उद्धार पाने के छिए कींसिल-प्रवेश का कार्यंक्रम अपनाना आवश्यक है। इस विचार ने सगठित रूप

धारण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले काग्रेसी-नेताओं की एक परिपद बलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोसरूप देने का निश्चय किया गया। यह परिषद् दिल्ली मे ३१ मार्च १९३३ को डॉ॰ अन्सारी की अध्यक्षता मे हुई, जिसमे निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भग कर दी गई है उसे द्वारा जीवित किया जाय. जिससे उन काग्रेसवादियों को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, मत-दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गाघीजी के जुलाई १६३३ वाले पूना के वक्तव्य के अनसार काग्रेस के रचनात्मक कार्यंक्रम की पूरा करने का अवसर दिया जाय। इस परिपद ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए वही कौंसिल के आगामी निर्वाचनो में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिपद् ने निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लडे जायें--(१) सारे दमनकारी कानूनो की रद कराना और (२) ह्वाइट-पेपर की योजनाओ को रद कराके उनका स्थान उन राष्ट्रीय मागो को दिलाना जिनका जिक गाघीजी ने गोलमेज-परिपद में किया था। परिषद् ने यह निश्चय करने के वाद गांघीजी के पास डॉ॰ अन्सारी, श्री भलाभाई देसाई और डॉ॰ विघानचन्द्र राय का एक शिष्ट-मण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे वातचीत करे और उन्हें कार्य-हम में परिणत करने मे पहले उनके विचार जान ले।

इस अवसर पर गांधीजी विहार के भूकम्प-पीडित स्थानों का दौरा कर रहें थे और संयोग-वश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १६३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर विता रहें थे। यहीं पर उन्होंने दिल्ली के हाल-चाल जाने विना ही एक वक्तव्य तैयार किया जिसे वह प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास डॉ॰ अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिपद् ने एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। गांधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से वातचीत होने तक वह वक्तव्य रोक रखा और अत में अच्छी तरह वातचीत होने के वाद ७ तारीख को वह प्रकाशित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ॰ अन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ। हम वक्तव्य और पत्र—दोनों को नीचे देते हैं —

### गांधीजी का पत्र (५ अप्रैल १६३४)

"कुछ काग्रेसवादियो की निजी वैठक में जो प्रस्ताव निश्चित हुए थे, उनपर चर्चा करने और मेरी राय छेने के लिए आपने, मूलाभाई ने और डॉ विधान ने पटना तक आकर अच्छा ही किया। आप मुझसे कहते हैं कि वडी कौंसिल बीछ ही भग होनेवाली हैं । अतएव उसके आगामी निर्वाचन मे भाग लेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुजीवित करने के इस बैठक के निरुचय का में निस्संकोच भाव से स्वागत करता हूँ ।

"वर्तमान अवस्था में कौसिलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में मेरे जो-कुछ विचार हैं वे जाने-बूझे हैं। वे अब भी लगभग वैसे ही हैं, जैसे १६२० में थे। पर मैं यह अनुभव करता हूँ कि जो कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, और जिसकी कौसिल-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए न केवल यह उचित ही है, विल्क कर्त्तंब्य-रूप हैं कि वह उनमें प्रवेश करने की चेष्टा करे, और जिस कार्य-कम की पूर्ति को वह देश के हितों के लिए आवश्यक समझता है उसे अमल में लाने के उद्देश से दल बनाये। अपने इन विचारों के अनुसार मैं पार्टी की सहायता के लिए जो-कुछ मेरी शक्ति में है वह करने के लिए मैं हमेशा तैयार हैं।"

## गांघीजी का वस्तव्य (७ अप्रैल १९३४)

"मैने इस वक्तव्य का मसविदा अपने मौन-दिवस में सहरसा नामक स्थान पर २ अप्रैल को ईस्टर सोमवार के दिन तैयार किया था। मैने इस मसविदे को बाबू राजेन्द्रप्रसाद को दे दिया और इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा। मूल में अब काफी परिवर्तन हो गया है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है। परन्तु सार-रूप में यह वैसा ही है जैसा कि सोमवार के दिन था। मुझे खेद है कि मै इसे अपने सारे मित्रो और सहयोगियो को न दिखा सका; उनकी सलाह मिल जाने से मुझे बड़ा हर्ष होता। परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तिनक भी सन्देह नही था और मैं यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीझ ही सत्याग्रह करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने मित्रो की सलाह के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तव्य के प्रकाशन में विलम्ब करने को तैयार नही था। मेरा निश्चय और मेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की टटोल और ईश्वर-प्रार्थना का परिणाम है। इस निश्चय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छीटे फेकना नही है। यह तो मेरी मर्यादाओं की और उस महान् उत्तरदायित्व के बोध की, जिसे मैं इघर कई वर्षों से वहन करता आ रहा हूँ, विनम्रता-पूर्ण स्वीकारोक्ति-मात्र है।

"इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई आपसी बातचीत से प्राप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेन्द्र वाबू के कहने से मैंने बिहार मेज दिया था। इस वक्तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे अपने एक बहुमृल्य साथी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और जिससे मेरी आंखें बुल

गईं। वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न थे और मिले हुए काम की अपेक्षा पुस्तकों पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सव कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। इन्हें तो में पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। पर इस बात से इनकी दुर्वछताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्वछताओं का बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनकी यह धारणा थी कि में उनकी दुर्वछता को जानता हूँ। पर में अन्धा था। नेता में अन्धापन एक अक्षम्य अपराध है। में फौरन जान गया कि फिलहाल में अकेला ही सिक्रय सत्याग्रही रहूँगा।

"गत जुलाई मे पूना की एक सप्ताह की निजी वातचीत के दौरान में मैंने कहा था कि वैसे बहुत-से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे बढ़े तो अच्छी ही बात है, पर सत्याग्रह के सदेश को जागृत रखने के लिए एक सत्याग्रही भी काफी है। अब अच्छी तरह हृदय टटोलने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल अकेले मुझे ही, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

"मै अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नही मिला है, क्योंकि सन्देश उसतक पहुँचते-पहुँचते अशुद्ध हो जाता है। मुझे यह प्रतीत हो गया है कि आध्यात्मिक सदेश पार्थिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक सदेश पार्थिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक सदेश तो स्वयं ही अपना प्रचार कर लेते है। मेरे कहने का जो तात्पर्य है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप में ज्वलन्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी दौरे में अच्छी तरह मिला। जनता ने जो सुन्दर उत्तर दिया वह आत्म-प्रेरित था। स्वय कार्यकर्ताओं को उस असस्य जनता की, जिस तक वे पहुँचे तक न थे, उपस्थित और उत्साह पर आक्वर्य हआ।

"सत्याग्रह सोलह आने आघ्यात्मिक अस्त्र है। इसका उपयोग पार्थिय दिखाई पढनेवाले उद्देश के लिए भी हो सकता है, और इसका उपयोग उन स्त्री-पुरुषों के द्वारा भी हो सकता है जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, वशर्ते कि उन्हें बताने-वाला जानता हो कि अस्त्र आध्यात्मिक है। शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना सभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी उनका उपयोग वताता रहें तो वहुत-से आदमी उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने-तई सत्याग्रह का विशेषज्ञ होने का दावा करता हूँ। मुझे उस दक्ष सर्जन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, कही अधिक सावधानी से चलना है। मैं तो अभी एक विनम्र शोधक-मात्र हूँ। सत्याग्रह का विशान

ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से अधिक नहीं देख सकता।

"आश्रम-निवासियों के माथ वात्तालाप करने के बाद मैंने अपने हृदय को टटोला और इसके वाद में इस नती जे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना वन्द करने की सलाह देनी चाहिए। हां, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया जाय तो बात दूसरी है। उन्हें इस प्रकार का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जवतक कोई ऐसा व्यक्ति लागे ने बड़े जो इस विज्ञान को मुझसे भी अविक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर जनता विध्वास करती हो, तवतक दूसरों को इम सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी हो देख-रेख में आरम्भ करना चाहिए। मैं यह सम्मित सत्याग्रह के प्रणेता और आरम्भ-कर्ता की हैसियत से देता हूँ। इसलिए आयन्दा से वे सब लोग जो मेरे प्रत्यक्ष विये या अप्रत्यक्ष रूप से समझे गये परामर्थ के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कुपा करके सत्याग्रह करने से रूकें। इस वात का मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के स्वातंत्र्य-पुद्ध के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है।

'भरा सच्चे दिल से यह विश्वास है कि मानव-जाति के पास, अपने कष्ट-निवारण के लिए, यह सबसे वड़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्य में भरा यह वावा है कि यह हिंसा या युद्ध का पूर्ण स्थान ले सकता है। इसलिए यह 'आर्तकवादी' कहलानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के जो देश को पौरुप-हीन करके 'आर्तकवादियों' का वीज-नाश करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच सकता है। परन्तु, अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बड़ा रहा हो, पर वह न 'आर्तकवादियों' के ही हृदयों तक पहुँच मका, न शासकवर्ग के ही हृदयों तक। शुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्याग्रह एक समय में एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाइश पहले कमी नहीं की गई थी, अब करनी चाहिए।

"मै पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र न समझ छें। सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोव की अपेक्षा कहीं व्यापंक चीज है। सत्याग्रह सत्य की व्यक खोज है, और इस खोज के द्वारा जो धक्ति प्राप्त होनी है उसका उपयोग पूर्ण अहिसात्मक सावनों के द्वारा ही हो सकता है। "पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्या करें? यदि उन्हें फिर कभी आवाहन होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छा-पूर्वक ग्रहण की गई दिख्ता की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-वुनकर खहर का प्रचार करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ निर्दोप सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना चाहिए। स्वय अपने उदाहरण के द्वारा अस्पृक्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए। स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा अस्पृक्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और नशेवाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-द्रव्य के त्याग का प्रसार करना चाहिए। ये सेवाये हैं जिनके द्वारा गरीवों की तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दिख आदमी की भाति न रह सकते हो, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय थये में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय। यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके लिए हैं जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर सुकाना जानते हो, और झुकाते हो।

"यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी प्रकार मैं काग्रेस के अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन लोगो को परामर्श-मात्र दे रहा हूँ जो सत्याग्रह के मामले. में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हो।"

डॉ॰ अन्सारी नें भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गाधीजी ने अपनी हार्दिक और स्वत दी हुई सहायता के द्वारा काग्रेस में विरोध और मेद-माव की आश्वका को दूर कर दिया है। अब कौसिलो के मीतर और बाहर रहकर दुहरा युद्ध किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज और जनता की राजनैतिक निष्क्रियता और अन्तक्षृपित असतोष दूर हो जाय।

### स्वराज्य पार्टी

१९३४ की २ और ३ मई को राची में एक वैठक स्वराज्य-पार्टी को शिक्तिशाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई। इसका एक हेतु यह भी था कि गांघीजी उसपर अपनी मुहर लगा दें। इस बैठक का पहला प्रस्ताव विल्ली-परिषद् के उन प्रस्तावों का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म दिया गया था और ह्वाइट-पेपर अस्वीकार करने और राष्ट्रीय माग तैयार करने के निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्टिटचूएण्ट असेम्बली) बुलाने और दमनकारी

कानूनों को रद कराने के उद्देश से बड़ी कौसिल के आगामी निर्वाचन में अपने उम्मीदनार खंडे करने का निरुचय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की सशोधित नियमावली को अपनाया गया। इस निरुचय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी अपनी आन्तरिक व्यवस्था और आय-व्यय के मामले में काग्रेस की सलाह लेने को बाध्य न थी। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्बन्धी व्यापक प्रश्नो पर उसे काग्रेस के बताये पथ पर चलना चाहिए।

३ मई १६३४ को राची-परिषद् ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित किया जसमें जन सारे कानूनो और विशेष विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में बाधक हो, रद कराने की बात रक्सी गई। इस कार्यक्रम के अनुसार सारे राजनैतिक कैंदियों की रिहाई कराना, जन सारे कानूनो और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करनेवाले हो, ग्राम-सगठन करना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना और अन्त में काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कर्तव्य माना गया।

### सत्याग्रह स्थगित

इन सब विषयों पर १८ और १८ मई १८३४ को पटना में महासमिति की बैठक मे चर्चा हुई। यहा यह बात भी कह देना जरूरी है कि काग्रेस की महासमिति ही एकमात्र ऐसी सस्था थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नही दी गई थी। गाघीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्निलिखत प्रस्ताव पास किया गया:—

चूकि काग्रेस में ऐसे सदस्यों की सख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में कौसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसिलए महासमिति पण्डित मदनमोहन मालबीय और डॉ॰ अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बोर्ड का नाम होगा पार्लमेण्टरी-बोर्ड, और इसके प्रधान होंगे डॉ॰ अन्सारी। इसमें २५ से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेगे।

"यह बोर्ड काग्रेस की ओर से कौसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खडा करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा।

"यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विधान तैयार करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे जायेंगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आशा पर काम मे ले लिये जायेंगे। बोर्ड केवल उन्ही उम्मीदवारो को चुनेगा जो कौसिलो मे काग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेगे।"

# श्रवसर की खोज में

सबकी इच्छा काग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अक्तूबर १९३४ के अन्तिम सप्ताह में हो।

महासमिति की बैठक के आगे-पीछे काग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी १८, १६ और २० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशे की, जिन्हे, जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्य-समिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर के कांग्रेसवादियों ने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १९३४ को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १६३३ (पूना) में कार्यनाहक-अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का संशोधन करते हए. सारे काग्रेस-वादियो को आदेश दिया कि काग्रेस का काम चालू करने के लिए कांग्रेस-किमटियो का संगठन किया जाय। कार्य-समिति ने प्रमुख कांग्रेसवादियो को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न प्रान्तो में कांग्रेस के पुनस्सगठन के काम मे मदद देने के लिए नियुक्त किया। सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वमानत. ही उठा दिया गया। काग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल मे थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति मे सेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सभापति बनाये गये, और काग्रेस के नये अधिबेशन तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार टिया गया ।

पटना में इन निश्चयों तक आसानी से पहुँचा गया हो सो बात नहीं। एक ओर ऐसे बहुसंख्यक काग्रेस-वादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर अडे हुए थे और जो कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी अरुचि छिपाने की चेष्टा न करते थे। दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति घीरे-घीरे वढ रही थी। यह वल गांधीजी के आदर्शों को स्वीकार करने में तो काग्रेस के साथ न था, किन्तु कौंसिल-प्रवेश के सर्वथा विषद्ध था। पर गाधीजी उठे, या यो कहना चाहिए कि वैठे और वोले, तो सारा विरोघ वात-की-वात में काफूर हो गया।

गाधीजी हरिजन-आन्दोलन के वारे में उडीसा का भ्रमण पैदल कर रहे थे। वह पैदल चलने का नया प्रयोग कर रहे थे। वह पटना गये तो, पर उनका हृदय हरिजन-कार्य में ही रम रहा था। इसलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य से चेष्टा करके अलग करना पढ़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का क्षेत्र वहत कम कर दिया. और संयोगवश उससे चन्दे की रकम में भी कमी हुई। पर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेल और मोटर से सफर के अर्थ ये होगे कि वह चन्दा इकट्टा करने का मंत्र-मात्र रह जायें। यहा तक मन्सूवा बाघा जा रहा था कि उन्हें युक्तप्रान्त का दौरा हवाई जहाज-द्वारा कराया जाय। यह सब उनकी रुचि के विपरीत था। उन्होने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्म कर दिया था और इसे जारी रखना था। पर पटना ने खलल डाल दिया। किन्तु उन्हे इसपर कोई रोष न था। अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले वक्तव्य के द्वारा उन्होने इस खलल को निमंत्रण दिया था। अब उन्हे इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पहे। उन्होने १६३० की फरवरी मे भी इसी प्रकार, कार्य-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था. उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया। गाघीजी ने एकबार फिर पटना में महासमिति के सामने हो भाषणों में अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी।

#### समाजवादी दुल

मई १९३४ मे भारत में समाजवादी दल का जन्म हुआ। १७ मई १९३४ को इसका पहला अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कौसिल-प्रवेश और सूती मिलो की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बाद यह निश्चय किया गया कि काग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी-सस्था कायम करने का समय आ गया है। एक मसविदा-किमटी नियुक्त की गई, जिसके जिम्मे उक्त सस्था के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार करके वम्बई-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। पटना की वैठक के बाद से समाजनवादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तों में कायम हो गई है।

पटना के निश्चय के वाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र वदल गया। सत्याग्रह-

वान्दोलन वन्द हुआ और कौसिल-प्रवेश का आयंक्रम आरम्भ हुआ। १६३२ के आरम्भ में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने काग्रेस की सस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १६३४ की १२ जून को अधिकांश पर से प्रतिबन्ध उठ गया। हा, सीमान्त-प्रदेश और बंगाल की कांग्रेस-संस्थायें और उनसे सल्यन अन्य संस्थायें—जैसे हिन्दुस्तानी सेवादल—उसी प्रकार गैरकानूनी रही। कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन इमारतों पर अपना कब्जा बनाये रक्खा जिनका सबंध, उसकी राय में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संत्याग्रह से था। इनमें से कुछ इमारतें तो १६३५ के मध्य तक वापस नहीं दी गईं। सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याग्रही कैदियों को शीघ्र छोड़ने की हैं, पर तो भी अनेक कैटी, विशेषकर गुजरात के कैटी, जेलों में ही रहें। कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी आयु-भर ब्रिटिश-भारत में ही रहें तो भी, ब्रिटिश-भारत में वापस नहीं आ सके, और अब देशी-राज्यों में एक प्रकार से नजरवन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध सत्याग्रह से रह चुका था और जो विदेशों में अपने वैध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नहीं दिया गया। अस्तु।

### फिर संगठन

पटना के निक्चय के वाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-किमिटियों
का पुनस्संगठन आरम्भ कर दिया था, और जून लगते-लगते आन्तों में कांग्रेस-किमिटियां
१६३२ के पहले की भाति काम करने लगी। तदनुसार कार्य-सिमिति की वैठक १०-१३
जून को वर्घा में और १७-१८ जून को वम्बई में हुई। इन वैठकों में नव-सगठित कांग्रेस
किमिटियों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य वातं
इस प्रकार है:—

हाय से कातकर खहर तैयार करना और खहर तैयार करनेवाले इलाके में उसका प्रसार करना, अस्पृक्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक द्रव्य-सेवन के त्याग और नजीली वस्तुओं से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-वंघो की वृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आर्थिक, शिक्षण, सामाजिक और आरोग्य-सम्बन्धी दृष्टि से पुनस्संगठन करना, व्यस्त गाववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य करना जो कांग्रेस के उद्देशो या सामान्य नीति के विरुद्ध न हो, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह

का रूप भी घारण न करते हो। कार्य-समिति ने सरकार का घ्यान उसकी उस विज्ञप्ति की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार काग्रेस-संस्थाओ पर से प्रतिबंध उठा लिया गया था; और कहा कि यद्यपि काग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारो पर, जो १६३१ से काग्रेस के ही अंग है उसी प्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सरकार ने इस असगित से तो नही पर खुदाई-खिदमतगारो और अफगान जिरगे के विरुद्ध जारी की गई निपेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

# ह्वाइट पेपर श्रौर सांप्रदायिक निर्णय

कार्य-समिति की बम्बईवाली बैठक के सामने एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न आया। वह यह था कि ह्वाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निणंय के सम्बन्ध में काग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए? काग्रेस-पार्छमेण्टरी-बोर्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे ने अनुभव किया है कि यह मतभेद होते हुए वे न पार्लभेष्टरी-बोर्ड से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध बनाये रख सकते है, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे वाखिल कर दिये। पर आशा की गई कि अच्छी तरह वातचीत करने के बाद सम्भव है यह नौवत न आवे, इसलिए उनके सहयोगियो ने उन्हें इस्तीफे वापस लेने को राजी कर लिया।

ह्वाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्ताव इस प्रकार था .---

"ह्वाइट-पेपर से भारतीय लोकमत विलक्षुल प्रकट नहीं होता और भारत के राजनैतिक-दलों ने इसकी कमोवेश निन्दा की हैं, और यदि यह काग्रेस को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटाता है तो उससे कोसो दूर अवश्य है। ह्वाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र सन्तोषजनक वस्तु वह शासन-व्यवस्था हो सकती है जिसे वयस्क-मताधिकार या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विवान-कारिणी समा वनाये। हा, यदि आवश्यक हो तो महत्त्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खास तौर से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा।

"ह्वाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वत ही खारिज

हो जायगा। अन्य बातों के साथ-ही-साथ, विघानकारिणी सभा का यह भी कर्त्तंव्य होगा कि वह महत्त्वपूर्ण अल्पसच्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आमतौर से उनके हितों की रक्षा का प्रवन्ध करे।

"पर चूकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में काग्रेस का रुख प्रकट करना आवश्यक हैं। काग्रेस का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती हैं न अस्वीकार, जवतक कि यह मतभेद मौजूद है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय।

"साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जवतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, काग्रेस-द्वारा निर्घारित नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस वचन दे चुकी है कि वह ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हो, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दलविशेष सहमत न हुआ हो।

"राप्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निश्चय विलकुल असतोपजनक पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक वाते मौजूद है।

"परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निरुचय के बुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्ग आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू मामले में ब्रिटिश-सरकार या किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना।"

# सरदार पटेल रिहा

सत्याग्रह की वन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिला-गुजारी करते हुए घीरे-घीरे छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभमाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल और खान अव्दुलगफ्फारखां को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें टो को, सरटार पटेल और खान अव्दुलगफ्फारखा को, जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्खा था। उन्हें १६३२ की शुरूआत में ही विशेष कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और सरकार जवतक चाहती उन्हें शाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी। पर ऐसी परिस्थित आ पड़ी कि सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का पुराना रोग था, जो इघर बहुत वढ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था घारण कर ली। सरकार-द्वारा नियुक्त गये मेडिकल बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतंत्र होगे। फलत. सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १६३४ को छोड़ दिया।

### मालवीयजी का इस्तीफा

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में पं० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ वातचीत फिर आरम्भ हुई। कार्य-सिमिति मालवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की मौलिक नीति को नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने काग्रेस-पार्लमेण्टरी-बोर्ड के समापित-पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पार्लमेण्टरी-बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। बगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगहे क्यों दी गईँ? इस प्रकार वगाल का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामले के विरुद्ध ही नहीं था, विल्क पूना-पैक्ट के विरुद्ध भी था।

### स्वदेशी पर प्रस्ताव

स्वदेशी के सम्बन्ध में काग्रेस की जो नीति थी, उसपर लोगों में सशय उत्पन्न हो रहा था। कार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक में काग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति को भी पुष्ट कर दिया और निम्नलिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी:—

"स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में संशय उत्पन्न हो गया है, इसिकए इस विषय में कांग्रेस की स्थिति को असिन्दिग्व शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है।

"सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांग्रेस-मंच पर और कांग्रेस-प्रदर्शिनियों में मिल के कपड़े और खहर के बीच में प्रतिद्वन्दिता की गुजाइश नहीं हैं। काग्रेस-वादियों को केवल हाथ से कते और हाथ से बुने खहर को ही प्रोत्साहन देना चाहिए।

"कपड़े के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में कार्य-समिति कांग्रेस-सस्थाओं के पथ-प्रदर्शन के लिए निम्न-लिखित तजवीज को मंजूर करती है---- 'कार्य-सिमित की सम्मित में काग्रेस के स्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्ही उपयोगी चीजो तक सीमित रहेगे जो भारत में घरेलू और अन्य घंघो द्वारा तैयार की जाती हो, जिन्हें अपनी सहायता के लिए लोक-शिक्षा की आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर करने, वेतन और मजदूरों की मलाई के मामले में काग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने को तैयार हो।'

"इस योजना का यह अर्थ नही लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी-वस्तुओं के प्रति प्रेम और केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की काग्रेस की अवाध नीति में किसी प्रकार का अन्तर आ गया है? यह तजवीज तो इस बात को प्रकट करती है कि बड़े और सगठित घघों को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-सस्था की सहायता की और न कांग्रेस की ओर से किसी और ही प्रयत्न की दरकार है।"

काग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासन की आवश्यकता के प्रश्न पर कार्य-समिति की यह राय हुई कि "सारे काग्रेसवादियों से, चाहे वे काग्रेस के कार्यक्रम और नीति में विश्वास रखते हों या न रखते हो, आशा की जाती है और सारे पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के सदस्यों का कर्त्तंच्य हो जाता है कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर अमल करे और कार्य-कारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य काग्रेस के कार्यक्रम या नीति के विश्द्ध प्रचार करेंगे या उनके विश्द्ध आचरण करेंगे, वे २४ मई १६२६ को बनाये गये महासमिति के नियमों के अनुसार काग्रेस-व्यवस्था की ३१वी घारा के अन्तर्गंत अनुशासन का भंग करने के अपराधी माने जार्येंगे और इसके लिए उनके खिलाफ जाब्ता कार्यवाई की जायगी।"

### राष्ट्रीय दल

अपने-अपने त्यागपत्र देने के बाद मालवीयजी और श्री अणे ने १८ और १६ अगस्त को कलकत्ते में काग्रेसियों और अन्य सज्जनों की एक परिषद् की। इस परिषद् के सभापित मालवीयजी थे। इस परिषद् ने निश्चय किया कि कौसिलों के भीतर और वाहर साम्प्रदायिक 'निर्णय' और व्हाइट-पेपर के विषद्ध आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पूर्ति के लिए वडी कौसिल के उम्मीदवार खड़े किये जायें। परिषद् ने वे सिद्धान्त स्थिर किये जिनके अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुने जायें, और व्हाइट-पेपर और साम्प्रदायिक 'निर्णय' की निन्दा के बाद कार्य-समिति से अनुरोध किया कि वह

साम्प्रदायिक 'निर्णय' सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन के लिए महासमिति की वैठक बुलाये।

### श्रव्दुलगफ्फारखां रिहा

सत्याग्रह-बन्दी के वाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रक्खी थी। खान अब्दुलगफ्तारखा को जेल मे वन्द रखने से लोकमत वहत रुप्ट हो गया था। सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तो मे से था जिन्होने १९३० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानो के अहिसाकृत की वड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होने सन्तोषपूर्वक कप्ट सहे। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गर्व के साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हे ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन और निरंकश प्रणाली के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे. पर उन्होने अहिंसा का मार्ग कभी न छोडा। इसलिए देश में यहां से वहां तक लोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल मे बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी वडे चिन्तित थे और वह यही विचार करने में लगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी बाते स्वय जानने की समस्या को कैसे सुलझाये ? इसलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अब्दलगफारखा और उनके भाई डॉ॰ खानसाहव को छोड दिया गया तो जनता को बड़ी तसल्ली हुई। पर मक्त होने पर भी उन्हें अपने प्रान्त और अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोड तो दिया. पर सीमान्त-प्रदेश मे जनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया. यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-वन्दी के आदेश का यथावत् पालन किया था।

# नये चुनावों पर कार्यसमिति

कार्य-सिमिति की वैठक २५ सितम्बर को वर्घा में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में काग्रेस की नीति को दोहराया गया। बात यह थी कि कुछ काग्रेसवादियों और अन्य सज्जनों को सशय होने लगा था कि पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य को अब मुलाया जा रहा है। इसिलए एक प्रकार से करांची-काग्रेस की स्थिति को दोहराया गया। 'आगामी निर्वाचनो' के सम्बन्ध में कार्य-सिमिति ने सारी प्रान्तीय और मातहत काग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमण्टरी-वोर्ड को सहायता देना अपना कर्त्तंच्य समझे। कार्य-सिमिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति काग्रेस की नीति

के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आशा की कि वह आगामी निर्वाचनो में कांग्रेसी उम्मीदवारो की सहायता करेगा। एक दूसरे प्रस्ताव मे जजीवार के भारतीयो का और उन्हे उनके न्याय्य म्-स्वत्व से विचत किये जाने की कार्रवाई-सम्वन्धी कप्टो का जिक किया गया। श्री अणे के नये दल के कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनुरोध किया था कि महासमिति की बैठक बलाई जाय, जिसमे कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पण्डित मालवीय और श्री अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया। कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर कई धण्टे तक विचार किया और अन्त में इस नतोजे पर पहुँची कि चुकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के औचित्य के सन्वन्ध में कोई सन्देह नही है, और चृकि महासमिति के नये चनाव अभी हो रहे है, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नही ले सकती। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्य-समिति के र प्रस्तान के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते है, जिसपर कार्य-समिति को बाध्य होकर बैठक बुलानी पड़ेगी।

कार्य-समिति ने इस प्रक्त पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' सम्बन्धी निश्चय का, अन्त करण के विरुद्ध होने के आधार पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुँची कि चूंकि कार्य-समिति ने इस बन्धन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। मालवीयजी ने श्री अणे के द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गाधीजी ने यह तजवीज पेश की थी कि व्यर्थ के पार्स्परिक तनाव और संधंष को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पार्लमेण्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी और श्री अणे खड़े हो उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायें। वोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि सन्धा कहरा में उम्मीदवार खड़े न किये जायें। वोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि सन्ध ने सम्धावना स्वरं में उम्मीदवार खड़े न किये जायें।

### गांधीजी के कांग्रेस से हटने की बात

इन्ही दिनों में काग्रेस के इतिहास में एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गांधीजी काग्रेस त्याग देगे। यह कोरी किम्वदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके बाद बगाल व आन्ध्र से जो लोग किसी-न-किसी कार्य-वश उनके पास वर्षा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा बराबर कर रहे थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १६३४ को वर्षा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया —

"यह अफवाह सच थी कि मै काग्रेस से अपना स्थल सम्बन्ध-विच्छेद करने की वात सोच रहा हैं। वर्षा मे अभी हाल मे कार्य-समिति और पार्लमेण्टरी-बोर्ड की वैठको में भाग लेने के लिए जो मित्र यहा आये थे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनरोध किया और उनकी इस बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे काग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्वन्ध-विच्छेद काग्रेस के अधिवेशन के वाद होना ही अच्छा होगा। पण्डित गोविन्दवल्लभ पंत और श्री रफीअहमद किदवाई ने मझे एक बीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगो ने यह सलाह दी थी कि मै काग्रेस मे तो बना रहें, पर उसके सिक्य प्रवन्ध से अलग रहें। मगर सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अवलकलाम आजाद ने इस राय का जोरो से विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल तो मेरी इस वात से सहमत है कि अब वह समय आ गया है जब मुझे काग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। परन्तु वहत-से लोग ऐसे भी है जो इस राय से सहमत नहीं है। प्रश्न के तमाम पहलुओ पर गहराई से विचार करने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि अपना अन्तिम निश्चय कम-से-कम अक्तुबर में होनेवाले काग्रेस-अधिवेशन तक स्थिगत रक्ख। अन्तिम निश्चय को स्थिगत कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस बारणा की जाच कर लेने का मौका मिल जायगा कि काग्रेस के बहुत-से वृद्धिशाली लोग मेरे विचारो, मेरे कार्यक्रम और मेरी प्रणाली से उकता गये है और वे यह सोचते है कि काग्रेस की स्वामाविक प्रगति में में वजाय साघक के एक बाधक वनता जा रहा हैं। वह यह भी सोचने लगे हैं कि काग्रेस देश की एक सर्वमान्य लोक-तन्त्रात्मक और प्रतिनिधिमुलक सस्था होने के वजाय मेरे प्रमाव मे आकर मेरे ही हाथो की कठपुतली बनती जा रही है और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा।

"अगर मुझे अपनी घारणा की सच्चाई की जाच करनी हो तो यह जरूरी है कि मैं सर्व-साघारण के सामने उन वजूहात को रख दू जिनके आघार पर मेरी यह घारणा बनी है; साथ ही अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूं, जो उन कारणों पर निर्भर करते हैं, साकि काग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना बोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर कर सके।

"इसको यथा सम्भव संक्षेप मे रखने की कोशिश कहँगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वहुत-से कांग्रेसवालो और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बढ़ता हुआ और गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा झात हो रहा है कि वहुत-से वृद्धिभाली कांग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम भिक्त के बन्धन में न पड़े रहे तो प्रसन्नता के साथ उस दिशा की ओर जायँगे जो मेरी दिशा के विलकुल विपरीत है। कोई भी नेता उस वफादारी और भिक्त की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली कांग्रेसवादियो- हारा प्राप्त हो चुकी है—वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से बहुतो ने मेरे हारा कांग्रेस के सामने रक्खी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भिक्त तथा श्रद्धा से अब और लाभ उठाना उनपर वेजा दवाव डालना है। उनकी यह वफादारी इस बात के देखने से मेरी आख को बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगो और मेरे वीच मौलिक मतभेद मौजूद है।

"अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए। चर्खा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है। कांग्रेस के वृद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा कातना लुप्तप्राय हो गया है। साधारणतः उन लोगो का उसमे कोई विश्वास नही रह गया है। फिर भी अगर मै उनके विचारों को अपने साथ रख सकता, तो मैं ।) आने के वजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए अनिवार्य कर देता। काग्रेस-विधान मे खादी के सम्बन्ध में जो घारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है और कांग्रेसवालें खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी की घारा के सम्बन्ध मे जो पाखण्ड और टालमटोल चल रही है उसके लिए में ही जिम्मेवार हूँ। मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खाढीवाली शर्त सच्चे विश्वास के कारण नही, विल्क ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफाटारी के ही कारण स्वीकृत की गई थी। मुझे यह वात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील में काफी सच्चाई है। तथापि मेरा यह विश्वास वढता ही रहा है कि अगर भारत को अपने लाखो गरीवो के लिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह भी विजुढ अहिंसा-द्वारा, तो चर्खा और खावी शिक्षितों के लिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएँ जैसे कि अर्द्ध-वेकारो तथा लाखो की संख्या में अवपेट रहनेवालो के लिए हैं, जो भगवान् के दिये हाथो को काम मे नहीं लाते और प्राय. पगुस्रो की तरह पृथिवी पर भार रूप हो गये है। इस प्रकार चर्खा सच्चे अर्थ मे मानव-गौरव तथा समानता का गुद्ध चिन्ह

है। वह खेती का एक सहायक-वन्चा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफड़ा है जिसे काम में न लाने से हम नष्ट हो रहे है। फिर भी ऐसे काग्रेसवादी बहुत ही थोड़े है कि जिनको चर्खें के भारत-व्यापी सामर्थ्य में विश्वास है। काग्रेस-विचान में से खादी की घारा को हटा देने का अर्थ यह है कि काग्रेस और देश के करोड़ो गरीवो के बीच की कड़ी टूट गई। इस गरीव जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न काग्रेस अपने जन्मकाल से ही करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह घारा बनी रहेंगी तो उसका सख्ती से पालन कराना पढ़ेगा। पर यह भी अशक्य होगा, यदि काग्रेसवालों का खासा वहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो।

"इसी प्रकार पार्लमेण्टरी-वोर्ड की वात लीजिए। यद्यपि मै असहयोग का प्रणेता हैं, तो भी भेरा विश्वास है कि देश की मौजुदा अवस्था मे जब उसके सामने किसी सामहिक सत्याग्रह की कोई योजना नहीं है, काग्रेस के नियत्रण में एक पार्लमेण्टरी-पार्टी वनाना किसी भी कार्यंक्रम का आवश्यक अग है। यहा भी हम छोगो के वीच गहरा मत-भेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस जोर से मैने इस कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे वहत-से अच्छे-अच्छे साथियो को व्यथित किया. और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसी हदतक अपने मत को इसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे जो बृद्धि या अनमन में वडा समझा जाता है दबा देना एक सस्था की निर्विकार उन्नति के लिए हितकर और वाञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक मयकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस प्रकार वार-बार दवाना पढे। यद्यपि मैने कभी यह नही चाहा था कि . यह अवाञ्चनीय परिणाम उत्पन्न हो, किन्तू फिर भी मैं इस वात को साघारण जनता और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नहीं सकता कि वास्तव में वरावर यही दू.खद स्थिति चली आ रही थी। बहत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के विषय में हताश हो गये हैं। मेरे जैसे जन्मना लोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना लज्जा की बात है। मैंने गरीब-से-गरीब मनुष्य के साथ अपनेको मिला देने और उससे अच्छी दशा में न रहने की तीव्र अभिलाषा अपने हृदय में रक्खी है, और उस सतह तक पहेँचने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किया है। और इन कारणो से अगर कोई लोकतत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वह दावा मै करता है।

"मैने समाजवादी-वल का स्वागत किया है, जिसमे मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी साथी मौजूद है। यह सव होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे मेरा मौलिक मतमेद है। किन्तु में उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपनें नैतिक दवाव से नहीं रोकना चाहता। मैं उन सिद्धान्तों को स्वतत्रता के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने स्त्रीकार कर लिया, जैसा कि वहुत सम्भव है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर सित्र्य विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती। यद्यपि अपने सार्वजनिक जीवन की लम्बी अविध में मेरा वहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्नु मैने कभी अपने लिए यह सित्र्य विरोध की स्थिति स्वीकार नहीं की है।

"इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं जो मेरी सलाह और मत के सर्वथा विरुद्ध है। मैने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर विचार किया है; किन्तु मैं अपना मत वदलने में सफल न हो सका।

"अस्पृश्यता के वारे में भी मेरी दृष्टि अविकांग नहीं तो वहुत-से कांग्रेस जनों से कटाचित् भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर वामिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्टोलन की गति में वाघा डालकर मैंने मारी मूल की। पर मैं अनुभव करता हूँ कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा होना तो मैं अपने-तई सच्चा न रहा होता।

"अन्त में अब अहिंसा को लीजिए। १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह अवतक अविकांश कांग्रेसियों के लिए नीतिमाद ही है, जबिक मेरे लिये वह एक मूल सिद्धान्त है। कांग्रेसवाले अवतक अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोप नहीं है। उसके प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोपपूर्ण ढंग ही निस्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता, कि मैने उसके दोपपूर्ण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल की है। पर अवतक जो कांग्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न अंग नहीं वन सकी इससे यही एक अनुमान निकाला जा सकना है।

"और यि बहिंसा के सम्बन्ध में बिनिष्चितता है, तो फिर सत्याग्रह के सम्बन्ध में तो वह और भी बिषक होनी चाहिए। इस सिद्धान्न के २७ वर्ष के अव्ययन और व्यवहार के वाद भी में यह दावा नहीं कर सकता कि में उसके सम्बन्ध में सब कुछ जानता हूँ। अनुसन्दान का क्षेत्र अवव्य ही पिरिमित है। मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह करने के बवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माना, पिता, शिक्षक अथवा बार्मिक या छौकिक गुरजनों की आजा स्वेच्छा से पालन करने के वाद ही ऐसा अवसर या सकता है। इसपर आञ्चर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाहे में कितना ही अपूर्ण होठें, में इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझतक ही

सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाली भूलों और हानि को रोकने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ सम्मा-वनाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक था। परन्तु यहां भी काग्रेसियों का दोष नहीं है। पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने साथी काग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारतापूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है।

"इन प्रस्तावो पर अपने बौद्धिक विश्वास को दवाकर मत देते समय जिस कष्ट का अनुभव उन्हें हुआ होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीड़ा नही होती। जो हम सवका लक्ष्य है उसकी ओर वढने के लिए आवश्यक है कि में और वे इस प्रकार के दवाव से मुक्त रहे। इसलिए यह भी आवश्यक है कि सवको अपनी धारणा के अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतत्रता रहे।

"सत्याग्रह-आन्दोलन स्थिगत करने के बारे में पटना से मैने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था उसमें मैंने लोगों का घ्यान सत्याग्रह की विफलता की ओर दिलाया था। अगर हममे पूर्ण अहिंसा का भाव होता तो वह स्वय प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आहिनेन्स हमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलती के कारण नही वने थे। वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोडने को वनाये गये थे। पर यह कहना गलत है कि सत्याग्रही दोष से परे थे। यदि वरावर हम पूर्ण अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रहती। हम आतकवादियों को भी यह नहीं दिखला सके कि हमे अहिंसा में उससे अधिक विश्वास है जितना उन्हें हिंसा में है। वल्कि हममें से बहुतेरों ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हींकी तरह हिसा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही है कि हम हिसामय कार्यों मे विश्वास नहीं करते। आतकवादियों की यह दलील यक्तिसगत है कि जब दोनों के मन में हिंसा का भाव है तब हिंसा करना चाहिए या नहीं यह केवल मत का प्रश्न रह जाता है। यह तो में वार-वार कह ही चुका हूँ कि देश अहिंसा के मार्ग पर बहुत अग्रसर हुआ है, और यह भी कि वहतेरों ने वेहद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हैं कि हम मन, वचन और कर्म से विशुद्ध बहिंसक नहीं रहे हैं। अब मेरा यह परम-घर्म हो गया है कि मै सरकार और आतकवादियो दोनो को ही यह दर्पणवत् दिखला देने का उपाय दृढ निकालू कि अहिंसा में सही लक्ष्य को, जिसमे पूर्ण-स्वतन्त्रता भी शामिल है, प्राप्त कराने की पूर्ण सामर्थ्य है। अहिसात्मक साधन का अर्थ है हृदय-परिवर्तन. न कि बलात्कार।

"इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अपित है, मुझे पूणें निस्संग और स्वतन्त्र रहने की आवश्यकता है। सिवनय-अवज्ञा जिस सत्याग्रह का एक अंग्रमात्र, है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक नियम है। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा के द्वारा ही मैं उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नही। मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्वतत्रता सत्य के अनुसन्वान में ही सिन्निहत है। सत्य की इस खोज को मैं न तो इस लोक के लिए स्थिगत कर सकता हूँ, न परलोक के लिए। इसी अनुसन्वान के उद्देश्य से मैंने राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है और अगर मेरी यह बात बृद्धिशाली काग्रेसियों की बृद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्वान के द्वारा पूर्ण स्वावीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुयें जो सत्य का अग्र हो, प्राप्त हो सकती है तो यह स्पष्ट है कि अब में अकेला ही काम करूँ और यह दृढ विश्वास रक्षू, कि जिस बात को आज में अपने देशवासियों को नहीं समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आजायगी या कतावित् अपनी किसी ईश्वर-प्रेरित वाणी या कृत्य से मैं लोगों को समझा सकू। ऐसे बडे महत्त्व के विषय में यन्त्र की तरह वोट देना अथवा आधे मन से अनुमित देना उद्देश सिद्धि के लिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा अपर्याप्त तो है ही।

"मैने सामान्य लक्ष्य की वात कही है, पर मुझे अब इस बात में सन्वेह होने लगा है कि आया सभी काग्रेसवादी पूणं-स्वाधीनता शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। में भारत के लिए पूणं-स्वाधीनता उसके मूल अग्रेजी शब्द "कम्प्लीट इडिपेडेस" के पूरे अग्रेजी अर्थ में ही चाहता हूँ। खुद मेरे लिये तो पूणं-स्वराज्य का अर्थ पूणं-स्वाधीनता से भी कही अधिक व्यापक है। पर पूणं-स्वराज्य भी अपना अर्थ स्वत. व्यक्त नहीं करता। कोई अकेला या सयुक्त शब्द हमें ऐसा अर्थ नहीं दे सकता जिसे सब लोग समझ ले, इसलिए बनेक अवसरों पर मैने स्वराज्य की अनेक व्याख्याये की हैं। मैं मानता हूँ कि वे सभी ठीक है और कदापि, परस्पर विरोधी नहीं है। पर सबको एकसाथ मिला देने पर भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती है। किन्तु इस बात को अधिक विस्तार नहीं देना चाहता।

"मैने जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नही तो बहुत कठिन अवश्य है, उससे कितने ही काग्रेस-वादियों के और भेरे बीच मत-भेद की एक और बात मेरे ध्यान में आती हैं। १६०० से में बराबर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानार्थक शब्द है। इसलिए जहा साधन अनेक और परस्पर-विरोधी भी है वहां साध्य अवश्य भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा। साधनो पर सदा हमारा अधिकार और नियत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं होता। पर यदि हम समान

अर्थ तथा ध्वितवाले साधनो का उपयोग करते हों तो हमे साध्य के विश्लेषण में माथापच्ची करने की जरूरत न होगी। इस वात को सभी स्वीकार करेगे कि बहुतेरे काग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते; उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो तो साधन चाहें ज़ैंसे काम में लाये जा सकते हैं।

"इन सब मतभेदो ने ही काग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल बना दिया है। कारण, जो काग्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विश्वास किये विना मुह से उसकी हामी भरते हैं वे स्वभावत उसे कार्य में परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देश के सामने हैं—अर्थात् अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निवेघ, चर्का और खादी तथा ग्राम्य-उद्योगी को पुनर्जीवित करने के रूप मे सौ फी सदी स्वदेशी का प्रचार और भारत के ७ लाख गावो का संगठन। यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को तृप्त करने के लिए काफी होना चाहिए।

'मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि भारत के किसी गाव मे, विशेषत सीमा-प्रान्त के किसी गाव में, अपना डेरा जमा छू। खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिंसावादी होगे तो अहिंसा-भाव की वृद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते है। अगर वे मन, वचन, कमें से अहिंसावती और हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रेमी है तो निश्चय ही उनके द्वारा हम इन दोनो कार्यो की सिद्धि देख सकते है जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। जिस अफगानी हौआ से हम इतना डरा करते है वह तब अतीत काल की वस्तु हो जायगा। अत. मै इस दावे की स्वय परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होंने (खुदाई खिदमतगारो ने) अहिंसा-भाव को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लिया है और हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य सम्प्रदायो की सच्ची आन्तरिक एकता मे वे विश्वास रखते हैं। मै स्वय उन्हे चर्खे का सन्देश मी जाकर सुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिलापा यही होगी कि इन तथा ऐसे अन्य प्रकारो से जो थोड़ी-बहुत सेवा कांग्रेस की मृझसे वन सके करता रहें, चाहे में काग्रेस के अन्दर होठें या बाहर।

"अपने कार्यकत्ताओं में बढते हुए दूपण की चर्चा मैने अन्त के लिए रख छोडी हैं। इसके विषय में अपने लेखों और माषणों में में काफी कह चुका हूँ। पर यह सब होते हुए आज भी मेरे विचार से काग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक सस्या है। उसका जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है। अपने जन्मकाल से ही उसने जितने तुफानों का सफलता के साथ सामना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा। उसके आदेश में लोगों ने इनना अधिक त्याग किसा है, जिसपर देश गर्व कर सकता है। सच्चे देशमक्त और उज्ज्वल-चित्रवाले स्त्री-पुरुपों की सबसे वड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयायियों में है। अतः यदि ऐसी संस्था से मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल कचोटने का भारी कप्ट, विछोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े। और मैं तभी ऐसा कहेंगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर मैं देश की अधिक सेवा कर सकूगा।

### कुञ्ज संशोधन

"मै चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्य-हम में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके कांग्रेस के साव की परीक्षा करें। पहला संशोधन जो में पेश करेंगा वह यह होगा कि 'उचित और शान्तिसय' अव्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 'अहिंसात्मक' शब्द रक्खें जायें। में ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिसय के बदले इन दो विशेषणों का सरल-भाव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे व्येय की प्राप्ति के लिए सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए।

दूसरा संगोवन यह होगा कि कांग्रेस की मताविकार-योग्यता चार आने के वदले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा वटा हुआ २००० तार (एक तार = ४ फूट) सूत हर महीने टेने की रक्खी जाय और वह सूत मतदाता खुट चखें या तकली पर कातकर टे। अगर किसी मेम्बर की गरीबी सावित हो तो उसको कातने के लिए काफी रुई दी जाय ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके। इसके पक्ष और विपक्ष की टकीलें यहां टोहराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सचमुच छोकतंत्रात्मक सस्या वनना है, और गरीब-से-गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए कम-से-कम परिश्रम का मताविकार बनाना ही होगा। यह सब छोग स्वीकार करते हैं कि चखी चछाना कम-से-कम परिश्रम के साय-साथ सबसे अविक आदरणीय कार्य है। यह वािलग-मताविकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता है और उन सबके वूते की बात है जो अपने टेज के नाम पर आब घंटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं। क्या पढ़े-लिखो और सम्पत्तिवानों से यह आशा करना बहुन है कि वे श्रम के गौरव को स्वीकार करेंगे और इस वात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूछ छाम कितना होना है?

क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भाति स्वत अपना ही पारितोषिक नहीं है ? अगर हुम छोग वास्तव में छोकसेवक हैं, तो हम उनके लिए चर्छा चछाने में गौरव का अनुभव करेंगे। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की उस वात का में स्मरण दिलाता हूँ जो वह प्राय अनेक सभामचों से कहा करते थे, अर्थात् तलवार जिस प्रकार पाश्चिक शक्ति और वलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्छा या तकली अहिंसा, सेवा तथा विनम्रता का प्रतीक है। जब चर्छा राष्ट्रीय-पताका का एक अग वना दिया गया तो अवस्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्छों की आवाज गूजेंगी। वास्तव में अगर काग्रेसवाले चर्छों के सन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय झडे से हटा देना चाहिए। और काग्रेस के विधान से खादी की धारा निकाल देनी चाहिए। यह असहा वात है कि खादी की शर्त का पालन करने में निर्लंज्जपन से घोखा दिया जाय।

"तीसरा सशोधन जो मैं पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे काग्रेसी को काग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक बराबर काग्रेस-रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा हो। खादी की धारा को कार्यान्वित कराने में भारी किटनाइयों का सामना पडा है। यह मामला आसानी से इस प्रकार तय किया जा सकता है, कि काग्रेस के सभापित के पास अपील करने का अधिकार देते हुए मिन्न-मिन्न कमिटियों के सभापितयों पर इस बात का फैसला करने का भार छोड़ दिया जाय कि वे यह देखें कि मतदाता आदतन खादी पहननेवाला है या नहीं। नियम के अर्थ में वह आदमी खादी का आदतन पहननेवाला न समझा जाय, जो वोट देने के समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णत खादी-वस्त्रों में न हो। किन्तु फिर भी किसी नियम से वह सन्तोषजनक फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसका पालन अधिकतर लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी और कडाई से काम क्यों न लिया जाय।

"अनुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० प्रतिनिधि होते हुए भी कांग्रेस इतनी बड़ी हो जाती है कि मलीभाति कार्य-सचालन करना कठिन हो जाता है। व्यवहारत कभी पूरे प्रतिनिधि काग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शरीक नही होते। और फिर जविक काग्रेस के सदस्यों की सूचिया कही भी असली नही होती, तब ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा सकते है? इसलिए मैं यह सशोधन चाहूँगा कि प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर ऐसी कर दी जाय जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना जाय।

इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हों। यह कोई ऐसी आकाक्षा नहीं है जो पूरी न हो। ३५ करोड़ की जन-संख्यावाले देश के लिए यह अधिक नहीं है। इस संशोधन के द्वारा काग्रेस को जो वास्तविक लाभ होगा. उससे संख्या-बल की क्षति-पूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के क्रपरी ठाट-बाट की रक्षा दर्शकों के लिए उचित प्रबन्ध कर केकी जायगी, और स्वागत-समिति को अत्यधिक सख्यक प्रतिनिधियो के रहने आदि की व्यवस्था करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे छूटकारा मिल जायगा। यह बात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका लोकतन्त्रात्मक रूप और उसका प्रभाव इस कारण नहीं है कि उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक संख्या होती है, बल्कि इस कारण है कि काग्रेस ने देश की सतत वर्द्धमान सेवा की है। पश्चिम का लोकतंत्र वगर सर्वथा निष्फल नहीं हो गया है, तो अग्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्यों न भारत लोकतत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को प्रत्यक्ष प्रकट कर दे ? भ्रष्टता तथा दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिएँ, यद्यपि आज यही बात देखने मे आ रही है, न बहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। थोड़े आदिमयो द्वारा उन सब लोगों की आशा, महत्त्वाकाक्षा तथा भावनाओं का प्रकट करना, जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते है, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है। मेरा विश्वास है कि लोकतत्र का विकास बल-प्रयोग से नही हो सकता। लोकतंत्र का सच्चा भाव वाहर से नही, किन्तु भीतर से उत्पन्न होता है।

"मैने यहां विघान में करने योग्य सशोधन पेश किये है। ऐसे और भी प्रस्ताव होगे जो उन बातो का, जिनकी चर्चा मैने की है, स्पष्टीकरण करेगे। मैं अपने इस वक्तव्य

को उन प्रस्तावों की चर्चा करके बढ़ाना नही चाहता।

"मुझे आशंका है कि जिन संशोधनो का मैने उल्लेख किया है वे भी बम्बई-काग्रेस में शामिल होनेवाले कांग्रेसजनो में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवे। परन्तु यदि कांग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहें, तो मैं इन संशोधनों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल हो, देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूँ। जिस किसी संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा पर निर्भर करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जबतक उसके सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश सिद्ध नहीं हो सकता और जिस नेता का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से और वृद्धिपूर्वक नहीं करते वह अपना कर्तेच्य पूरा नहीं कर सकता। और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं उसके लिए तो यह वात और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुजाइश नहीं। कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुण-दोष पर विचार कर ले। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकवृद्धि के अनुसार ही कार्य करे।"

# बम्बई-कांग्रेस

२६ से २८ अक्तूबर (१९३४) तक वम्बई में काग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के पहले से ही कांग्रेस-विद्यान में होनेवाले कान्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी।

अधिवेशन के शरू होते ही गाधीजी ने अपने सशोधनो को दो विभागो में बाट दिया, अर्थात काग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोधनो को तो आपने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विघान-सम्बन्धी सशोधनों के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस बात की परख होगी कि काग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियो में विश्वास रखती है या नहीं। पर आक्चर्य की वात है कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परिवर्तनो-सहित दोनो प्रकार के सशोधन स्वीकार कर लिये और स्वयं काग्रेस ने भी उन्हें मख्यत स्वीकार कर लिया. जिससे गांघीजी सतुष्ट हो गये। गांघीजी के मुल-मसविदे में काग्रेस ने जो-जो परिवर्तन किये उनकी तफसील देने की यहा जरूरत नही। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय-परिवर्तन के प्रस्ताव के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियों के पास सम्मति के लिए मेजा जाय। 'बारीरिकश्रम' की वर्त केवल उन्ही काग्रेस-सदस्यो तक सीमित रक्खी गई जो काग्रेस के किसी चुनाव में खडे हो। आदतन खादी पहनने की धारा ज्यो-की-त्यो मान ली गई। काग्रेस-प्रतिनिधियो की सख्या २००० से अधिक न होना तय हुआ, जिसमे १४८६ प्रतिनिधि ग्राम्य-क्षेत्रो के और ५११ शहर-क्षेत्रो के रक्खे गये। महासमिति के सदस्यो की सख्या आधी कर दी गई। प्रतिनिधियो का चनाव '५०० सदस्यो पर एक प्रतिनिधि' के हिसाव से रक्ता गया. न कि १००० सदस्यो पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से, जैसा कि गांधीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी के मूल-मसविदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियो की सख्या ठीक काग्रेस-सदस्यो की सख्या के हिसाव से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह तात्पर्य हवा कि प्रतिनिधियो

की हैसियत अब एक घूम-धड़ाके से होनेवाले सम्मेलन के दर्शको की-सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियो की-सी हो गई, जिनका कर्तंच्य था कि काग्रेस की कार्य-कारिणी अर्थात् महासमिति व प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो का चुनाव करे। गांधीजी के मसविदे का शेष भाग लगभग ज्यो-का-स्यो स्वीकार कर लिया गया।

लेकिन काग्रेस का नया विधान या पार्लमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एवं साम्प्रदायिक-निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के मार्के के निर्णयों में से नहीं थे, हालांकि ये स्वय कुछ कम महत्त्व के निर्णय न थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, यद्यपि उसकी ओर लोगों का घ्यान कुछ कम आर्काषत हुआ, अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना थी, जिसके बारे में यह निश्चित हुआ कि वह गांघीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा और राजनैतिक कहलाई जानेवाली हलचलों से अलग रहेगा। खहर के कार्यक्रम की पूर्ति का यह युक्ति-युक्त परिणाम ही था। गांव व देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए जिन ग्राम्य-उद्योगों की आवश्यकता होती है खहर तो उनका अगुवा-मात्र ही है। किसी राष्ट्र की सम्यता का ठीक-ठीक पता-ठिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही होता है।

वैज्ञानिक आविष्कारो पर तो सारे ससार का एकसा अधिकार होता है। ज्ञान भी किसी एक राप्ट्र व व्यक्ति की बपौती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी में तो हमें उस राष्ट्र की आत्मा ही बोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का कला-कौशल व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो व्यक्तित्व ही मानो जाता रहा। वह राष्ट्र पशुओं की भांति जीता रहे यह बात दूसरी है, लेकिन उसकी सृजनात्मक-प्रतिभा तो सदा के लिए बिदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भावना ही नहीं। इसलिए जब गांधीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों को पुनर्जीवन देने का बीढा उठाया तो मानो उन्होंने भारतीय सम्यता के पुनरुद्धार, भारत की आर्थिक समृद्धि के पुनरागमन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धित की पुनर्रचना का ही बीडा उठाया।

### गांधी जी अलग होगये

अब हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवतः बम्बई-अधिवेशन की सबसे मार्के की घटना है; अर्थात् गाधीजी का काग्रेस से अलग होना। हालांकि इस सम्बन्ध में गाधीजी ने जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगो ने अधिक मूल्य नही दिया था, लेकिन उन्हें शीघ्र ही पता भी चल गया कि गांधीजी जो-कुछ भी कहते हैं वह सदा ठीक ही कहते हैं और जो-कुछ भी कहते हैं उसे सदा करते हैं।

वास्तव मे यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्रो को एकदम सन्नाटे में ही डालनेवाली थी कि गांधीजी काग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेगे। तिसपर भी गांधीजी ने काग्रेस के विश्वास-प्रस्ताव के साथ ही काग्रेस को छोडा है और उसमे वापस आने के लिए काग्रेस का दर्वाजा उनके लिए सदा खला हवा है। यह तभी हो सकता है जबकि पहले काग्रेस स्वय अपनेको इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने मे से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपनेको इस प्रकार ढालना होगा कि काग्रेस व खहर, गढ़ता, सच्चाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने लगे। इसलिए काग्रेस के विद्वशाली लोगों को अपने नेताओं को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व त्याग के आदर्श की प्राप्ति है-ऐसा आदर्श जिस तक पहुँचने के लिए हमे प्रति दिन कम-से-कम ५ घटे मासिक के हिसाव से शारीरिक श्रम करना आवश्यक है और जिसका फल हमें काग्रेस को अपित करना है। इस घारा के सम्बन्ध में कछ लोगों की यह गलत बारणा-सी वन गई है कि यह घारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व प्रभाव से बचाने के लिए रक्खी गई है। बात ऐसी नहीं है। शारीरिक-श्रम तथा गरीव मजदूर व किसानो की सेवा के लिए काग्रेस गत १४ वर्षों से ही वचन-वद्ध है। काग्रेस का वृष्टिकोण तो वास्तव मे समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ सहर व ग्राम-उद्योगो मे, सत्य व ऑहसा मे, तथा देश के सामने रक्खे गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्या रखने की घोषणा कर हे तो काग्रेसियो और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे। और फिर गांधीजी से वढकर समाजवादी और कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं विक वास्तविक समाजवादी है--जिन्होने अपनी सारी घन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-वार नाते-रिश्तेदारो तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया? इसलिए कहना होगा कि श्रम-मताधिकार कोई दिखावटी चीज नही बल्कि काग्रेसियो के दैनिक-जीवन मे समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न है।

गाधीजी यह महसूस करने छगे थे कि वह एक वडे वोझ के समान है जिससे काग्रेस दवी जा रही है, और जितना ही अधिक वह उस वोझ को कम करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह बढता जाता है। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करें तो वह करें, बन्द करें तो वह करें, और उसका सचालन करें तो वह करें। यद छोडे तो वह छेडे, सुलह करे तो वह करे। हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई आर्डर दे तो गाधीजी। सच तो यह है कि इतने भारी बोझ के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोझ लदा हुआ था, मजबूत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति बढ़ती ही है, उसके स्वय काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी की भावना भी बढ़ती है, उसमे आशा और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हाल्त मे तो और भी अधिक जबिक वह वृद्ध पुष्य अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाहम्वावरा देने और उसका पथ-प्रदर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार है। वह इसका आश्वासन दे ही चुके है। उनका उद्देश तो काग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना है। किसी संस्था की शक्ति उसके सदस्यों की संख्या से नही बल्कि उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमे निहित रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात् उसी अनुपात मे, वह नैतिक शक्ति भी बढ़ती जाती है।

# राजेन्द्र बाबू का भाषण

बम्बई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापित बाबू राजेन्द्रप्रसाद के चातुर्यों, कार्य-शक्ति व असाधारण दक्षता को कुछ कम नहीं हैं। कांग्रेस-अधिवेशन में पढ़ा गया उनका अभिभाषण उन गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा सकता है जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं। आपने स्वेत-पत्र (ह्वाइट-पेपर) की तफसीलवार बड़ी विद्वत्तापूर्ण बालोचना की। कांग्रेस-कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लामदायक थे।

राजेन्द्र बाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया
——"भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम
स्वाधीनता ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों से सम्बन्ध-विच्छेद करके
अलग पड़े रहेगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो ही नही सकता, खासकर जबकि
हमें उसे अहिसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब तो उस शोषण का अन्त
करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता है।
स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी
मर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते है। स्वाधीनता से किसीकी बुराई
नहीं हो सकती, यहांतक कि हमारा शोषण करनेवालो की भी बुराई नहीं हो सकती।

हा, अगर सद्भावों के बजाय हमारे शोपक शोषण की नीति पर ही निर्भर रहे तव तो बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन की शक्ति अहिंसा है, जिसका सजीव व सिकय रूप सबका सदमाव होना और सबके लिए सदमाव का होना है। हम यह देख ही चुके है कि कुछ हद तक समस्त ससार का लोकमत अहिंसा को मान चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए। यह तभी हो सकना है जबिक ससार के राष्ट्रों की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले हो, जो भारत की सिंदच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। फिर भारत अन्य देशो पर कोई मनसुबे नही बाय रहा है। उसे विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक गान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण वनी ही रहेगी, और चुकि दूसरे देशों पर उसकी कोई बरी नीयत नहीं है, वह इस वात की आशा तथा माग तक कर सकेगा कि उसके प्रति भी कोई बरी नीयत न रक्खे। और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की सदिच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियो तक को. यदि उनका उद्देश भारत को वर्तमान अस्वामाविक हालत में पटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से डरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्फटिक की भाति साफ व स्वच्छ है। यह मार्ग सिक्रय, सजीव, अहिसात्मक सामहिक प्रतिकार का है। हम एकवार असफल हो जायें, दो वार हो जायें, लेकिन एक दिन हम अवस्य सफल होगे।

कड़यों ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना सर्वस्व तक निछावर कर दिया है। और भी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्वान कर दिया है। लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई किनाइया आवे तो हमें उनसे घवराना नहीं चाहिए और न हमें डर से या लालच से अपने सीघे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे शस्त्र बेजोड है, ससार हमारे इस बृहद्-प्रयोग की प्रगति को वड़े चाव और आशा के साथ देख रहा है। हमें अपने घ्येय पर अचल और अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। सत्याग्रह सिक्रय स्प में कुछ काल के लिए पछाड सा जाय यह बात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है। सत्याग्रह तो स्वय ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लॉवेल ने कहा था —

"Truth for ever on the scaffold, Wrong for ever on the throne, Yet that scaffold sways the future, And behind the dim unknown Standeth God within the shadow, Keeping watch above his own."

"सत्य भले ही जगतीतल में दिखे लटकता सूली पर, और दिखे अन्याय शान से डटा हुआ सिंहासन पर, सूली का प्रिय सखा सत्य वह तो भी इस भावी का— पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पूजित घर-घर। सदा खड़े भगवान् रहेंगे तिमिराच्छक गगन में, अपने प्यारों को बल देने जन में और विजन में॥"

अब हम उन प्रस्तावो की ओर आते हैं जो बम्बई-काग्रेस ने २६, २७ व २८ अक्तूबर को अपने अधिवेशन में, जिसके राजेन्द्र बाबू सभापित और श्री के० एफ० नरीमैन स्वागताध्यक्ष थे, पास किये।

काग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मजूर किया गया जो कार्य-समिति व महासमिति ने मई १६३४ में व उसके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास तौर पर पार्लमेण्टरी-बोर्ड, उसकी नीति व कार्य-कम, रचनात्मक कार्य-कम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे।

इसके पश्चात् राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा मे राष्ट्र की आस्था विषयक एक प्रस्ताव पास हुआ, जो इस प्रकार था.—

यह काग्रेस राष्ट्र को उसके हजारो स्त्री-पुरुप, बूढे और जवान, गानो व शहरो के सत्याग्रहियो के वीरतापूर्ण त्याग व कष्ट-सहन के लिए बधाई देती है और अपने इस विश्वास को प्रकट करती है कि अहिसात्मक असहयोग व सविनय-अवज्ञा के बिना देश मे इतने मार्के की सामूहिक जाग्रति का होना असम्भव था। इसलिए जहा वह इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सिवाय गांधीजी के औरो के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस वात में भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिंसात्मक उपायो की अपेक्षा, जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजलूम दोनो के द्वारा आतक-प्रयोग में ही होकर रहता है, अहिंसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ञा अधिक अच्छे साधन है।"

इसके पश्चात् एक प्रस्तव-द्वारा प० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती

कमला नेहरू की वीमारी पर कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गई और इस वात की उम्मीद की गई कि पहाडी स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा।

### **घ० भा० प्रामोद्योग संघ**

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग सघ के विषय पर खासी वहस और चहल-पहल रही और इस सम्बन्ध में निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया —

"चुकि देश-भर में काग्रेसियों के सहयोग से अथवा उनके सहयोग के विना स्वदेशी के प्रचार का दावा करनेवाली वहुत-सी सस्थाये खुल गई है, जिससे लोगो के दिलों में इस वारे में बहुत भ्रम फैल गया है कि 'स्वदेशी' का स्वरूप क्या है, और चिक अपने आरम्भ से ही कागेस का घ्येय सर्व-साधारण की प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चुकि गावो का पुनस्सगठन और पुनर्निर्माण काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है, और चूकि ऐने पुनर्निर्माण के लिए हाथ की कताई के मुख्य घन्चे के अलावा गावो के लूप्त या लुप्तप्राय उद्योग-धन्घो का पुनदद्धार करना अथवा जन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चुकि हाय की कताई के पुनस्सगठन जैसा काम तभी सम्भव है जबिक उसके लिए जुटकर गिक्त लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जायें जो काग्रेस की राजनैतिक हरूचलो से पृथक् और स्वतन्त्र हो, इसलिए श्री जे॰ सी॰ कुमारप्पा को अधिकार दिया जाता है कि वह गांघीजी की सलाह और देख-रेख में काग्रेस के कार्य के एक अग के रूप में 'अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-सघ' नाम की सस्या का निर्माण करे। उवत मघ उक्त उद्योग-धन्धों के पुनरद्धार व प्रोत्साहन के लिए और गावो की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे अपना विवान बनाने, घन-सग्रह करने तथा अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा।"

इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाडको तथा प्रदर्शनो के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था.—

"चूिक काग्रेस के वार्षिक अधिवेशनो पर होनेवाली नुमाइओ तथा घूम-धटाके के प्रदर्शनो के प्रवन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञ्छनीय है और चूिक इन नुमाइओ व प्रदर्शनो के कारण छोटे स्थानो के लिए यह असम्भव हो जाना है कि वे काग्रेस को आमन्त्रित कर सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइओ तथा घूम-घडाके के प्रदर्शनो के भार से वरी की जाती है। लेकिन चूिक नुमाइओ व धूम-घडाके के प्रदर्शन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अग है, इनके प्रवन्य का कार्य अन्तिल- भारतीय चर्ला-सघ व ग्राम-उद्योग-संघ के मुपूर्व किया जाता है। ये सस्थाये इन प्रदर्शनां का सगठन इस प्रकार करेगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर गाववालो का मनोरंजन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश होगा अपनी हल्चलों का दिग्दर्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आम तौर पर ग्राम्य-जीवन की छिपी शक्तियों को प्रविश्त करना।"

#### श्चन्य प्रस्तात्र

काग्रेस पार्लमेण्टरी-वोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वय वोर्ड ने ही एक प्रस्ताव-द्वारा अपनी यह सम्मित प्रकट की थी कि चूिक वोर्ड का निर्माण एक असाघारण स्थिति में हुआ था, यह बाञ्छनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सदस्य नामजद होने के वजाय निर्वाचित किये जाया करें और उसके बाद वह चुनाव के आधार पर वने। उसकी अवधि और जतें, जैसी उचित समझी जायें, उस समय तय कर ली जायें। वोर्ड ने अपना यह प्रस्ताव कार्य-सिति के पास सिफारिश के रूप में भेजा। कांग्रेस ने वोर्ड की सिफारिश स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी-वोर्ड १ मई १६३५ को मंग हो जाय और महासमिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये वोर्ड का चुनाव करे। निर्वाचित वोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेदान के अवसर पर पार्लमेण्टरी वोर्ड का नया चुनाव हुया करे और इस वोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा वोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं।

खहर-मताविकार के सम्बन्ध में एक पृथक् प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था ---

"काग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी काग्रेस-किमटी के चुनाव के लिए खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आदतन न पहनता हो।"

वस्वई-कांग्रेस में सबसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था:---

"कोई भी व्यक्ति किसी भी काग्रेस-कमिटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार

लडा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारील को समाप्त होनेवाले ६ महीनो मे काग्रेस की ओर से या काग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारी-रिक-श्रम न किया होगा जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० गज सृत के बराबर हो, या जो प्रति मास समय में = घटे के बराबर हो। कार्य-समिति समय-समय पर प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियों तथा अखिल-मारतीय ग्राम-उद्योग-सघ से सलाह लेकर यह निर्घारित करेगी कि कताई के वजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार किया जायगा।"

गाघीजी की अलहदगी ने इस वात का तकाजा किया कि गाघीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया जाय। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था.—

'यह कांग्रेस महात्मा गाघी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह दृढ मत है कि काग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। छेकिन चूकि उन्हें इस वात के लिए राजी करने के सव प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी वेजोड़ सेवाओ के प्रति बन्यवाद प्रकट करती है और उनके इस आश्वासन पर सतोप प्रकट करती है कि उनका सलाह-मशबरा और पथ-दर्शन आवश्यकतानुसार कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।"

काग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला और वह स्वीकार किया गया।

### श्रसेम्बली का चुनाव

वम्बई का अिंवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी-जान से कूद पढ़ा। इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का सचार हुआ और मानो कुछ काल के लिए उन्हें अपनी मनचाही चीज मिल गई। देश का जिला-जिला और देश की तहसील-तहसील छान डाली गई। देश-मर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने लगभग हरेक 'साधारण' क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निश्चय किया। जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक घ्यान गया वह था दक्षिण-मारत का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्युखम् चेट्टी खड़े हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेट्टी को मारत-सरकार ने एक व्यापार-क्षित्व की चुतें तय करने के लिए ओटावा मेजा था।

साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने व्यापार-सन्धि की शर्ते तय कर डाली। ओटावा से लौटकर वह असेम्बली के अध्यक्ष भी चन लिये गये थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का समर्थन तक प्राप्त था। मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर वाँबिली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पार्लमेण्ट अर्थात् असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसीको चुनाव न लडना चाहिए। सरकारी अफसरो तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया। काग्रेस सर चेट्टी के विरोधी सामी वेकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी वेकटाचलम ने सर षण्मुखम के ऊपर जो विजय प्राप्त की, उसकी गणना साघारण विजयो मे नही की जा सकती। वास्तव मे वह सरकार के ऊपर काग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नैतिक-बल की, और ओटावा और ब्रिटेन दोनो के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में काग्रेस ने और सब जगहो पर भी कव्जा कर लिया। मदरास-अहाते मे ११ प्रादेशिक जगहे थी, हरेक के चनाव मे काग्रेस को ढेर-की-ढेर राये मिली। बगाल मे काग्रेस-नेशनलिस्टो ने सब 'साधारण' जगहो पर कब्जा कर लिया। यक्त-प्रान्त मे भी काग्रेस ने सब 'साघारण' जगहो पर कब्जा कर लिया, जैसा कि वह सन् १९२६ में भी नहीं कर सकी थी। युक्त-प्रान्त में काग्रेस को मुसलमानो की भी एक जगह मिल गई। विहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आसाम में सब जगह काग्रेस ने बाजी मारी। केवल पजाब में ही काग्रेस पिछड़ गई। वहा उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर काग्रेस ने ४४ जगहो पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध-काग्रेसी जगहे है। इन जगहों के अलावा काग्रेस-नेशनलिस्टो की जगहे भी उसे प्राप्त हुई। साम्प्रदायिक 'निर्णय' के प्रश्न के अलावा काग्रेस-नेशनिलस्ट हरेक बात में काग्रेस के साथ थे।

असेम्बली में काग्रेस-पार्टी ने श्री तसद्दुक अहमदक्षा शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता के लिए खड़ा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार श्री अभ्यकर, शेरवानी व शशमल को खोकर काग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। देश को श्रेष्ट-से-श्रेष्ट सेवा अपित करके ये तीनो वीर अपने जीवनके यौवन-काल में इस संसार से कृच कर गये। श्री शशमल काग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे।

# श्रसेम्बली में कांग्रेस-पार्टी का कार्य

काग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी को शुरू

हुआ, अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सध के वारे मे जो गक्ती-पत्र निकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए काग्रेस ने कार्य रोक रखने का प्रस्ताव पेश किया. लेकिन वह खटाई में पड़ गया। श्री शरतचन्द्र वसू को नजरवन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायो से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वस जव नजरवन्द थे तब भी वह असेम्बली के लिए निर्विरोध चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की बैठको में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। काग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने श्री मुलामाई देसाई के योग्य नेतत्व में अपनी मोर्चेवन्दी की। श्री देसाई के वारे मे यह कहना अत्यक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को वही गौरव और वही प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित मोतीलालजी ने कराई थी। आप कुछ काल तक वम्बई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदो तक की तनिक भी परवाह न की जो स्वभावत इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हैं। काग्रेस ने अपना दूसरा वार ब्रिटेन व भारत में हए तिजारती समझौते पर किया। ५८ के विरुद्ध ६६ रायो से असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर दिया जाय। (सरकारी) पद का दृश्पयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो लज्जा-जनक-से-लज्जाजनक कार्य किया जा सकता है उसका यह समझौता एक ज्वलन्त उदाहरण था, जिसे भारत-मत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आपस मे किया था। समझौता तो किया था ब्रिटिश-मित्र-मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार की लूट को बाटने के लिए, पर उसको दे दिया गया वडा ऊँचा नाम 'विटेन-भारत का व्यापारिक समझौता'। वास्तव मे यह वात थी कि नये सूघारों मे व्यापारिक संरक्षणो के बारे में ज्वाइन्ट पार्रुमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट में जो सिफारिंगे की जानेवाली थी, उनको अमल में लाने के लिए ही पहले से यह समझौता कर डाला गया था। समझौते मे यह बात खुलासा तौर पर रक्खी गई कि "भारतीय-व्यवसायो को केवल इतना ही मरक्षण दिया जायगा. अधिक नहीं. जिससे कि वाहर से आनेवाला माल भारत में लगमग उसी कीमत पर विक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का वना माल यहा विकेगा, और जहातक सम्भव होगा ब्रिटेन के वने माल पर कम महसुल लगाया जायगा। इंग्लैण्ड के तथा अन्य विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण महसूल लगाये गये है या लगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न वदला जायगा कि विटेन के माल को नुकसान पहुँचे। जब कभी किसी भारतीय-व्यवसाय को संरक्षण देने का

प्रक्त टैरिफ-बोर्ड के सुपुर्द किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले बिटेन के हर व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर सहे और अन्य फरीको की दलीलो का जवाब दे सके।

ब्रिटेन मे भारत का कच्चा लोहा तभी तक बिना चुगी के जाता रहेगा जबतव भारत मे आनेवाले फौलाद और लोहे पर चुगी का कानून वर्तमान समय की भाति हैं ब्रिटेन के अनुकूल रहेगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १६३५ को हस्ताक्षा हुए और बडी कौसिल में इसकी चारों ओर से निन्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में ७४ और विषक्ष में ४६ राये आई। सरकार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय हुई। इसके बाद स्याम के चावल और २५ या ३० अन्य विषयों पर विजय प्राप्त हुई।

हमने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बूझकर अन्त रे करने के लिए रख छोडी थी। निर्वाचन के समय जो ह्वाइट-पेपर था उसने अब ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट का रूप धारण कर लिया था। यह रिपोर्ट पार्लमेण्ट की दोनो समाओ-द्वारा पास की जा चुकी थी और अब यह कानून बन गया था। इस रिपोर्ट की सिफारिको का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणो पर बड़ी कौसिल ने जं प्रस्ताव पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई थी, उसे हम नीचे देतें हैं।

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कौसिल में जो ढग अिक्तियार किया वह प्रान्तीय-कौसिलों में अिक्तियार किये गये ढग से भिन्न था। प्रान्तीय-कौसिलों में सरकारी सदस्यों ने मत देने में भाग नहीं लिया, जो ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौसिलों का भारतीय लोकमत ही प्रकट हो सके। पर वडी कौसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव के विरोध में पेश किये गये संशोधनों के विरुद्ध सारी प्राप्त राये एकत्र करने का निश्चय किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तकोप न करती तो काग्रेस ने इस योजना के आधार पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो असदिग्ध प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता। पर बड़ी कौंसिल ने जिशाह साहब के सशोधन को पास कर दिया। मत लेने के लिए इस सशोधन को दो खण्डों में बाटा गया। इनमें से पहला खण्ड साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिलाह के सशोधन-स्वरूप काग्रेस-पार्टी ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो नामजूर हुआ।

इस संशोधन के पक्ष में काग्रेस-पार्टी की ४४ राये आई। अपना सशोधन नामजूर

होने के बाद काग्रेस-पार्टी तटस्थ रही और श्री जिन्नाह के संशोधन का पहला अश मुसलमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया।

श्री जिन्नाह के सज़ीवन के दूसरे और तीसरे भागो को एकसाथ रक्खा गया और वडी कौसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटो से अपनाया। सरकार के पक्ष मे ५८ वोट आये। काग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्ष मे राय दी और नामजद सदस्यों ने खिलाफ राय दी।

श्री जिन्नाह का सशोघन इस प्रकार था ---

"यह कौसिल साम्प्रदायिक 'निर्णय' को, जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार करती है जवतक विभिन्न जातियो का आपस में समझौता तैयार न होजाय।

"प्रान्तीय-सरकारो की योजना के सम्बन्ध में इस कौसिल की यह राय है कि वह अत्यन्त असन्तोषजनक और निराशा-पूर्ण है, क्यों कि उसमें अनेक आपत्तिजनक बाते रक्खी गई है—जैसे खासकर दुहरी कौसिलों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, पुलिस के नियमो, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें है, जिनके द्वारा कार्यकारिणी और कौसिलों का नियत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जबतक इन आपत्तिजनक बातों को न हटाया जायगा, मारतीय लोकमत का कोई अग सन्तुष्ट न होगा।

"अिखल-सारतीय सम कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में कौसिल की यह स्पप्ट राय है कि यह योजना जब से ही वोषपूर्ण है और ब्रिटिश-भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य है; इसलिए यह कौसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्राट् की सरकार को सलाह दे कि इस योजना के आघार पर कोई कानून न बनावे। यह कौसिल इस वात पर जोर देती है कि यह स्थिर करने के लिए कि सिफ्र ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस शकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेप्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने रखकर बिना विलम्ब भारतीय लोकमत से परामर्श करके स्थित में परिवर्तन करे।"

श्री जिन्नाह के सशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, लॉ-मेम्बर के द्वारा, इस सशोधन को भी ज्वाइन्ट-पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को वैसा ही रद करने वाला समझा जैसा काग्रेसपार्टी द्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला

रद करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने श्री जिन्नाह के सशोधन का वर्णन करते हुए कहा '----

"महोदय, मै यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीघे, सच्चे बौर खुले आक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिन्नाह साहब का अन्नत्यक्ष और कौशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी वही है।

"मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते है कि वैसे देखने मे तो यह आधे भाग पर आक्रमण है, पर असलियत मे मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के सको-धन मे और काग्रेस-नेता के सकोधन मे मूलत कोई अन्तर नहीं है।"

जब रेलवे-बजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक बार हार खानी पड़ी थी। अनेक सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रवन्ध में सरकारी नीति के खूब धुरें उडाये। विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-ग्रान्ट को घटाकर १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में प्रसगवश सरकार की वर्तमान नीति के धुरें उडाये और कहा कि यह नीति १६३० के खरीते के अनुसार बरती जा रही है। इस प्रकार नीति बरतने के कारण है (अ) राजनैतिक हलचल के समय सैनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना; (आ) भारतीय रेलवें में लगी गई विशाल पूजी की रक्षा करना; (इ) भारतमत्री-द्वारा नियुक्त किये गये उच्च पदस्य रेलवे-अधिकारियों के पदों की रक्षा की जिम्मेवारी लेना; (ई) सैनिक और अन्य कार्यों की बिना पर भविष्य में यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था; (उ) रेलवें की नौकरियों में अधगोरों के हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय बिल में रेलवें को गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सूची में रक्खा गयाहै।

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दौरान में स्पष्ट कर दिया था, 'विरोधसूचक' प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव ७५ रायों से पास हुआ। विपक्ष में केवल ४७ राये आई। किसी स्वतन्त्र देश में शासन-खर्च देने की इन्कारी-सूचक प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पडता। रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध में था, जो ६१ रायों से पास हुआ, विपक्ष में ४४ राये आई। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के सम्बन्ध में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव खाद्य-यदार्थों पर रेलवे का महस्ल

- -- --- ----

घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में ह्विटले-कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में था।

# नयी योजना पर कार्य-समिति

नई कार्य-सिमिति की पहली बैठक पटना मे ५, ६ और ७ दिसम्बर १६३४ को हुई। सिमिति ने श्री बी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह वडी कौसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिघारे थे। कार्य-सिमिति ने ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया —

"चूकि काग्रेस ने पूरी तरह और घ्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया था कि ह्वाइटपेपर में आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद कर दिया जाय और केवल विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तोप-जनक हो सकती है,

"और चूिक इस नामजूरी और विधान-कारिणी सभा की माग को देश ने बडी कौंसिल के आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है,

"और चूकि ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी-किमटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई वातो में ह्वाइटपेपर की तजवीजो से भी गये बीते हैं और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी और असन्तोषजनक कहकर उनकी निन्दा की है;

"और चूिक ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी-किमटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभुत्व और रक्त-शोषण को एक महेंगे चोगे में सुविधा-पूर्ण और स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई है, वर्तमान शूमन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक खरावी और खतरा है;

"इसलिए इस समिति की राय है कि इस योजना को रद कर दिया जाय।
यद्यपि वह भलीभाति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जवतक काग्रेस के
प्रस्ताव के अनुसार विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल
जाय तव तक वर्तमान शासन-प्रणाली के, जो असहनीय और अपमानकारी है, अन्दर
लडाई जारी रखना। यह समिति वड़ी कौसिल के सदस्यो से अनुरोध करती है कि वे
इस सरकारी योजना को, जिसे सुधारो के नाम पर भारत पर लादा जा रहा है, रद
कर दे। यह समिति राष्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्यसिद्धि के लिए काग्रेस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन करे।

"यह कार्य-समिति जनता को, बड़ी कौसिल के निर्वाचन के अवसर पर काग्रेस के नेतृत्व के प्रति जसके विश्वास और आस्था के प्रदर्शन पर, बवाई देती है और कांग्रेस-सस्थाओं और कांग्रेस-वादियों से अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना ध्यान निम्न कार्यक्रम को पूरा करने की ओर दें:—

(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-कमिटियों का संगठन करना; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना; और (३) जनता को उसके अविकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और कराची-कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना।"

श्री मुभापचन्द्र वसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता की मृत्यु पर थोडे समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी विन्दिशें लगाई गईं थी, उनपर कार्य-सिमिति ने क्षोभ प्रकट किया। सिमिनि ने यह सम्मित प्रकट की कि कौंमिलों में गये हुए कांग्रेमी सदस्यों को सदा खहर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोव किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई के साथ करें। कार्य-सिमिनि से वंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गत-निर्वाचन के अवसर पर दिये गये वंगाल के हिन्दुओं के काग्रेस-विरोवी मत को ज्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय के सम्बन्य में कांग्रेस के रख पर दुवारा विचार हो, उसके सम्बन्य में सिमिति ने यह सम्मिति स्थिर की कि काग्रेम की नीति वम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्वारित हुई थी, और सिमिति के अविकांग सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसिलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

### कांग्रेस का पचासवां वर्ष

अब हमें कांग्रेस में सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना है जो १६३५ में घटित हुईं। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुन्तक का यह अन्तिम अंग है।

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस बैठक में नागपुर के श्री अभ्यंकर और गुजरात-विद्यापीठ के श्राचार्य गिडवानी के परलोक-वास पर जोक-प्रकाश किया गया। इन दोनो सज्जनो ने बड़े कप्ट उठाये थे और देश की नेवा वड़ी लगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवम मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्नाव वनाया गया। वह इस प्रकार है----

"इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते है कि पूर्ण-स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जवतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे चैन मे न बैठेगे।

"इस उद्देश की सिद्धि में हम मन, वचन, कमें से यथाशक्ति सत्य और व्यक्ति का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिवड़ रहेंने।

"सत्य और अहिंसा के दो आवश्यक गुणो को व्यक्त करने के लिए हम

- (१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और विना जाति, वर्ण या सम्प्रदाय का भेद किये सबसे बरावरी का रिक्ता कायम करेंगे।
- (२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से वर्चेंगे और दूसरों को भी
- (३) हम हाथ से कातने की कला को और अन्य ग्राम्य-उद्योगो को प्रोत्साहन देंगे और अपने व्यवहार में खद्द और ग्राम्य-उद्योग की अन्य वस्तुयें लायेंगे और दूसरी सारी चीजो को छोड देंगे।
  - (४) अस्पृश्यता का निवारण करेंगे।
  - (५) जिस तरह होगा, लाखो मूखों मरते हुए भारतवासियो की सेवा करेंगे।
  - (६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यों मे भाग लेंगे।"

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय-दिवस में जहांतक सम्भव हो कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय, और इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय। हड़तालें न की जायें। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी ऑडिनेन्स या स्थानिक अधिकारी के हुक्म की अवहेलना न की जाय और न सभा में माषण किये जायें। राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय।

सम्राट् जार्ज के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावत ही कार्य-सिमिति का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्वन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ —

"सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत मे सम्राट् की रजत-जयन्ती मनाई जायगी। इस अवसर पर जनता को कैसा रख अख्तियार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्य-समिति पथ-प्रदर्शन करना आवश्यक समझती है।

"कांग्रेस के मन में खुद सम्राट् के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और कुछ हो नही सकता, न है ही; पर साथ ही कांग्रेस इस वात को नहीं भूल सकती कि भारत का शासन, जिसके साथ सम्राट् का स्वभावत ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र की राजनैतिक, नैतिक, और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बहुत बहा रोडा रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-व्यवस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रक्त-शोषण करने में, देश में जो-कुछ धन बचा है उसे खीच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कही अधिक राजनैतिक दासत्व की अवस्था में पटकने में सफल होगी।

"अतएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देना असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के विरोधी-प्रदर्शन के द्वारा अग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुँचाने का निषेध करती है। इसलिए यह समिद्धि जनता को, और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल है जो निर्वाचित सस्थाओं के सदस्य हो, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर ही सन्तुष्ट हो जायें।"

• सूती मिलो के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दो में साफ की गई—"चूिक अधिकाश सूती-मिलो के मालिको ने काग्रेस को दिये वचनो को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समिति की सम्मिति है कि काग्रेस या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला कायम रखना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समझे जाये।

"कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे काग्रेसियो का और कांग्रेस से सहानुभूति रखनेवालो का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से बुने कपढे की ओर ही ध्यान दे और उसीकी उन्नति में सहायता करे।"

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १२ (ई-३) के अनुसार अनुशासन-भग-सम्बन्धी नियम पास किये।

काग्रेस के विघान में रक्खी गई 'निवास-सम्बन्धी योग्यताओं' के वास्तिविक अर्थ के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्वारा स्पष्ट कर दिया।

इसके बाद कार्य-समिति ने बर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट पार्रुमेण्टरी किमटी की सुघार-योजना की दृष्टि से, और काग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निश्चय किया कि बर्मा-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी पहले की भाति ही काम करती रहे। ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की नई सुधार-योजना के अन्तर्गंत वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में समिति ने सम्मति दी कि चूकि सारी योजना ही अस्वीकार्य हैं, इसलिए काग्रेस उसमें कोई सकोधन नहीं पेश कर सकती। पर इस योजना के जो अश वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में डालते हो, उनकी बालोचना करने में कोई रुकावट नहीं हैं।

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आध्र के रायालसीमी के प्रदेश की बाढ-पीडित जनता के कष्ट-निवारण के लिए धन की अपील करें।

७ फरवरी १६३५ को ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एकवार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग प्रवर्शित कर दिया गया! इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में वड़े-बड़े नगरों में ही समायें की गई हो सो वात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में समायें की गईं। इन सारी समाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो काग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था।

रंगून मे वर्मा-प्रान्तीय-काग्रेस-किमटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढग का निराला था, क्योकि रिपोर्ट को रद करने की माग पेश करने मे वर्मा और भारत दोनो आपस में मिल गये थे।

### सांप्रदायिक सममौते की चर्चा

अब हमे उस मेल-सम्बन्धी वातचीत की चर्चा करनी है जो १६३५ की जनवरी और फरवरी में हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की वातचीत, जो साम्प्रदायिक 'निर्णय' का स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगढ़ वैमनस्य और कट्ता टूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकावला कर सके, काग्रेस के अध्यक्ष वावू राजेन्द्रप्रसाद और मुस्लिम-लीग के सभापित श्री मुहम्मदअली जिश्नाह में, एक महीने से भी अधिक दिनो तक चलती रही। वातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और वीच में कुछ दिनों के लिए बन्द रहकर फिर १ मार्च १६३५ तक जारी रही। पर इस वातचीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को वडी निराणा हुई।

#### दमन जारी

१६३५ मे भी सरकारी रख या नीति मे कोई परिवर्तन नही हुआ। काग्रेस को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रक्खी जा रही है और जरा- जरा-सी बात पर काग्रेस-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर आतककारी कामो का सन्देह किया जाता है, उन्हें अब भी बिना मुकदमा चलाये जेलों में या घरों में नजरबन्द रक्खा जा रहा है और अकेले बगाल में ही उनकी सख्या २७०० है। अनेक स्थानो पर यदा-कदा मकानो की तलाशिया होती रहती है और महासमिति के तथा बिहार आदि प्रान्तों की काग्रेस कमिटियों के दफ्तरों पर भी निगाह पढ चुकी है। खान अब्दुलगफ्फारखा को बम्बई में भाषण देने के अपराघ में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले में एक साल का दण्ड दिया गया।

बंगाल के नज़रबन्दों की संख्या हजारों में है। उनके परिवार असहाय अवस्था में है। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया है। ये युवक कई वर्षों से बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रक्खें गये है या निर्वासित है। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुमूर्ति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिवारों और आश्रितों के कष्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। १६ मई का दिन हजारों आदिमियों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए निश्चित किया गया। काग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। बगाल की सरकारने काग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए इंडियन प्रेस (इमर्जन्सी पावसं) एक्ट की धारा २ ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि काग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञानुसार देश भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द दिवस की देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय। बगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र प्रकाशन बन्द रक्खा।

महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक में काग्रेस पार्लमेण्टरी-बोर्ड और निर्वाचन-सम्बन्धी झगडों का निपटारा करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और हिसाब-किताब की जाच के लिए आडीटर नियुक्त किये। महा-समिति ने श्री तसद्दुकअहमदला शेरवानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बडी कौसिल में काग्रेस-पार्टी के काम पर सतोष प्रकट किया, देश का ध्यान सीमान्त-प्रदेश में काग्रेस-संस्था के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बगाल के मिदनापुर जिले की काग्रेस-किमिटियों के निषिद्ध रहने, और बगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि काग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी

बने रहने, और बंगाल, बम्बई, पजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की संस्थाओं के, केवल इस आघार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, कुचले जाने की ओर देश का घ्यान आर्काषत किया, और जनता से अपील की कि काग्रेस की शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जि़ससे वह देश का उद्धार करने के योग्य बन जाय।

महासमिति ने "विदेशी कानून" (Foreigners' Act) नामक पुराने कानून के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-मारत के काग्रेस-वादियों को निवृत्तिसित करके उन्हें ब्रिटिश-भारत में आकर निवास करने और कामकाज करने के कानूनी अधिकार का उपयोग करने से विचत किया गया है।

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक यवको को नजरबन्द रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बन-हीन हो गये है, और स्वयं उन परिवारों के निर्वाह का प्रवन्ध न करने की निन्दा की। महासमिति ने सम्मति प्रकट की कि बंगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दो को छोड देना चाहिए. या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बगाल की जनता और उसके नजर-बन्दो को आश्वासन दिया कि उनके कब्टो के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति ने बगाल-प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरबन्दो की पूरी सुची तैयार करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारो की आर्थिक अवस्था से उसे सचित करे। नजरबन्दों के परिवारो का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्य-समिति की अधीनता में भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया। फीरोजाबाद के सामहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ॰ जीवाराम का पूरा परिवार, बच्चो और कई रोगियो सहित, जीवित जला दिया गया या, और नेताओ का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उत्माद-पूर्ण साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनाये हो सकती हैं। नेताओं से अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-इसरे के प्रति मेल और आदर के भावों के साथ शान्ति और मैत्री-पूर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल चेष्टा की जाय।

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिल भारतीय काग्रेस के लिए देशी रियासतो की प्रजा के हित भी उतने ही प्रिय है, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, और रियासतो की प्रजा को आक्वासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में काग्रेस उनकी पीठ पर है। इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-सिमित की भी बैठक हुई, जिसमें काग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासिमित के सब्दयों और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न काग्रेस-किमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। कार्य-सिमित में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा किया गया और काग्रेस और महासिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर काग्रेस-सस्थाओं के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था।

### क्वेटा का भूकम्प

१५ जनवरी १६३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी
मुक्किल से १८ महीने बीते होगे कि ३१ मई १६३५ को क्वेटा के भूकम्प ने देश-भर
में शोक के बादल फैला दिये। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसिलए कष्ट-निवारण का
काम सरकार ने स्वय अपने हाथ में लिया। यह स्वामाविक ही था; पर कष्ट-निवारण
और सगिटत-सहायता के उद्देश से बाहर से आनेवालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी
गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमित न काग्रेस के सभापित
को मिली, न गांधीजी को। इस परिस्थित में केवल निषिद्ध-प्रदेश के आसपास के
स्थानों पर ही सगिटत सहायता की जा सकती थी। काग्रेस के सभापित ने क्वेटा-कष्टनिवारक-समिति का सगटन किया, जिसकी शाखाये सिंध, पंजाब और सीमान्तप्रदेश में स्थापित की गई। यह समिति क्वेटा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर
रही है। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प
में मरे हुओं के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने
जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरमसीमा
थी। इस नीति ने कार्य-समिति को क्वेटा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को
निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया '—

"हाल ही में भूकस्प के कारण क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारी आदिमयों को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट करती है और कष्ट-पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है।

"यह कार्य-सिमिति चन्दा एकत्र करने और कष्ट-निवारण की व्यवस्था करने के. लिए सिमिति बनाने के काग्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती है। यह सिमिति क्वेटा के भूकम्प के घायल अथवा पीड़ित होनेवालो की वडी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है उसकी पहुँच स्वीकार करती है।

"क्वेटा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो चेष्टा की उसकी पृष्टि करते हुए कार्य-सिमित सरकारी और गैर-सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्तव्यों के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यि खुदाई का काम दो दिन बाद वन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत-से आदिमयों को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाला जा सकता था।

"कार्य-सिमिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आरोपों के सम्वन्ध में, जिनकी पुष्टि आशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जान करने के लिए सरकार की बोर से सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत किया जाय—

- (१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पासं पर्याप्त साधन है, वह वस्तु-स्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता दिखाई देता।
- (२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था।
- (३) सरकार को परिस्थिति का अच्छी तरह सामना करने के लिए आस-पास के इलाको से प्राप्त सहायता एकत्र करनी चाहिए थी।
- (४) जबिक मूकम्प-मीडित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पूरा ध्यान दिया गया, भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रवन्ध नहीं किया गया और वचाव, कष्ट-निवारण और वची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरो-पियनों और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद-भाव किया गया।"

#### पद-प्रह्गा का प्रश्त

१६३५ के मध्य में काग्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कौसिल-प्रवेश पर अडे हुए थे, एक और प्रका ने उद्दिग्त कर रक्खा था; और वह था नये शासन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जबिक विल अभी पार्लमेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसंग छेडा गया। यह बात की मुकारे-कोव्य नहीं है कि बाँग्रेस-वादियों के इस बरों ने बाना को कह विद्यार उपका उन लोगों ने जिनके हाथ में दिल बा, प्रार्थनेन्द्र को बहु बाद्यारम विकार में कि देश आवारी मीजून है जो मुकारों को बनल में बाँगों, एम उपकेर किया। उपवहित्र किया। उपवहित्र की अन्तर में बाँगों, एम उपकेर किया। उपवहित्र किया अन्तर हम मामले में विकार पर कि किया के किया माने आवार है, और बारामी-विविद्यान तक उपके निर्मय करने का किया की अविदार माने पर का प्रार्थ कुछाई के अन्तर में वर्षों में बाँग्य-पिनी की बैठक हुई, जिनमें तब हुआ कि इसका निर्मय कांग्रेस का खुळा अविवेदन ही कर सकता है। उसमें तिन्ति दिल्ला प्रस्ताद प्राप्त हुआ:—

"सबी द्यासन्दिकान के अन्तर्भ प्रव प्रकृष करने या न करने के स्वत्व में अनेक कांग्रेस-कविदियों के प्रस्ताव पहने के बाद यह कार्य-सिनि यह तिन्द्र प्रकट करती है कि इस प्रकृत की खारासी कांग्रेस-किंग्रेयन तक के जिए स्वरीत कर देना चाहिए। यह कार्य-सिनि बोप्या करती है कि इस सन्दर्भ में किसी कांग्रेस-बाबी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझ जाना चाहिए।"

### रियासर्वे और कांग्रेस

अभी विक कामन-समा के सामने ही या कि गार्कने करी खों हैं तो की सुक-साई देखाई में कबील की हैं, सिक्त में केंग्री-नरेगों को मार्की कार-सरकार के कम्मोन संबद्यासन के प्रकार पर सकाह की और किर मैसीर में इस विकार पर माप्य मी किरा। इस बारों की लेकर इस बार्य के आरम्म में केंग्री-साव्य-प्रशासित में हरकात करने के किए महासीनित की कैठक की मांग हुई। देशी-रियामओं की प्रका से कमरी मांग्र परिवास के इस माया के आवार पर कायन कर स्वती थी, को उन्होंने हमारी गीजिन-परिवास के अवसर पर किया था—"कांग्रेस ऐसे किसी वामन-विवास में स्सुष्ट द होगी, जिसके हारा देशी-राज्यों की प्रका को नागरिकता के अविवास प्रस्त द हैं कीर के सेव व्यवस्था-सव्य में प्रतितिष्ठित में सम्बी।"

२६, ३० और ३१ चुकड़ि १९३१ को वहाँ में होतेदाकी कार्यमानि ही वैदक में इस विषय पर प्रमाद शस किया गया, जिल्मों निलक्षित जिल्लिक सम्मति प्रकट की गई:---

"स्डिपि सार्याय रियामरों के सम्बन्ध में कॉर्ड की तीति की प्रमाणीकर. प्रकट कर दिया गया है, जिन भी नियासनों की प्रशासना या उमकी कींग ने कॉर्ड- नीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की माग आग्रह-पूर्वक पेश की जा रही है। इसलिए कार्य-समिति देशी-नरेशो और देशी-राज्यो की प्रजा के प्रति काग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित करती हैं—

काग्रेस स्वीकार करती है कि भारतीय रियासतो की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार काग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व-पूर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की हैं, और न केवल देशी-नरेशों से ही अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और लेखो-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के अधिकार देने की अपील की हैं, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की हैं कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गये सधर्ष में उसकी सहानुभूति है। काग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। काग्रेस समझती है कि यह स्वयं देशी-नरेशों के ही भले के लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दे, जिससे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हो।

पर यह बात समझ लेंनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का बोझ स्वय देशी-राज्यो की प्रजा पर है। काग्रेस रियासतो पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव डाल सकती है और, जहां भी हो, डालने पर वाध्य है। मौज़दा परिस्थित में और किसी प्रकार का सामर्थ्य काग्रेस को प्राप्त नही है, यद्यपि भौगोलिक और ऐति-हासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अग्रेजो के अदीन हो चाहे देशी-राजाओं के और चाहे किसी और सत्ता के, एक है और उन्हें अलग नही किया जा सकता।

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में काग्रेस के सीमित सामर्थ्य की बात भुला दी जाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अगीकार करने मे दोनो का उद्देश ही विफल हो जायगा।

आगामी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनो के विषय में सुझाया गया है कि काग्रेस भारत-शासन-विधान के उस अश में, जिसमें देशी रियासतो के और भारतीय-सघ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, सशोधन कराने पर जोर दे। कांग्रेस ने एक से अधिक वार शासन-सुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार , पर कि यह भारतीय-जनता की डच्छा का फल-रूप नही है, रद कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी समा के द्वारा हो। ऐसी दशा में काग्रेस अब इस योजना के किसी विशेप अश के सशोधन के लिए नहीं कह सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो यह काग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा।

साथ ही रियासतो की प्रजा को यह आक्वासन देना अनावक्यक है कि भारतीय नरेशो का सहयोग प्राप्त करने के लिए काग्रेस देशी रियासतो की प्रजा के हितो का बलिदान करने का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही काग्रेस सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों मे विरोध होने की अवस्था में जनता के हितो के लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है।"

अन्त मे यह निश्चय किया गया कि चुकि १८८५ में काग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसका पचासवां वर्षे उचित ढग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य-समिति ने इस अवसर के लिए कार्यंकम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। वर्धा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के बीच में जो थोडा-सा समय रहा उसमे तीन घटनाओं को छोडकर कोई विशेष वात न हुई। उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी घर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोडा-जेल से छोड दिये गये। उनको फौरन यूरोप को रवाना होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लौट आये तो, जैसा कि आज्ञा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवर्नर-जनरल-द्वारा सितम्बर मे क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि बडी कौसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्त्वपूर्ण या स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अन्तूवर १९३५ की महासमिति की बैठक थी, जो मदरास में हुई'। आशका थी कि 'पद स्वीकार करने' और 'कांग्रेस और देशी-राज्यो के प्रवन' पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम काग्रेस-अधिवेशन के साथ हुई बैठक को छोड़ दे, तो मदरास में महासमिति की यह पहली बैठक थी। मदरास में देशी-राज्यों के प्रक्त पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमित प्रकट की गई और पद स्वीकार करने के प्रक्त पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय कौसिलो का निर्वाचन आरम्भ होने में बहुत देर है, और साथ ही इघर राजनैतिक वातावरण भी अनिश्चित है, इसलिए इस विषय पर काग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूल भी नहीं होगा और राजनैतिक दृष्टि से अविवेक-पूर्ण भी होगा।

मदरास की महासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना का

जिक करना आवश्यक है। महासमिति के बगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गईं कि उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति न मिलेगी, क्योंकि वंनाल-प्रान्तीय-काग्रेस-किमटी ने अपना ५००) का चन्दा पूरा अदा नहीं किया है। कार्य-सिमिति ने बंगाल-प्रान्तीय-काग्रेस-किमटी की कार्य-कारिणी को एक यह भी नोटिस दिया कि कार्य-सिमिति ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-काग्रेस-किमटी को मानने के सम्बन्ध में जो हिदायत दी थी उसका जान-बूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विश्व जाब्ते की कार्रवाई क्यों न की जाय, इसका वह कारण बताये।

#### नया शासन विधान

अब अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दे कि पार्लमेण्ट ने भारत-शासन-विधान पास कर दिया और २ जलाई को उसे सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विषय की आलोचना करके हम पस्तक को मोटी नही बनाना चाहते। हा. हम कामन-संभा के एक सदस्य के भाषण का, जिसके वाद वहस लगभग समाप्त ही हो गई, उद्धरण देने के प्रलोभन को नहीं रोक सकते। प्र जून १९३५ को मेजर मिलनर ने इण्डिया-विल पर वोलते हए मि॰ चींचल और सर सेम्युबल होर की तुलना नाटक के नायक और उपनायक से की। उन्होंने कहा-"नायक (सर सेम्यअल होर) ने शठ उप-नायक को हरा दिया है। आज (५-६-३५) वह विना खत-पात किये ही उसका काम तमाम कर देगा।" इसके बाद मेजर मिलनर ने कहा—"और तद दोनो प्रति-पक्षी वाह-मे-वाह डाले रगमच का द्वार छोडते दिखाई देंगे।" वास्तव मे यह नाटक १६३५ में ही नही, १६२० में भी रचा गया था। वैसे साम तौर से यह बात ठीक है कि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलो का लक्ष्य एक ही है; और वह यह कि एक ऐसा चित्र तैयार करें जो, "मैन्वेस्टर-गार्जियन' के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रतीत हो और इगलैण्ड को ब्रिटिश-राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पालँमेण्ट की दोनों -समाक्षो में लढ़ाई का स्वाग रचते है, उनमें से कुछ देने का ढोग दिखाते है और वाकी प्रतिरोध करने का। इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलवालों को यह कहकर राजी करता है कि परिस्थित ऐसी ही है, जो मिले ले लो, क्योंकि दूसरा तो इतना भी नहीं देना चाहता। अधिकार-सम्पन्न दल नायक का पार्ट खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का। दोनो वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लडाई का स्वाग रचते हैं, और ज्योही वे बाडा छोडकर वाहर आते हैं, इस कृत्रिम-युद्ध को

बढ़िया प्रकृत रूप देने की सफलता पर एक दूसरे को बघाई देते हैं। इन दोनो के वीच में भारत को बुद्ध बनाया जाता है।

## कांग्रेस-सभापति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-- दिन वढ़ते हुए भाव का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय काग्रेस के अध्यक्ष हर साल देते था रहे है। श्रीमती वेसेण्ट ने सालमर तक अपने सभानेत्री वने रहने की सूझ पर जोर दिया था। तबसे इस वात पर उनके उत्तराधिकारी अमल करते आ रहे है। दो-एक अध्यक्षो को छोड़कर, जो काग्रेस की ज्ञानदार बैठक की समाप्ति के वाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायब हो गये, वाकी सवने अपना कर्तव्य वड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे वोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के अनुरूप ही वाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नही रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और कष्ट-सहिष्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला और इस प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया। विहार-भुकम्प-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम रहता है। इसके अलावा काग्रेस के समापति की हैसियत से उन्हे कर्तव्य-पालन करना पडता है। और फिर क्वेटा के भुकम्प के काम ने उनके कामो में और भी वृद्धि कर दी। इतने पर भी उन्होने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्यप्रान्त के एक भाग, तामिलनाड, आघा और केरल का दौरा कर डाला। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ से भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्तनवादी होते हए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है। गाबीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, राजेन्द्र बाबू के कत्थी पर रक्खा वोझ और भी वह गया- क्योंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जब तक गांधी जी मौजूद रहे काग्रेस का भार उनके सहयोगियो के लिए हलका था। इसका यह मतलव नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने कत्तंव्य की अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गाघीजी-जैसे व्यक्ति सार्व-जनिक जीवन के भारी कार्यों का बोझ अपने सहयोगियों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। इस प्रकार काग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों का भार आ पडा है। हम एक कदम और भी आगे वढ़ेंगे और कहेंगे कि काग्रेस देश में सरकार के मुकावले ऐसी संस्था वन गई है जिसका अपना एक बादर्श है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी ग्रामोन्नति की योजनाओं से

सरकारी योजनाओं ने होड लगा रक्खी हैं, जिसके सत्य और थहिंसा के उसूलों की सरकार की ओर से, जो भौतिक बल पर निर्भर करती हैं, बुराई और बदनामी की जाती हैं।

काग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही है और इसकी सफलता की सराहना की गई है। कुछ लोग इसे असफल बताते है। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है जो काग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही ली जा रही है। पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का घ्यान इसकी ओर काफी आकर्षित हो चुका है। इन आदर्शों में परिवर्त्तन और साधनों में संशोधन करने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु के रचनात्मक-मांग में देश से बाहर दक्षिण-अफीका में रहता था और एक अपरिचित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। लोग पूछते हैं— वया काग्रेस असफल सिद्ध नही हुई, क्या सत्याग्रह को आका गया और वह अधूरा नही उतरा, और क्या गांधीजी की शक्ति समाप्त नहीं हो गई? इन सब प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देने के बाद ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे।

### उपसंहार

۶

### श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था

कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विशेचन हम कर चुके। इस काल के दूसरे अर्घांग की चर्चा पहले अर्घांग की अरेक्षा कुछ अधिक विस्तार के माथ की गई है। इन डीर्वकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हुमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादाभाई नौरोजी ने तीन बार कांग्रेस का समापतित्व किया, और कांग्रेम के शब्द-कोप में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया। प्रथम राष्ट्रपति **उमेशचन्ट्र बनर्जी एक बार फिर समापति हुए। वंगाल के बेर मुरेन्ट्रनाय बनर्जी को** ने बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल ववल-बस्त्र-न्नारी पं० मटनमोहन मालवीय और पं॰ मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम बेडरवर्न का हुआ। वडरहीन रैयवर्जी, रहीमतुल्ला संगानी, नवाब मैंब्यट मुह्म्मट बहादुर, हसन इमाम, अट्रूफ्कलाम आजाट, हकीम अजमलनां, मौ० मुहम्मदलली और डां० अन्मारी—कुल ५१ में ये द मुमलमार सभापित हुए। टाटामाई नौरोजी और फीरोजगाह मेहता उस श्रेष्ठ जानि--पारिमयों—के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने मारत की वैटिक और इस्लामिक संस्कृति में अपनी-- जरतुन्त-- संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है। उमेशवल बनर्जी, आनन्दमोहन वमु, रमेशचन्द्र दत्त, ठालमोहन घोष, भूषेन्द्रनाय वमु, सत्येन्द्रप्रमुष्ट सिंह, अम्बिकाचरण मुजुमदार, चित्तरञ्जन दास और मुभाषचन्त्र जैने व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस विधा में सबसे आगे है। युक्तप्रान्त ने विधन-नारायण टर, मदनमोहन मालवीय, मोतीन्जाल नेहरू और उनके मुपुत्र जवाहरूजन को दिया। राजेन्द्रवावू विहार के है, जहां के हसनइमाम पहले समापितस्व कर चुके है। पंजाब को लाला लाजपनराय के समापनि वनने का गौरव प्रान्त है और मध्य-प्रान्त को श्री मुघोलकर के सभापतित्व का। गुजरान के गांधीजी और वन्लनमाई पटेल सभापनि हुए है। वस्वर्ड तो मानों इसका भण्डार ही रहा है---तैज्वर्डी और सवानी ही नहीं, फीरोज्ञशाह मेहता भी यहीं के थे। वाचा, रोखले और चन्डाबरकर

(बम्बई के) पश्चिमी प्रान्त के थे। मदरास ने आन्ध्र के आनन्द चार्लू को और केरल-पुत्र सर शकरन नायर को दिया और अन्त मे दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्य तथा श्रीनिवास आयगर को प्रदान किया जो दोनो तामिलनाड के हैं। श्रीमती बेसेण्ट और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रिया भी सभापित-यद को सुशोभित कर चुकी हैं। और श्रीयूल, वेब, वेडरवर्न व हेनरी काटन के रूप में अंग्रेजो ने भी अपना हिस्सा वटाया है। इस विविध सूची से जाहिर है कि काग्रेस न केवल राष्ट्रीय विक सचमुच एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था है।

### कांग्रेस की सफलता

अव प्रक्त यह है कि क्या कांग्रेस असफल रही ? इस वात से शायद ही कोई इन्कार करे कि पिछले दस वर्षों में पुरातन राजनैतिक और सास्कृतिक विचारों के क्षेत्र में नित्य नये विचारों का जन्म होता रहा है। राजनीति सच पूछिए तो मानव-कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही नहीं, विल्क सारे ससार में इतना व्यापक रूप घारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक जैसी वृहत्तर समस्याओं के अध्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमें मास्कृतिक और नैतिक विचारों को भी मिला दे तो फिर राजनीति उन्नीसवी शताब्दी के गहित पद पर न रह कर उस गुढ़ और नैतिक पद पर जा पहुचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षों में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करम-चन्द गांधी जैसे विश्व-वन्द्य व्यक्ति को है जिसकी अभेचता का वर्णन प्रोफेसर गिलवर्ट मरे ने निम्नलिखन उचित और नपे-तुले शब्दों में किया है.—

"ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सासारिक वासनाओ की रत्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रशसा या पद-वृद्धि की, वित्क जो उस काम को करने का निश्चय कर छेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसा आदमी भयकर और हु खदायी शत्रु है, क्योंकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकों आत्मा पर इससे तुम्हारा जरा भी कब्जा नही होसकता।"

ऐसे ही आचार्य के नेतृत्व में काग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप छगाने की चेष्टा की है, उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश-मित की वावस्यकता पर जोर दिया है, और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के छिए उद्योग किया है। वस्तुत काग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म। यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चाहे तो हम किसी भी मानवी प्रश्न को धर्म की परिधि के बाहर नहीं मान सकते। क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या जपासना के ढंग का नाम नहीं है; विल्क उच्चतर जीवन, विल्वान की मावना और आत्म-समर्पण की एक योजना है। और जब हम राजनीति-धर्म की बात कहते हैं तो हम वर्तमान गाहित राजनीति को पवित्र बना देते हैं, संकृचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं, और प्रतिद्वद्वितापूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं।

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य और औचित्य का पक्ष-समर्थन किया है। जीवन में असत्य सदा से शीघ्र और सस्ती विजय प्राप्त करता आया है और पाखण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर अक्सर विजय प्राप्त की है। यही क्यो, इतिहास में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन तक पर विजये प्राप्त की है। पर ये विजयें आंशिक और क्षणभगर हैं और इन्होने विजेताओं को हमेशा करणाजनक अवस्था मे ला पटका है। बड़े पैमाने पर देखा जाय तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप निजेता विजितो के ऊपर अपना प्रभूत्व न जमा सके। छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की 'विजय' ने इग्लैण्ड को स्थायी सूख प्रदान नहीं किया। विभिन्न गोलमेज-परिपदो का आयोजन करने में राजनीति-विशारदो ने जिस नीति से काम लिया उसके फल-स्वरूप वे भारत को इंग्लैण्ड-रूपी प्रासाद का क्षोपड़ा बनाने के उद्देश्य में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक लहर ने स्वय दमन करने-वालों के हितो को खतरे में डाला और जनता में प्रतिरोध की मावना उत्पन्न कर ही। यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याग्रह—सविनय-अवज्ञा—के रूप में प्रकट होती है, कभी उगती और उठती हुई पीढी के हाथो में अधिक कठोर और भीषण रूप घारण कर लेती है। जो यह कहते है कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी उच्छा को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते है; क्योंकि दूर तक दृष्टि दौडाकर देखा जाय तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो वह सफलता की दिशा में एक आगे का कदम ही है। और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओ का अन्तिम पटाक्षेप है।

हम काग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कसते है। काग्रेस के कार्यक्रम के दो पहलू है। उसके आक्रमणकारी पहलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ युद्ध करने मे जो ढंग अपनाया उसे कोई सभ्य सरकार बुरा नही कह सकती। इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, वचन, कमें से अहिंसाव्रत का पालन रहा.है और गांधीजी को मारत का 'चीफ-कान्सटेवल' माना गया है। सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह को वदनाम करने की चेष्टा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अहिंसा-प्रेम की निन्दा कौन कर सकता है ? यह वह युग है जिसमे राजवश नष्ट-भ्रष्ट हो चुके है, सिंहासन उलट दिये गये, और प्रतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भग होना पड़ा है। यह वह युग है जिसमें दो दलों और तीन दलोवाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा हो गई और विरोधी-दल को निर्वाचनों के द्वारा नहीं दवाया जाता विल्क सचमुच उसका विनाश किया जाता है। इस युग में अहिसा की वात कहना दिल्लगी-सा प्रतीत होगा। रक्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवल रक्तपात-द्वारा ही स्थायी रक्सी जा सकती है और उसी के द्वारा छिन भी जाती है, और जब दो देशों के वीच में हिंसा निर्णायक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियों या दो व्यक्तियों के वीच में भी अवसर मिलते ही घुस बैठती है।

#### र्चनात्मक पहलू

अब काग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को लीजिए। वह सरल रहा है, इतना सरल कि विश्वास न हो। हम यह वात स्वीकार करते है कि यह कार्यक्रम देश की उन अ-सरल श्रेणियों को पसन्द न हवा होगा जो करवों और शहरों में रहती है. विदेशी कपड़ा पहनती है, विदेशी भाषायें बोलती हैं और विदेशी मालिक की चाकरी करती है। हमारे नगरो की मर्दुमशुमारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, उन्हे देखकर आश्चर्य होगा। तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी आजीविका, अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासको की सदिच्छा पर निर्मेर करता है। ये बातें तत्काल ही दिखाई नही पहती, क्योंकि हम यह नही जानते कि वास्तव में हमारे मालिक कौन है। हम तो यही जानते हैं कि पलिस के सिपाही से लगाकर आवकारी के दरोगा तक और वैक के एजेण्ट से लगाकर अग्रेज दर्जी तक, सभी हमारे मालिक है। पी० डब्लू० डी० का कर्मचारी, अमीन, मिलस्ट्रेट और विल बनानेवाला--ये सब ब्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेड के अवैतनिक कर्मचारी-मात्र है। इस कम्पनी का स्थानिक सचालक-मण्डल भारत-सरकार है, जिसके मातहत-दफ्तर अनेक प्रान्तो में है। अग्रेज सरकार सेना, पुलिस और सरकारी कर्मेचारियों, अदालतो, कौंसिलो, काँलेजो, स्थानिक संस्थाओ और उपाधिधारियो के सात परिवेष्टनो से घिरी हुई है। देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण आवादी अमीनो और पटवारियो के मय से सज्ञक रहती है, और वाकी शहरी आवादी म्युनिसिपैलिटियो, स्थानिक बोर्डो, इन्कमटैक्स-अफसरो और आवकारी-विभाग के अधिकारियों से भयभीत रहती है। इसलिए यह निवान्त आवश्यक

हो गया है कि भौतिक बल के बोघ से उत्पन्न हुए भय को निकाल फेंका जाय और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक व्यवसान्त्रेम से उत्पन्न होता है। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यों का रूप धारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियो मे वाटा जा सकता है जिनके द्वारा काग्रेस-वादी जनसाचारण के सम्पर्क मे आते हैं। फलतः जव हम खहर का जित्र करते है तो हम न केवल निर्धेन आदिमयों के लिए सहायक-घंघा ही उत्पन्न कर देते है. या उनके जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते है, बल्कि उन्हें अपने शरीर पर से गुलामी का चिह्न उतार फेंककर अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का अवसर देते है। हम गृहस्य की पवित्रता को अक्षण्ण रखते है और कारीगर को उसकी कला से प्राप्त होनेवाले उस सुजनात्मक आनन्द की अनुभृति करने का अवसर देते है जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक है। जब हम लोगों से खहर के लिए कुछ अधिक मुल्य देने को कहते है, तो हम उन्हें एक राष्ट्रीय घघे की स्वतः ही वह सहायता करने की शिक्षा देते है जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिसे वह नहीं करती। सबसे वडी वात यह है कि हम अपने देशवासियों को सादगी सिखाते हैं। और रहन-सहन की सादगी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म-तिर्भयता, आत्म-बोघ के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र मे खहर के द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने की चेप्टा की है वही हम लोक-क्षेत्र में मद्यपान-निषेध के द्वारा और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है। जो सरकार अपने नागरिको में मद्यपान-निपेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करें, उसे यदि और कुछ नहीं तो बहुत क्षुद्र तो अवश्य कहना पडेगा। यह समस्या इतनी सरल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे राप्ट्र में मुख्यतः दो महान जातिया रहती है-हिन्दू और मुसलमान। इन दोनो जातियो के वर्म का आघार मदिरा-पान-निपेघ पर अवस्थित है। देश में मादक-द्रव्य-निवारण-सम्बन्धी आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है। पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रंगमच पर बैठा देता है और इस आन्दोलन के सगठन के लिए पिकेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार काग्रेस पर इस प्रकार आ टूटती है जिस प्रकार भेड़ो पर भेड़िया था ट्टता है।

और, जब हम अस्पृक्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समावेश करते हैं, तब मी हमारी यही दशा होती है। प्रधान-मत्री के निश्चय ने हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था करके 'उन्हें अलग-अलग कर दिया, जिन्हें भगवान् ने एकत्र किया था। जब भारत के महान् नेता ने आमरण अनकान किया तव कही जाकर उस गिहत व्यवस्था में सशोधन हो सका और हिन्दू-जाति में व्यापक एकता स्थापित हुई।

देज को जिस समस्या का सामना करना है वह वडी ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो फुट डालकर शासन करने पर तुली हुई है। नगर और देहात गावो के विरुद्ध सगिटत है, उच्च श्रेणियों के हित जनसाधारण के हितों से टक्कर खाते है, जन्म-सिद्ध सुघारों के विरुद्ध अपवित्र विरोध संगठित है, खहर पर प्रतिवन्य लगा हुआ है, साम्प्र-दायिक समता कायम करने के मार्ग में एकावटें मौजद है, और नैतिक आचरण ऊँचा करने की चेष्टा का प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सब वातो के द्वारा यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल अग्रेजी शिक्षा के दीवानो, शिक्षितों के पेज़े अपनानेवाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-धन्धों के नेताओं के द्वारा ही प्राप्त न होगा। हमे अपना अन्दाज और कीमत लगाने की दिप्ट में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए गावो में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पहेगा और उनका विश्वास प्राप्त करना होगा। और यह विश्वास पत्रो में लेख देने या एक-आध व्याख्यान झाड देने से प्राप्त न होगा विलक उनकी नित्य सेवा करने से प्राप्त होगा। जहां यह विग्वास प्राप्त हवा कि वस काग्रेस-द्वारा आयोजित राष्ट्रोद्धार का कार्यक्रम चलने लग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हए सेव की भाति तत्काल ही चाहे न टपक पडे तो भी यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानो स्वराज्य की नीव मे अच्छी तरह और सचमुच रक्खा गया एक पत्थर है, और समाज की सामाजिक-आर्थिक रचना में से निकली यह एक-एक कभी स्वराज्य के प्रासाद की एक-एक मजिल ऊँची करने के सम-तुल्य होगी। यह तरीका निस्सन्देह भीमा है, पर परिणाम निश्चित और स्थायी होगा। इस प्रकार काग्रेस ने गावो में अपना सन्देश है जाकर ग्राम-नेतृत्व कायम कर दिया है।

२

### कांग्रेस की नवीन नीति

काग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब हमे उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए किसी आन्दोलन का उसकी अपूर्ण और अनिश्चित दशा में अध्ययन करना किमी भी व्यक्ति के लिए कठिन है—और खासकर उस व्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम विश्वास रखता है और इस्लिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शत्रुओं की घृणा का माजन वन गया है। सभी महान् आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। जान-वृक्षकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान् आन्दोलनों को शृवआत में कृतिम आन्दोलनों के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारवन समझा जाता है, जिसके साथ उसकी समता रहती है। सत्याग्रह को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध समझा जाता है; पर सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है, जितनी हीरे की चमक रसायनशाला के उस काले पटार्थ से भिन्न है। नहीं, निष्क्रिय-प्रतिरोध सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते है। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके जन्म-दाता ने जान-बृक्षकर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांबीजी के आन्दोलन में कूद पढ़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन ही चुका था, इसलिए जनता ने इस बान्दोलन को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र समझा।

हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्टोलन को जन्न दे दिया है जिसने समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप वारण किया है। निष्किय-प्रतिरोव के रूप में इस आन्दोलन में कट्ता और अभिमान भरा हुआ था। इस कट्ता और गर्व में नायट घुणा और हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कुढी हुई जनता का आन्टोलन या जो अपने जासक से ऋढ़ थी, और यद्यपि घायल करने को इच्छक थी, पर आक्रमण करने को तैयार न थी। जब इसने सविनय-अवजा का रूप घारण किया तो इसे विशेषण पर विशेष्य के समान ही जोर देने में समय छगा। 'सविनय' वाली वात को शुरू में बहुत कम समझा गया, पर वीरे-वीरे लोग इसको समझने लगे और इस प्रकार इस 'सविनय'-सम्बन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा। कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आचार प्रेम और अहिसा है। अहिसा केवल समावात्मक ग्रक्ति न रही, विक्कि एक प्रवल गक्ति हो गई और उसने उस प्रेम का रूप घारण कर लिया 'जो दूसरो को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर मस्म हो जाता है।' १६२२ की फरवरी में वारडोली में गांघीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उपरोक्त परि-भाषा और आदर्ज की दृष्टि से वारडोली के निश्चय की देखें तो पता लगेगा कि एक चौरी-चौरा, युक्त-प्रान्त के एक गोरखपुर नामक जिले को ही नही सारे देग को सजा देने के लिए पर्याप्त है। हम यह भी जान लेंगे कि सत्याग्रह भीतिक-अन्ति मात्र

न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्त है जो अपनी मागो को पूरी कराये विना नहीं मानती और जो वडी कियाबील, अग्रसर और तेजस्विनी है। लोगो को स्थिति का यह सहीपन समझने में काफी अरसा लगा कि यदि सरकार-द्वारा किया गया जालियावाला-वाग-हत्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर सकता है, तो जनता-द्वारा किया गया चौरी-चौरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता है। वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को अवतक ज्ञात सारे सद्गुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन सद्गुणों का मुख्य स्रोत है और अहिंसा या प्रेम उसका सरक्षक-आच्छादन है। इस प्रकार देश विलकुल ही नये दृष्टि-विन्दुओं के ससार में जा कूदा जिसमें घृणा और कुत्सा, भय और कायरता, कोच और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, साहस, धैर्य, आत्म-पीडन और आत्म-शृद्धि ने ले लिया था, जिसमें सम्पदा सेवा के आगे सिर झुकाती है, और जिसमें शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, विल्क उसके विचार और भाव को अपने अनुकुल बनाया जाता है।

हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वय हमी है और भय हमारे वास-पास घूमता रहता है। यदि हम एकबार भय और स्वार्थपरता को छोड दे तो हम स्वय मृत्यु का आंक्षिणन करने को तैयार हो जायें। हरेक सत्याप्रही सत्य की खोज करनेवाला है, इसिलए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, दिरद्वता का और मृत्यु का भय छोड देना चाहिए। असहयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण है, साधना है; इसिलए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का माधन वन गया है। इस साधन का उपयोग उस विनम्रता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राप्त होता है, करना होगा, न कि गर्व की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दोलन के कर्ता ने आजकल की गाईत राजनीति को एक ही छलाग में दिव्य और आध्यात्मिक वना दिया।

हमें आन्दोलन के इन फिलतायों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझने में वही आसानी होगी। वह भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र 'बहिंसा परमो धर्म ' में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक ऐसी प्रवल शक्ति है जो न केवल अपने-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती है विक्त हरेक को वाइवल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हो। 'जो तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम उसके साथ भलाई करो', एक व्यवहारू सिद्धान्त है। जो व्यक्ति प्रेम करना हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल पाशिवक या नारकीय प्रवृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह विशिष्ठ या जनक को पराजित करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब लोग निराशा से विह्नल होकर पूछते हैं कि अग्रेजों के पाशिवक वल का मुकाबला अहिंसा कैसे कर सकेगी, तो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाशिवक न होगे तो क्या सत्याग्रह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा साबित न होगा? हमारे भीतर पहले से ही जो घारणाये घुस गई है उन्हीं के कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पहता है। पित्वम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-सवर्ष में जो अधिक बलशाली होता है वहीं जीवित रहता है और दुबँल का विनाश अनिवाय है, हमपर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि इसके कारण हमारी कुत्सित वासनाये उत्तेजित हो उठी है और हममें गवें और उसके सगी-साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं जिनसे कायरता और हिंसा की उत्पत्ति होती है।

भारतीय समाज सत्याग्रह की जस भित्ति पर खडा है, जो हमसे ससार त्यागने को तो नहीं कहती पर साथ ही हममें आत्म-त्याग की प्रवृत्ति जागृत करती हैं। जहां हमने एकबार सत्य का पीछा पकडा और वासनाओं को कुंचला और आत्म-शुद्धि की, कि सेवा-भाव और विनम्नता की भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहां हमने कोष पर विजय पाई और क्षमाशीलता से काम लिया, कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक का आसन विहसा स्वय ही ग्रहण कर लेगी।

सब-कुछ कह चुकने के बाद भी अहिसा के सम्बन्ध में यह सशय बाकी रह जाता है कि राजनैतिक झगड़ो का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुक्तता या कितनी शिक्त है ? इस प्रकार का सदेह करनेवालों के विरुद्ध एक तर्क यह है कि जैसी हमारी परिस्थित है उसको देखते हुए जहां अहिंसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाट्य है तहां नीति-रूप में भी अशकेय और असदिग्ध हैं। यदि अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने की शपथ न ली जाय और उसका यथावत् पालन न किया जाय तो भारतवासियो-जैसे विशाल विजित जन-समूह में जीवन उत्पन्न करना असम्भव हो जाय। ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहिंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलाग में सफलता प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जन-समूह ने विलम्ब दिखाया है, किसीने बीड़ा भी तो नही उठाया। अहिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी शक्ति है जो दोनो प्रतिद्वद्वियों को शान्ति और सन्तोष प्रदान करती है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एकबार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहां जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा

किया जा सकता है। वस, इसके वाद हिसा और प्रतिहिंसा का नाशक चक्र चलता ही रहता है।

३

### राष्ट्र का पुरुषत्व

लाखो पुरुषो, स्त्रियो और बालको पर गाधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या कारण है ? उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नहीं, राजनैतिक अव्यवस्था और गोलमाल का दौरदौरा है। जैसा कि लॉवेल ने कहा है-"ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के परुषत्व की माति ही राष्ट्रो के पुरुषत्व की भी परीक्षा भारी सकटो या भारी अवसरी हारा होती रहे। यदि पुरुषत्व मौजद हो तो वह भारी सकट को भारी अवसर वना लेता है, और यदि प्रपत्न मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी सकट में परिवर्तित हो जाता है।" गाधीजी ने भी भारी सकट को भारी अवसर वना डाला और ऐसी नई ऋति का श्रीगणेश कर दिया जो रक्तरजित नहीं है, जो दूसरों को पीडा देने के वजाय स्यय पीडा का आवाहन करती है, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवर्तन करने की इच्छा रखती है। गाधीजी ने बुलन्द आवाज मे घोपित कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कर्तव्य भी है, पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोहाचरण के लिए लोगो को फासी पर चढाने का अधिकार है। उन्होने केवल भारत के दासत्व को मिटा देने का बीडा उठाया हो, सो वात नही है, वास्तव में उन्होने सारे ससार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का वीडा उठाया है, जो दासत्व का प्रतिपादन किसी भी रूप मे-चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आर्थिक-करनेवाली हो। उन्होने यह दिखा दिया है कि दूसरो को अपनी प्रजा और दास बनाना नैतिक अन्याय है. राजनैतिक मूल है, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर उन्होने हमेशा जनता की शृद्ध बद्धि को उदबोधित किया, न कि उसके राग-हेथो को. उसके सद्असद् विवेक को उद्बोधित किया, न कि उसकी स्वार्थपरता या अज्ञान को। उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक वुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के विरोधी सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

अब हमे यह देखना है कि यहा पर जिन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति मे कैसा रहा ? इन सिद्धान्तो का प्रयोग पहली बार १९१६ में अमृतसर-काग्रेस में हुआ, जबिक गाधीजी ने आग्रह-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अग्रेजो की हत्या करके और नैशनल बैक की इमारत को और अन्य इमारतो को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया उसकी अवश्य निन्दा होनी चाहिए। काग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय रद कर दिया और गाघीजीने घोषणा की कि मुझे काग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पडेगा। साघारणतः घमकी जिस भाव में समझी जाती है उस भाव में यह घमकी न थी, बल्कि गांधीजी के उस रुख का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्यं था। दूसरे दिन विषय-समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर सकोच-पूर्वक। बस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के कानों में यह डालना शुरू किया कि वास्तव में व्यक्तिमा क्या है। काग्रेस के नजदीक स्वराज्य का अर्थ यह था कि अगेजो को देश से निकाल बाहर कर दिया जाय; पर गाषीजी ने उसे बताया कि नागरिक की हैसियत से अंग्रेज भारत में शौक से आ सकते हैं, और रह सकते हैं, और विदेशियो का बाल भी बाका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी-चौरा मे राष्ट्र पूरा न उतरा। पर तो भी काग्रेस हताश न हुई। जब आन्दोलन बद किया गया तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी अचल थे। सत्याग्रही को न शत्रु का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। उसे तो केवल सत्य का भय है। फलत. गांधीजी ने मानो आन्दोलन को लगभग छ वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। बाद को जो घटनाये हुई वे जानी-वृझी है और उनसे सत्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होती है। वैसे वे घटानाये पुराने कथानक की भाति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृष्यों की भाति प्रतीत होगी, पर वास्तव में हैं वे सत्याग्रह की दिव्य शिक्षाओं का प्रकृत रूप मात्र।

पिछले पचास वर्षों में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नकशा अपने उतार-चढाव को स्वय प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा। हम घूम-फिरकर बराबर उसी कार्यक्रम पर आजाते है—अर्थात् १६०६ का स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और स्वराज्य का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को १६१७ में दुहराया गया, किन्तु ऊँचे अर्थात् निष्क्रिय-प्रतिरोध के दर्जे पर। १६१६— २१ में इसे फिर दुहराया गया। इस बार यह और भी ऊँचे दर्जे पर—सिवनय-अवज्ञा के दर्जे पर—जा पहुँचा था। इसके बाद १६३०—३४ का आन्दोलन बाया। इस बार यह और भी ऊँचे—सत्याग्रह के—दर्जे पर आ पहुँचा। हमारी चढाई एक ऐसी पहाड़ी रेल की चढाई की तरह है जो तोड-मरोड को तय करती हुई, कभी नीचे जाती और कभी ऊँची उठती हुई, अन्त में पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचती है। इस चढाई में कभी प्रयत्त-पूर्वंक ऊपर चढना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पड़ता है। इसी प्रकार सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान में कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, और वीच-वीच में कौंसिल का काम भी हाथ में लिया पया—कौंसिल का काम भी एक युद्ध ही है, पर उतना कठोर नही। अभी हमें अपनी चढाई के अन्तिम शिखर 'स्वराज्य' तक पहुँचना है।

पर यदि लॉर्ड अविन की भाषा को, जो उन्होंने १६३१ में सिघ से पहले इन्तेमाल की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र हैं, फल नहीं प्रयत्न-मात्र हैं, गन्तव्य स्थान नहीं दिशा मात्र हैं, तो उस कारीगर से, जो अभी नीव ही को ठोक-पीटकर ठीक कर रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं है कि प्रासाद वनकर अभीतक तैयार क्यों नहीं हुआ मामूली ईट-चूने की नीव को भी वनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षों के लिए छोड दिया जाता है, फिर स्वराज्य की नीव को तो पोस्ता होने के लिए न जाने किनने दिनो तक छोड देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर वननेवाली इमारत के बोझ को महन कर सके।

इन अनेक वर्षों में जिस प्रकार संघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और ग्राम को भारत की राष्ट्रीयता का केन्द्र वना देना होगा, और इन दोनों को यथानंभय आत्म-सन्तुष्ट और आत्म-परिपूर्ण बनाना होगा। हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में समानता को नीव बनाना होगा, स्वतन्त्रता को शिखर बनाना होगा और आतृभाव को पारस्परिक सामजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा। यह ममानता न वह ममानता होगी जिसमें भेद-माव और फूट दिखाई पडती हो, और न वह ममानता होगी जिसमें नारो और लम्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और टॉटे-टॉटे शाहबलूद के दरस्त दिखाई देने होगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्बल करनेवाला हेप दिगाई देता होगा। पर वह समानता ऐसी होगी जिममें नागरिवना की दृष्टि ने मारी अवयां को विकास का एकसमान अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैनिक दृष्टि ने मारी गयों का समान-पूल्य होगा, जिसमें धार्मिक दृष्टि में नारे धार्मिक विद्यामों को समान अधिकार मिलेगा। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिए यहन दटा क्षेत्र मीज़र

है और 'चाहिए' और 'हैं' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक कित लगी हुई हैं, जिससे प्रयत्न और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढाचे में से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए अधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेवालों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा। काग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनीतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है। इसलिए काग्रेस ने सब उपयोग के हेतु इन दो सम्पत्तियों की गारण्टी दी हैं, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त होता है—अर्थात् वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह विचार जो उसे चरित्रवान् बनाता है।

इस प्रकार कांग्रेस-स्रोत, जिसका साधारण आरम्म १८८५ में बम्बई मे हुआ था, आधी शताब्दी से बहता आ रहा है। कभी यह सकीर्ण-स्रोत का रूप धारण कर लेता है, कभी विशाल नदी का। यह स्रोत कही जगलों को पार करता है, कही पहाडियों और घाटियों में से होकर गुजरता है। कही यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त और निरुचल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रवल वेग के साथ वह निकलता है। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये आदेशों के द्वारा इसके जल में बरावर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार यह स्रोत पूर्ण आस्था के साथ अपने उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतिक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय सस्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-वन्धुत्व की त्रिस्तृत और विशाल सस्कृति में जा मिलेगी।

# परिशिष्ट १

### '१६' का आवेदन-पत्र

[ महायुद्ध के वाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौसिल के १६ अतिरिक्त सदस्यों ने बाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं। उक्त कौसिल के २७ गैर-सरकारी सदस्यों में से २ अधगोरों की राये नहीं ली गई थी, जिसके कारण सबको मालूम हैं, ३ मौजूद नहीं थें, और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उनके नाम नवाब सैयद नवाबअली चौधगी, मि० अब्दुर्रहीम और सरदार व० सुन्दर्रासह मजीठिया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सभ्य ससार में, मुख्यत विटिश-साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए कमजोर और छोटे राष्ट्रों के वचाव के इस मंघर्ष में पडा है और अपना कीमती धन-जन लगा रहा है, शासन-सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे वह जायेंगे। भारतवर्ष ने भी इस सघर्ष में भाग लिया है; इसलिए वह भी स्थितियों के सुघार के लिए जो परिवर्तन की नई भावना जागृत होगी उससे प्रभावित हुए विना न रहेगा । इस देश में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के वाद भारतीय शासन की समस्या को नये दुष्टिकोण से देखा जायगा। हिन्दुस्तान के लोग इग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं कि हिन्दुन्तान ने अग्रेजी शासन-काल में भौतिक साघनों में बड़ी उन्नति की है और अपने बौद्धिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया है। उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुक्जात १८३३ के भारतीय-चार्टर-एक्ट से होती है, लगानार (हालांकि वह धीमा है) विकास किया है। १६०६ तक भारतवर्ष के शासन एक नौकरशाही-वर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिममें करीव-करीव सभी गैर-हिन्दुम्तानी थे और जन-साघारण के प्रति जवावदेह न थे। १६०६ के सुघारों से प्रथम दार भारनयएं के राजकाजी मामलो में भारतवासियो को कुछ स्थान निला, किन्तू उनकी मन्या बहन योडी थी। तब भी भारतवानियों ने, उन्हें नरकार की भारतवानियों को भारतीय साम्राज्य के अन्दरनी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की उच्छा का गुचक समराक्रक, स्वीकार कर लिया या। कौंसिलो में वहन और सवाल-जवाब की अधिक सुविधाय

देकर गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या-भर बढ़ा दी गई थी। बंडी कौंसिल में पूर्णत: सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौसिलो मे, जिनमे गैर-सरकारी सदस्यो का बहुमत होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी शामिल थे। जिन कार्रवाडयो का अधिकतर लोगो पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने के सम्बन्ध में होती चाहे कर लगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनो पर उतका सीधा कोई असर न होने से, उनमे यूरोपियन सदस्य स्वभावत सरकार का ही समर्थन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियक्त किये जाने के कारण वही पक्ष छेने की ओर अकते थे। पिछला अनुभव बतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरी पर वास्तव में यही घटित हुआ है। इसलिए प्रान्तीय-कौसिलो के गैर-सरकारी बहमत बहुत ही घोखे-भरे साबित हुए है। उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नही बाई है। वर्तमान समय मे बडी कौसिल और प्रान्तीय-कौसिले केवल सलाह देनेवाले मण्डलो के सिवा और कुछ नहीं है। उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक नियंत्रण हो। जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं जितने वे सुघारो से पहले थे। केवल कार्य-कारिणी मे कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रक्खे जाते हैं, किन्तू वे भी पूर्णत सरकार-द्वारा ही नामजद किये जाते है। जनता का उनके चनाव में कोई मत नहीं होता।

१६०६ के सुघारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह (१-४-१६०६ के) 'इण्डियन कौसिल्स बिल' के दूसरे बाचन के समय कामन-सभा में प्रधान-मंत्री द्वारा दी हुई वक्तृता से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना अत्यन्त वाञ्छनीय है कि ये कौसिले महज ऐसे यत्र नहीं है जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी शासको-द्वारा खीचे जाते हो। परन्तु हम विनम्न भाव से कहते हैं कि यह उद्देश पूरा नहीं हुआ है। कौंसिलों और कार्य-कारिणी की रचना के इस प्रश्न के अलावा भी लोगों को खास-खास भारी कानूनी बाधाये भुगतनी पड रही है जो उनकी शक्तियों को सार्यक बनाने के बजाय व्यये कर देती है और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चत रूप से आधात पहुँचाती है। शस्त्र-कानून जो यूरोपियनों और अधगोरों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वैस्वयसेवक-दलों का सगठन नहीं कर सकते, स्वयसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते, और वे फौज के कमीशन-प्राप्त पदों पर भी नहीं जा सकते। ये कानूनी बाधाये हिन्दुस्तानियों के लिए है जो दु खदाई और भेदभाव-पूर्ण है। यदि

वे केवल रुकावट ही होती तो भी कम बुराई न थी। शस्त्र रखने और उन्हे प्रयोग में लाने की इन रकावटो और मनाइयो ने तो हिन्दुस्तान के लोगो को नामर्द बना दिया है। उनपर कभी भी भारी खतरा आ सकता है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन में उनका कोई असली भाग नही है। उन्हें ऐसी भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-वाघाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी है। उन्होंने हमें विलक्ल वेवसी की हालत में ला खड़ा किया है। इसके सिवा शर्तवन्दी-कूली-प्रथा से दूसरे अग्रेजी उपनिवेशों और वाहरी देशो का यह खयाल होता है कि सारे भारतवासी वर्त-वन्द-कुलियो जैसे ही है। वे गुलामो की तरह हिकारत की नजर से देखे जाते है। मौजूदा हालते हिन्दुस्तानियो को अनुभव कराती है कि यद्यपि वे कहने भर की वादशाह की समान-प्रजा है, किन्तू वास्तव में साम्राज्य में उनका रुतवा बहुत छोटा है। दूसरी एशियाई जातियां भी अधिक बुरा नही तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके दर्जें के सम्बन्ध में रखती है। भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको जलील करनेवाली है, परन्तु यह भारतीय युवको को तो असह्य है जिनकी दृष्टि शिक्षा और विदेश-भ्रमण से जहा, वे स्वतन्त्र जाति से मिले है, विशाल हो गई है। इन कप्टो और वावाओं के होते हुए लोगों को जिस चीज ने अवतक सम्हाल रक्खा है वह है वह आगा और वह विश्वास, जिसका संचार हमारे सम्राटो और ऊँचे दर्जे के अग्रेज राजनीतिज्ञो-हारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार के वादो और आख्वासनो से हुआ है। इस नाजुक हालत मे, जिसमे हम अब गुजर रहे है, हिन्दुस्तानी लोगो ने अपने और सरकार के बीच के घरेल मतभेदो को भुला दिया है और वफादारी के साथ साम्राज्य का साथ दिया। हिन्दुस्तानी सिपाही यूरोप के रण-क्षेत्रोमे जाने को उत्सुक थे-किराये की फौजो की तरह से नही वल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओ की आवश्यकता थी, स्वतंत्र-नागरिको की हैसियत से। भारतीयों का विक्षित-समुदाय भी चाहता था कि इस जरूरत के वक्त में इंग्लैण्ड का माय दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजो के करीव-करीव खाली हो जाने की हालत में भी गान्ति वनी रही। इग्लैण्ड के प्रघानमन्त्री ने, हिन्दुस्तानियो ने महायुद्ध में जो भाग लिया उसके सम्वन्य में इल्लैण्ड-वासियो के विचार प्रकट करते हुए, कहा या कि 'हिन्दुस्तानी एक सयुक्त स्वार्य और भविष्य के संयुक्त और समान रक्षक है।' हिन्दुस्नान अपनी बफादारी के लिए कोई पुरस्कार नही मागता, किन्तु यह आजा करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में है, वह भूतकाल की चीज हो जाय और हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मित्र की-सी हो जाय। इससे हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मित्र की-सी हो जाय। इससे हिन्दुस्तानी लोगो को विश्वास हो जायगा कि इन्लैण्ड ब्रिटिश-छत्र-छाया में स्वराज्य प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने उपर ले लिया है और जिसका डजहार वह अपने शासको और राजनीतिज्ञो-द्वारा इतनी बार कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन, योग्यतापूर्ण प्रवन्व ही नहीं है, हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगो के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अग्रेजो का दृष्टिकोण बदला है।

यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहे जो पहले थी, उसमें ठोस परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह बडी निराशा और बेहतिमिनानी पैदा होगी, और दोनों के इस सम्मिलित सकट में भाग लेने से जो लाम-तायक असर हुआ है वह तुरन्त गायब हो जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत आशाओं की दुःखद स्मृति-भर रह जायगी। हमें विश्वास है कि सरकार भी इस स्थिति को अनुभव कर रही हैं और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच रही हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि ये सुधार किन दिशाओं में हो। हमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए। शस्त्र उनसे देश के शासन में लोगों को सच्चा और वास्तिवक हिस्सा मिलना चाहिए। शस्त्र रखने और फौज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तापदायी कानूनी बाधायें हैं वे भी हटा लेनी चाहिएँ, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें हीन और असहाय अवस्था में भी बना रखती है। इस खयाल से हम नीचे लिखी तजवीजों को गौर करने और मजूर करने के लिए पेश करते हैं

१. प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियों में आहे सदस्य हिन्दुस्तानी हो, कार्यकारिणी में जो यूरोपियन हो वे जहातक हो वहातक इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामजद किये जाये, ताकि हिंदुस्तान को बाहरी दुनिया के विशाल वृष्टिकोण और अनुभव का लाभ मिल सके। यह विलक्षुल आवस्यक नहीं है कि कार्य-कारिणी के सदस्य, चाहे वे हिन्दुस्तानी हो या अग्रेज, अमली शासन का अनुभव रक्खे, क्योंकि, जैसा कि इंग्लैण्ड के मित्रयों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें

सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों के विपय में तो हम साहस-पूर्वक कह सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी सल्या में और हर वक्त मिल सकते हैं जोिक कार्यकारिणों के सदस्यों के पद वड़ी अच्छी तरह ले सकते हैं। इस दिशा में हमने देखा है कि सर सल्येन्द्रप्रसन्न सिंह, सर अलीइमाम, स्व० कुवर कृष्णस्वामी ऐयर, सर शम्सुल्हुदा और सर शकरन् नायर जैसे लोगों ने अपने कार्यों का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्वन्धी उच्च योग्यता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्नभिन्न देशी राज्यों के वर्तमान शासकों के अतिरिक्त मी, देशी राज्यों ने, जिनमें हिन्दुस्तानियों को अवसर मिला है, सर सालार जग, सर टी० माधवराव, सर शेषाद्रि ऐयर और दी० व० रघुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैं। उच्च कार्यकारिणी के ३ सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम को, तथा प्रान्तीय कौसिल-सम्बन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड देना चाहिए। कार्यकारिणी के हिन्दुस्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए।

२ सभी भारतीय कोंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए। हमें विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक सम्पर्क में आते हैं। भिन्न-भिन्न कोंसिलों, भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस और मुस्लिम-लीग की कार्रवाइया इस बात का काफी सबूत देती है कि हिन्दुस्तान का शिक्षित-वर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का अधिकार सीधा लोगों को मिल जाना चाहिए। मुसलमान या हिन्दू जहा अल्पसंख्यक हो वहा उन्हें उनकी संख्या-शिक्त और स्थिति का खयाल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

३ वडी कौसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कौसिलों में वडे प्रान्तों की कौसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की कौसिलों के सदस्यों की ६० से ७५ तक से कम न होनी चाहिए।

४ भारतवर्ष को आधिक स्वतत्रता दी जानी चाहिए और बजट कानून के रूप मे पास होना चाहिए।

५ शाही कौसिल को भारतीय-शासन-सम्बन्धी सभी मामलो में कानून बनाने,

विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय-शासन के लिए प्रान्तीय-कौसिलो को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिएँ। केवल सेना-सम्बन्धी मामलो, वैदेशिक सम्बन्धो के, युद्ध की घोषणा करने के, समझौता करने के और व्यापारिक सन्धियो के सिवा अन्य सन्धिया करने के अधिकार भारतीय सरकार को न दिये जायें। सरक्षण के तौर पर कौसिल-सहित गवर्नर-जनरल को और कौसिल-सहित गवर्नरों को 'वीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित गर्तो और हदो के भीतर ही किया जाय।

- ६. भारत-मत्री की कौसिल तोड दी जाय। भारत-मत्री की स्थिति भारत-सरकार से सम्बन्ध रखने में, जहातक हो, वैसी ही हो जैसी उपनिवेशो के सम्वन्ध में उपनिवेशो के मंत्री की होती है। भारत-मत्री के सहायक दो स्थायी उपमत्री हो, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो। मत्री और दोनो उप-मित्रयो के वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से दिये जायें।
- ७. साम्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमे भारतवर्ष को वही स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेशो को प्राप्त है, और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके।
- ५. प्रान्तीय सरकारो को, जैसी २५ अगस्त १६११ के भारत-सरकार के खरीते मे वींणत है वैसी स्वतन्त्रता प्रान्तीय प्रवन्ध मे दे दी जाय।
- ६. संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बढे-बढ़े अन्य प्रान्तो के गवर्नर ब्रिटेन से लाये जायें और उनकी कार्यकारिणी कौंसिले हो।
  - १०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए।
- ११. शस्त्र रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्ही शर्ती पर दे देना चाहिए जिन शर्ती पर यूरोपियनों को दिया हुआ है।
- १२. हिन्दुस्तान में जो सगठित प्रादेशिक सेना (Territorial Army) है उसमें स्वयंसेवको और सिपाहियों के रूप में भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए।
- १३. जिन शर्तो पर फौज मे यूरोपियनो को कमीशन (ऊँची अफसरी) मिलती है उन्ही पर हिन्दुस्तानी नौजवानो को भी मिलनी चाहिए।

मणिचन्द्र नन्दी, कासिमबाजार इक्राहीम रहीमतुल्ला डी० ई० वाचा वी० नर्रासहेक्वर क्षम्मा भूपन्द्रनाथ वसु - मीर असदअली विष्णुदत्त शुक्ल मदनमोहन मालवीय के० बी० रगस्वामी आयगर

मजहरूल हक बी॰ एस॰ श्रीनिवासन् तेजवहादुर सप्र

एम० ए० जिन्नाह

कामिनीकुमारी चन्दा कृष्णसहाय आर० एन० मजदेव, कनिक्का एम० बी० दादाभाई सीतानाथ राय मुहम्मद अली मुहम्मद

# परिशिष्ट २

### कांग्रेस-लीग-योजना

#### प्रस्ताव

- "(क) इस वात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की वही-वही जातिया प्राचीन सम्यता की उत्तराधिकारिणी है, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी है, और अग्रेजी शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होने शिक्षा में उन्नित और सार्वजनिक कामो में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित आकांकाओं को सन्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कांग्रेस की राय है कि अव वह समय आ गया है जबकि श्रीमान् सम्राट् इस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने की कृपा करें कि अंग्रेजी-शासन-नीति का यह उद्देश और लक्ष्य है कि वह शीघ्र ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रदान करें।
- (स) यह काग्रेस (सरकार से) मतालवा करती है कि महासमिति ने मारतीय मुस्लिम-लीग-द्वारा नियुक्त सुघार-समिति की महयोगिता से शासन-सुघार की जो योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती है) उसको मजूर कर स्वराज्य की खोर एक दृढ कदम बढाया जाय।

(ग) साम्राज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर उठाया जाकर आत्म-शासित उपनिवेशो की भाति साम्राज्य के कामो में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाय।"

### सुधार-योजना

### १---प्रान्तीय कौंसिलें

- १. प्रान्तीय कौसिलो मे चार-भंचमान निर्वाचित और एक-पचमाश नामजद-सदस्य रहेगे।
- २. उनके सदस्यो की सख्या बढे प्रान्तो में १२५ और छोटे प्रान्तो में ५० से ५७ तक से कम न होगी।
- ३. कौसिलो के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगो के द्वारा ही चुने जावे और मताधिकार जहातक हो सके विस्तृत हो।
- ४. महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, यथेष्ट प्रवन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौसिलों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा नीचे लिखे अनुपात में होना चाहिए:—

| पजाब          | निर्वाचित भारतीय सदस्यो के |    |    | ५० प्रतिशत |    |  |
|---------------|----------------------------|----|----|------------|----|--|
| सयुक्तप्रान्त | 11                         | "  | "  | ३०         | "  |  |
| वगाल          | "                          | "  | "  | ४०         | "  |  |
| बिहार         | "                          | ,, | ,, | २५         | 11 |  |
| मध्यप्रदेश    | "                          | "  | "  | १५         | "  |  |
| मदरास         | "                          | 11 | 11 | १५         | 21 |  |
| बम्बई         | 17                         | "  | "  | एक-तृतीयाञ |    |  |

किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेप स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाये गये हो, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौसिल के लिए, किसी अन्य निर्वाचन में शरीक न हो सकेगा।

यह भी वर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या उसकी किसी घारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध मे, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्यांश सदस्य उस बिल या उसकी घारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों। वह बिल या उसकी घारा, या (वह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नही--इसका निर्णय उस कौसिल के उसी जाति वाले सदस्य करेंगे।

- प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कौसिल का समापित न हुआ करे, किन्तु कौसिल को ही अपना सभापित चुनने का अधिकार होना चाहिए।
- ६ अतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक प्रश्न) पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए। किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना चाहिए।
  - ७. (क) तटकर, डाक, तार, टकसाल, नमक, अफीम, रेल, स्थल और जल-सेना तथा देशी रियासतो से सरकार को मिलनेवाले करके अतिरिक्त अन्य सब करो की आय प्रान्त की होनी चाहिए।
    - (ख) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का बटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से मारत-सरकार को एक निश्चित रकम मिलनी चाहिए। हा, विशेष और अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो तो इस रकम में कमी-वेशी की जा सकेगी।
    - (ग) प्रान्त की मीतरी व्यवस्था के मम्बन्ध में —िजसमे ऋण लेना, कर लगाना या उसमें कमी-वेशी करना और आय-व्यय के चिट्ठे (वजट) पर मत देना शामिल हैं —कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कौसिल को होना चाहिए। खर्च की सब मदी का व्योरा और कर उपाने के लिए सोचे गये उपाय विलो में लिख दिये जाने चाहिएँ और इन विलो को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय कौसिल में पेश करना चाहिए।
    - (घ) प्रान्तीय-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाछी सभी वातों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आवे जनपर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय कौसिल ने ही जो नियम बनाये हो जनके अनुसार बहस होने की इजाजत होनी चाहिए।
    - (ङ) प्रान्तीय-कौसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सिहत गवर्नर-द्वारा रद कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न होगा। लेकिन (कौंसिल-सिहत गवर्नर-द्वारा) रद किया गया

प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर (प्रान्तीय) कौसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा।

- (च) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवा हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए कौंसिल की वैठक को स्थिगित करने के प्रस्ताव का समर्थन करें तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।
- कौसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम बाठवें भाग के प्रार्थना करने पर
   कौसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।
- ६. धन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य विल कौसिल के द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सके। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।
- १०. प्रान्तीय कौसिल-द्वारा स्वीकृत विलों के कानृन होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा।
  - ११. सदस्यो का कार्य-काल पाच वर्षो का होगा।

### २---प्रान्तीय सरकार

- प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा
   इंडियन सिविल सिवस या अन्य स्थायी नौकरियो में से न लिया जायगा।
- २. प्रत्येक प्रात में एक कार्य-कारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासक-मण्डल होगी।
- ३. साधारण तथा 'सिविल सिवस' के लोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किये जायेंगे।
- ४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आघे सदस्य हिन्दुस्तानी होगे और उनका निर्वाचन प्रान्तीय-कौसिल के निर्वाचित सदस्यो द्वारा होगा।
  - ५ सदस्यो का कार्यकाल पाच वर्षो का होगा।

### ३--भारतीय (बड़ी) कौंसिल

- १. भारतीय कौसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी।
- २. उसके चार-पचमाश सदस्य निर्वाचित होगे।

- 3. प्रान्तीय कौसिलो के लिए मुसलमानो के निर्वाचन-सघ जिस क्रम से बने हैं उसीके अनुसार भारतीय कौसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहातक हो विस्तृत कर दिया जाय, और भारतीय कौसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्तीय कौसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी होना चाहिए।
- ४ निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक-तृतीयाश मुसलमान हो और उनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासंमव) वहीं हो जो प्रान्तीय कौंसिलों में अलग मुस्लिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रक्खा गया है (भाग १ घारा ४ की व्यवस्था देखिए)।
  - ५ कौंसिल का सभापति कौसिल-द्वारा ही चुना जायगा।
- ६. अतिरिक्त प्रश्न पूछ्ने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यो को ही नही रहेगा, वल्कि किसी भी सदस्य को उसे पूछने का अधिकार होगा।
- ७ सदस्यों के कम-से-कम आठवे हिस्से के कहने से कौसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।
- प. घन-सम्बन्धी विलो को छोड़ कर अन्य बिल कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।
- ह. (भारतीय) कौसिल द्वारा स्वीकृत विलो के कानून वनने के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- १० आमदनी के जरिये और खर्च की मदो से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आर्थिक प्रस्तावों का समावेश विलों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक विल और सारा वजट भारतीय कौसिल की मजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए।
  - ११. सदस्यो का कार्य-काल पाच वर्षों का होगा।
- १२. नीचे लिखे विषयो पर एकमात्र भारतीय कौँसिल का अधिकार होगा ---
  - (क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाना आवश्यक हो।
  - (च) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्व प्रान्तो के पारस्परिक आर्थिक व्यवहार से हो।

- (ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे मद बिग्य जो केवल (अखिल) भारतीय कर से मुम्बन्व रखने हैं।
- (घ) वे प्रक्रन जो केवल समस्त देश-सम्बन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिक-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौंसिक-सहित गवर्नर-सनरक पर बाब्य न होंगे।
- (ङ) 'टैरिफ' और नटकर में परिवर्तन करने, किसी भी प्रकार का 'सेंम' लगाने, उसमें परिवर्तन करने या उसे उठा देने, चलन और वैंकों की प्रचलित प्रणाली में परिवर्तन करने और देश के किसी या सब सहायता पाने योग्य और नये उद्योग वन्हों को (राजकीय) सहायता अथवा 'हाउप्टी' देने का अधिकार।
- (त) देश-भर के शासन में सम्बन्ध रखनेवाले मद विषयों पर प्रस्ताव।
- १३. (भारतीय) कौंमिछ-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिळ-सहित गवर्नर-जनरळ-द्वारा रह न कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य होगा; छेकिन यदि वह (कौंसिळ-सहित गवर्नर-जनरळ-द्वारा रद किया द्वुबा) प्रस्ताव कम-छे-कम एक वर्षे के बाद फिर कौंसिळ-द्वारा स्वीकृत हो जाय तो (सरकार के लिए) उसे कार्य-स्प में परिणत करना आवश्यक होगा।
- १४. उपस्थित मुढस्यों का कम-से-कम आठकां हिस्सा बिट किसी निव्तित महस्त्रपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए (भारतीय काँसिक की) वैठक को स्थिगिन करने के प्रस्ताव का समर्थन करें तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।
- १५. यदि सर्जाट्, प्रान्तीय अथवा भारतीय कौंसिक-द्वारा स्वीहत दिन को रद करने के सम्बन्ध में अपने अविकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उम्र दिन्छ के पाम होने की तारीख से दारह महीनों के मीतर ही उस (अविकार) का प्रयोग करना चाहिए. और जिस दिन उस दिल के इस प्रकार रद किये जाने की मूचना उसने सन्वन्य रहनेबाली कौंसिल को दी जायगी उस दिन से वह दिन्छ रद हो जायगा।
- १६. भारतीय कौंनिल को भारत-मरकार के सेना-सम्बन्धी विष्यों और भारतवर्ष के वैदेनिक और राजनैतिक विष्यों के सम्बन्ध में—जिनमें युद्ध छेड़ना, मंबि करना और (किसी देश के साथ) मुख्ह करना धामिल है—हस्तकोर करने का अधिकार न रहेगा।

#### ४---भारत सरकार

- १. भारतीय शासन का मुख्याधिष्ठाता भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल होगा!
- २. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होगे।
- 3. (कार्यकारिणी के) भारतीय सदस्य भारतीय कौसिल के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुन जायँगे।
- ४ 'इण्डियन सिविल सर्विस' के लोग आम तौर पर गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनाये जायेंगे।
- ५. 'इम्पीरियल सिविल सिविल सिविल से कर्मचारियो को नियुक्त करने का अधिकार इस (नई) व्यवस्था के अनुसार वनी हुई भारत-सरकार को होगा। इसमें वर्तमान कर्मचारियो के हित का यथेष्ट घ्यान रक्सा जायगा और भारतीय कौसिलो- द्वारा वनाये गये नियमो की पूरी पावन्दी की जायगी।
- ६ भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलो में हस्तक्षेप न करेगी, और जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे भारत सरकार के समझे जायेंगे। प्रान्तीय-सरकारो पर भारत-सरकार का अधिकार साधारणतया निरीक्षण आदि के कार्यों तक सीमित रहेगा।
- ७ कानून और क्षासन-सम्बन्धी विषयो में इस (नई) योजना के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार, भारत-मत्री से, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेगी।
- मारत-सरकार के हिसाब की स्वतंत्र जाच की प्रणाली चलाई जानी
   चाहिए।

### ५--कॉसिल-सहित भारत-मंत्री

- १. भारत-मंत्री की कौंसिल तोड दी जानी चाहिए।
- २. मारत-मत्री का वेतन ब्रिटिश-कोष से दिया जाना चाहिए।
- ३ भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मत्री की स्थित यथासम्भव बही होनी चाहिए जो स्वराज्यप्राप्त उपनिवेशो के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मत्री की है।
- ४ भारत-मत्री की सहायता के लिए दो स्थायी 'अण्डर-सेकेटरी' होने चाहिएँ, जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए।

### ६--भारतवर्ष और साम्राज्य

१ साम्राज्य-सम्बन्धी मामलो का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के

लिए जो कौसिल या दूसरी सस्या बनाई या सयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिएँ और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के बरावर ही होने चाहिएँ।

 नागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा सम्राट् की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए।

### ७---सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय

- १. स्थल और जल-सेना की 'कमीशण्ड' और 'नॉन-कमीशण्ड' दोनो ही प्रकार की नौकरिया भारतवासियो के लिए खुली रहनी चाहिएँ और उनके लिए चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष्ट प्रबन्ध भारतवर्ष मे कर दिया जाना चाहिए।
- २ भारतवासियो को (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए।
- ३. भारतवर्ष मे शासन-सम्बन्धी कार्यों मे लगे हुए कर्मचारियो को न्याय-सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये जायँगे; और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के सबसे बडे न्यायालय के अधीन रक्खे जायँगे।

# परिशिष्ट ३

### फरीदपुर के प्रस्ताव

- १. भारत के भावी शासन-विधानं में प्रतिनिधित्व का आधार बालिग-मताधिकार के साथ सयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए।
- ं २. (अ) बालिंग-मताधिकार के साथ, सघीय (बडी) तथा प्रान्तीय कौंसिली में उन्ही अल्प-सख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिएँ जिनकी सख्या २५% से कम हो। ये स्थान जन-सख्या के आघार पर निश्चित होने चाहिएँ और (अल्पसंख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए खडें होने का अधिकार भी रहें।
  - (ब) जिन प्रान्तो मे मुसलमानों की सख्या २५% से कम हो वहा उनके लिए

जन-संख्या के आघार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेगा; लेकिन अगर अन्य जातियो को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायगा और, उस हालत मे, जो रिआयत उन्हें इस समय मिली हुई है वह कायम रहेगी।

- (स) अगर वालिग-मताविकार न हुआ, या मताविकार को ऐसा विस्तृत न किया गया जिससे जन-सख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पढ़ सके, तो पंजाब व बगाल में मुसलमानों के लिए स्थान रिक्षत किये जार्यंगे। और यह कम उस वक्त तक जारी रहेगा जबतक कि वालिग-मताविकार न हो, या मताविकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-सख्या के अनुपात का असर पड़ने लगे, वशर्ते कि किसी भी दशा में बहुमत अल्पमत या समान-मत में परिवर्तित न हो जाय।
- ३. सघीय घारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन सभाओं के सदस्यों की कुल-सस्या का एक-तिहाई रहेगा।
- ४. सरकारी नौकरियो पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उपयुक्तता की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा, लेकिन साथ ही इस बात का भी खयाल रक्खा जायगा कि नौकरियो में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटे-ओहदो पर किसीका एकाधिकार नहीं रहेगा।
- ५ सघीय तथा प्रान्तीय मित्र-मण्डलो में मुसलमानो के हितो को काफी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौसिलो में सब दल-वालो के सहयोग से कोई ऐसा कम निश्चत किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप घारण कर ले।
  - ६. सिन्ध को एक स्वतंत्र प्रान्त वनाया जायगा।
- ७ सीमा-प्रान्त और वलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रवन्ध रहेगा जैसा कि ब्रिटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में हैं या होगा।
- द भारत का भावी शासन-विघान संघात्मक होगा, जिसमें सवशिष्ट अधिकार सघ में शामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे।
- ६ (अ) विघान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेंगी, जिनके अनुसार समस्त नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म-विश्वास, धर्माचार तथा आर्थिक हितों के सरक्षण का आश्वासन रहेगा।
- (व) विघान में एक स्पष्ट घारा का समावेश करके (नागरिको के) मौछिक अधिकारो और वैयक्तिक कानूनो का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा।

(स) जहातक मौलिक अधिकारों से सम्वन्ध है, जवतक संघीय घारा-समा की हरेक कौंसिल में तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायगा।

## वैकल्पिक प्रस्तान श्रौर इल (विलक्कल गुप्त)

#### भोपाल का हल

### १---सर्व-दल-सम्मेलन का हल

- (अ) दस वर्ष की समाप्ति पर वालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन जारी हो, लेकिन इन दस वंदों से पहले ही किसी समय यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस कौंसिल के लिए पृथक् निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या
- (व) नये विधान का पहला चुनाव पृथक् निर्वाचन के आघार पर हो और प्रथम घारा-सभावों के पांचर्वे साल की शुरुआत में संयुक्त वनाम पृथक् निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह (रेफरेण्डम) किया जाय।

#### २---राष्ट्रीय-दल की वैकल्पिक योजना

- (अ) प्रथम दस वर्षे संयुक्त निर्वाचन रहे और दस वर्षो की समाप्ति पर निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह किया जाय। या
- (व) कौंसिलो मे पहली वार मुसलमान-सदस्यों मे से आधे संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने जायेँ और आधे पृथक् निर्वाचन-द्वारा। दूसरी वार दो-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने जायेँ, और एक-तिहाई पृथक्-निर्वाचन द्वारा। इसके वाद संयुक्त-निर्वाचन और वालिग-मता-षिकार हो।

### ३---उपर्युक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन

कौंसिलों मे पहली वार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान) पृथक् निर्वाचन-द्वारा चुने जाये और एक-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। दूसरी वार आधे-आधे। इसके बाद, संयुक्त-निर्वाचन हो और वालिग-मताधिकार। या प्रथम पाच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, पश्चात् पाच वर्षं सयुक्त-निर्वाचन, इसके बाद, नवें वर्षं, दोनो तरह के निर्वाचनो के बारे मे देश का निर्णय जानने के लिए जन-मत-सप्रह किया जाय। या

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक्-निर्वाचन-द्वारा चुने जायेँ और एक-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा । इसके वाद, पाचवें वर्ष की शुक्तात में, जन-मत संग्रह किया जाय ।

#### ४--मौ० शौकतअली का प्रस्ताव

जब सयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप मे हो या आगिक रूप में, तो पहले बीस साल के लिए मौ० मुहम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय।

#### ५--भोपाल की दूसरी वैठक का प्रस्ताव

प्रथम पाच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, उसके वाद मौ० मुहम्मदअली के हल के साय समुक्त-निर्वाचन हो। मगर किसी भी कौसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो अपने ६० फीसदी वहुमत से उसे रद कर सकेंगे।

#### ६---शिमला का आखिरी हल

प्रथम दस वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे और उसके वाद संयुक्त-निर्वाचन, वकार्ते कि किसी कौंसिल के मुसलमान-सदस्यो का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुक्सात का विरोध न करे।

# परिशिष्ट थ्र

# कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी श्राज्ञा-पत्र

जेल-नियमो के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किये है, जो निम्नलिखित वक्तव्य के रूप में प्रकट किये गये हैं:---

"कुछ समय से कुछ वातो मे जेल-नियमो में सुघार करने का मामला भारत-सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले पर प्रान्तीय सरकारो से भी राय ली गई थी। उन्होने बहुतसे गैर-सरकारी लोगो से परामर्श करके अपने विचार बनाये है। कुछ महत्त्वपूर्णं बाती पर सरकार ने जो निर्णय किये है उनसे सिद्धान्तत. भारतवर्ष-भर मे लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी। वे निर्णय ये है .—

सजा पाए हुए कैंदियों के तीन वर्ग होगे—ए, बी, सी । 'ए' वर्ग में वे कैंदी लिये जायँगे जो (१) पहली बार ही जेल में आये हो और जिनका चाल-चलन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और जीवन-क्रम के कारण ऊँचे दरजे के रहन-सहन के अभ्यस्त हो और (३) जिनको (क) निदंयता, अनैतिकता या व्यक्तिगत लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) सम्मत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधो पर, (ध) किसी अपराध करने या उसमें सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयकर अस्त्र रखने के अपराध में अथवा (ङ) इन उपधाराओं में समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन या सहायता देने में सजा न मिली हो।

'बी' वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा या जीवन-क्रम के कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हो। बार-बार जेल मे आनेवाले लोग इससे अपने-आप विचत नहीं रक्खें जायँगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखने का अधिकार होगा। वे उनके चिरित्र और पूर्व-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेगे। यह निर्णय प्रान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बदल भी सकती है।

जो लोग 'ए' और 'बी' वर्गों में नही रक्खे जायेंगे उन्हे 'सी' वर्ग मिलेगा।

हाईकोर्ट, दौरा-जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-मोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदमो का फैसला करेंगे उनमे उन्हे वर्गीकरण करने का अधिकार होगा। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटो और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटो का किया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा। 'ए' और 'बी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश करेगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी।

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकरेर किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान वर्गों पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई अन्दाज लगाये हैं और तरह-तरह की आशकाये प्रकट की गई हैं। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए' वर्ग के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिआयते मिलेगी। जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिआयत नहीं दी जायगी। विशेष वर्ग के कैदियों को जो रिआयते इस समय दी जा रही हैं वे सब 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेगी।

अर्थात् उनके लिए अलग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम की आवश्यक सुविधाये और सफाई, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी।

दूसरी बातो पर नीचे लिखे निश्चय किये गये है ---

ए' और 'बी' वर्ग के लिए 'सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खूराक से विद्या खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकर्रर कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीमा के भीतर खूराक वदलती रह सकेगी। 'ए' और 'वी' वर्ग की इस विद्या खूराक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूराक के अलावा भी और मंगा लेने की इजाजत दी जाती है। यह रिआयत 'ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी।

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपडे पहनने की जो रिआयते मौजूदा नियमों में है वे जारी रहेगी। यदि 'ए' वर्ग के कैदी सरकार के खर्च से कपडा लेना चाहेगे तो उन्हें 'बी' वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपड़े दिये जायेंगे। 'बी' वर्ग के कैदी जेल के कपडे पहनेगे, परन्तु वह कपडा कुछ बातों में 'सी' वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा होगा।

'ए' और 'वी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वाञ्छनीय है। यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्त्व अब फिर दोहरा दिया जाता है कि 'ए' और 'वी' वर्ग के कैदियों का काम मुकरेंर करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से विचार कर लिया जाय।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर कैदियों की वौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिवन्धों के साथ उचित सुविधाये दी जानी चाहिएँ। प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जाच करें और जहां पुस्तकालय नहीं है अथवा अच्छे नहीं है वहां शीध्र स्थापित करें या उन्नत करें। जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की मजूरी से पढ़े-लिखें कैदी पुस्तके और मासिक-पत्र बाहर से मँगाकर पढ़ सकेंगे

यखनार 'ए' वर्ग के कैदियों को उन्ही शर्तों पर दिये जायगे जिनपर वर्तमान विषयों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अर्थात् विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार की मंजूरी से दिये जायगे। साधारणत सभी साक्षर कैदियों को प्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल-अखनार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहा प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहांके लिए भारत-सरकार

ने यह निश्चय किया है कि 'ए' और 'बी' श्रेणी के कैदियो को प्रान्तीय-सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जायेँ।

'ए' श्रेणी के कैदियों को अवकी भाति एक महीने के बजाय पन्द्रह दिन में एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। 'वी' वर्ग के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलों के नियमानुसार अभी तो बड़ी लम्बी-लम्बी अविध्यां मुकर्रर है, परन्तु अब उन्हें प्रति मास एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों और चिट्ठियों के हालात अखबारों में छपेंगे तो यह रिआयत छीनी भी जा सकेगी या कम की जा सकेगी।

# परिशिष्ट ५

## हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

हम घोषणा करते हैं कि '---

हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।

२. कम्पनी की पूजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसकी बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा-पत्रक के इस अंश के विषय में विशेष-रूप से छूट दे सकती है।)

३. पुराने पदेन (ex-officio) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतिकात डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी है और रहेगे। (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होने की दक्षा मे बोर्ड मे हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरो का बहुमत होना चाहिए।)

४. प्रबन्धक एजेण्टो (मैनेजिंग-एजेण्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वायं

नहीं है।

प्र. एजेण्टो की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मदद नहीं करते और न विदेशी सूत या यान मेंगाते हैं।

६. हम खादी से मिल के कपडे की होड न करके और आन्दोलन से उत्पन्न

स्थिति से, कपडे की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होगे।

७ मिलो के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी है और प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए वधे हुए है।

उक्त घोषणा-पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :---

- १. मिलो के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा।
- २ विशेष कारणो के अतिरिक्त कर्मचारियो की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियो में से की जायगी।
- ३ हम अपनी कम्पनी का वीसे का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी वीमा-कम्पनियो को देंगे।
- ४. हम अपना वैको का काम तथा जहाजो से माल लाने या ले जाने का काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियो को देगे।
- प्र अवसे हम बहांतक सम्भव होगा वहातक आडिटर, वकील, जहाजों पर माल चढवाने तथा जहाजो से माल उत्तरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले दलाल, ठेकेदार और अपनी मिलो के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रक्खेंगे।
- ६ हम जहातक सम्भव होगा वहातक स्टोर की चीजें देशी खरीदेगे। केवल वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चल सकता और जिनके वजाय देशी नहीं काम आ सकती या मिल सकती। (ऐसी विदेशी चीजो की सूची, जो अनिवायं है, साथ है।)
- ७ हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत जो वहिष्कृत मिलो में काता जाता है, काम में नहीं लायेंगे।
- प. हम उस सूत या कपडे को न धोयेंगे और रगेगे जो विदेशी होगा, या विहिष्कृत मिलो में तैयार किया गया होगा।
- हम अपनी मिलो में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनो सिरों पर अपनी छाप साफ-साफ लगायेंगे और विना उचित छाप के कोई कपड़ा वाहर न मेजेंगे।

- १०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेगे, न उसपर खादी छापेगे और न उसे खादी-जैसा बनायेंगे।
  - ११. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे ---

कोई कपडा जो बिना घुला हो या घुला हो, ताने और बाने मे एक इस मे जिसमे एक उपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हो। बाने में चेको की सादा बुनावट भी है। जो बून्ददार या गोल बनस पर बने हो और दिया। (१८ तारों में इकहरे या दुहरे सूत शामिल है। उनका नम्बर १८ या कम होता है।)

किन्तु मिले, ड्रिल, साटने, टसरे, जैक्वार्ड मशीन पर बनी टूले, डौवी नमूने, रगीन रुई से बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र है।

- १२. हम अबसे यथाशिक्त अपना खरीद-फरोक्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ करेंगे और उन्हीं के द्वारा करायेंगे।
  - १३. हमारी मिलो के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले लोग स्वदेशी कपडा पहनेगे।

| कम्पनी    | का | नाम |      |      |  |
|-----------|----|-----|------|------|--|
| पता.      |    |     | <br> | <br> |  |
| एजेण्टो र |    |     |      |      |  |

गैर हिन्दुस्तानी मिलो का घोषणापत्र भी इसी आशय का था। सिर्फ घोषणा का चतुर्थ अंश उसमे सम्मिलित न था।

बम्बई-काग्रेस-किमटी ने भी इसी आशय का घोषणा-पत्र प्रचलित किया था। इसमे बिना बम्बई-काग्रेस-किमटी से सलाह लिये १० नम्बर से नीचे का कपडा न बुनने, ३१ दिसम्बर १९३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम या रेशमनुमा सूत का प्रयोग न करने की शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्ते भी थी.—

मिले राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी की भावना से अपना अनुचित स्वार्थ-सामन न करेगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रक्षा करेगी। वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में बेचेगी।

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों मे जो चीजे इस समय बन रही है उन्हें वर्तमान दामो पर या १२ मार्च १९३० को जो दाम थे उनपर—इनमें से जो भी कम हो उनपर—बेचेगी। वे खरीदारों को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की विक्री के दाम, जो समय-समय पर होंगे, छपवाकर वेंटवाती रहेगी।

वे समय-समय पर वम्बई प्रान्तीय-काग्रेस-किमटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीके इस्तेमाल करेगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालों को रोकने के लिए और खरीदारों को वाजिब दामों पर लगातार स्वदेशी कपडा दिलाने के लिए दोनों पक्ष राजी होंगे।

## परिशिष्ट ६

## जुलाई-ऋगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

#### पत्र-व्यवहार

डेली हैरल्ड के सवाददाता स्लोकोम्व ने प० मोतीलाल नेहरू से मिलकर सरकार व काग्रेस में सिंघ कराने की चर्चा की थी। इस वातचीत के परिणामस्वरूप सर सप्नृ व मि० जयकर ने जुलाई १६३० में वाइसराय से परामशें किया और वातचीत आगे वढाने के लिए गांधीजी, प० मोतीलाल नेहरू व प० जवाहरलाल नेहरू आदि से जेल में मिलने की आज्ञा मांगी। वायसराय ने १६ जुलाई के पत्र में उन्हें उक्त व्यक्तियों से जेल में मिलने की आज्ञा मांगी। वायसराय ने १६ जुलाई के पत्र में उन्हें उक्त व्यक्तियों से जेल में मिलने की आज्ञा दे दी। इसके बाद सर सप्नृ व मि० जयकर म० गांधी से जेल में मिले और उन्हें अवतक की सारी वातचीत से परिचित किया। महात्मांजी ने सिंध-चर्चा और गोलमेज कान्फ्रेंस में काग्रेस के भाग ले सकने का आधार क्या होना चाहिये, इस सवघ में अपने विचार प्रकट किये और प० मोतीलाल नेहरू व पं० जवाहरलाल को पत्र लिखा। गांधीजी की कार्तों से दोनो नेहरूओं ने अपना थोडा वहुत मतभेद तो प्रकट किया, लेकिन उसपर बहुत वल नहीं दिया। प० जवाहरलाल नेहरू ने तो सरकार की उदासीनता देखकर यह भी लिखा कि सरकार सिंध-चर्चा के लिए विलकुल उत्सुक नहीं दीखती। कहीं ऐसा न हो कि हम घोखा खावे। श्री जयकर २१ जुलाई को फिर गांधीजी से मिले। सब नेता परस्पर विचार कर सके, इसलिए यरबडा जेल में १४–१४ अगस्त को निम्न व्यक्ति इकट्ठे हुए— म० गांची, पं० मोतीलाल नेहरू,

प० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। सर सप्रू व मि० जयकर भी उपस्थित थे। बातचीत के बाद नेताओं ने उक्त दोनो सज्जनो को निम्न पत्र लिखा:—

प्रिय मित्रगण,

आप लोगों ने बिटिश-सरकार और काग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता कराने का जो भार अपने उपर लिया है, उसके लिए, हम लोग आपके बहुत अधिक कृतझ है। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-ज्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई है, तथा हम लोगों में आपस में जो कुछ परामशें हुआ है, उस सबका ज्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पांच महीनों में देश में जो अद्भुत जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगों में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक कष्ट-सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते है कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त ही हुआ है और न वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाय।

कदाचित् यहा यह बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके अथवा वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं है कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है, अथवा वह आन्दोलन कुसयम में खड़ा किया गया है, अथवा अवैध है। अग्रेजो का इतिहास ऐसी-ऐसी रक्तपूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं थकते; और उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल क्रान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत अधिक मान में और अद्भुत रूप से शान्ति-पूर्ण ही है, उनकी निन्दा करना वाइसराय अथवा किसी और समझदार अग्रेज की शोमा नहीं देता।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ झगडा करने की हमारी कोई इच्छा नही है। हम लोगो का तो यही मत है कि सर्व-साधारण जिस आक्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मि-लित हुए हैं, वही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहा कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नता-पूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्मव हो तो यह सत्याग्रह-आन्दोल्न बन्द कर दिया जाय अथवा स्थिगत कर दिया जाय। अपने देश के पुरुपों, स्त्रियों और बच्चो तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठिया खानी पड़े और इनसे भी वढ-वढकर दुवंगायें भोगनी पड़े, हम लोगों के लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आप के द्वारा बाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ढूढकर उनका अवलम्बन करने के लिए हम अपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आगा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे।

परन्तु फिर भी हम यह मानते है कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी जान्ति का कोई चिह्न नही दिखाई देता। हमें अभीतक इस बात का कोई लक्षण नही दिखाई पडता कि अंग्रेज सरकारी जगत् का अव यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुप ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम या मार्ग कौत-सा है ? सरकारी कर्मचारियो ने अपने शुभ विचारो की जो निष्ठापूर्ण घोषणाये की है और जिनमें से वहत-सी घोषणायें प्राय. अच्छे उद्देश से की गई है. जनपर हम विश्वास नहीं करते। इघर महतों से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों की वन-सम्पत्ति का जो वरावर अपहरण करते आये है. उसके कारण उन अंग्रेजों में अव इतनी शक्ति और योग्यता ही नहीं रह गई है कि वे यह वात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक ह्रास हआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए उद्यत ही नही कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे वहा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढे बैठे है. उसपर से वे उतर जाये, और प्राय सौ वर्षों तक भारत पर राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगो का नावा और ह्वास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे वाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; और अवतक उन्होने हमारे साय जो अन्याय किये है, उनका इस रूप में प्रायश्चित कर हारूं।

परन्तु हम यह वात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विज्ञ लोगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि शासकों के भावों में परिवर्तन हो गया है, और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन सवश्य हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिषद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष प्रकार के बन्धन मे पड़े हुए है, तो भी जहातक हमारे अन्दर शिक्त है वहातक हम इस काम में प्रसन्ततापूर्वक आप लोगों का साथ देगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए है, उसे देखते हुए, आपके मित्रता-पूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते है, वह इस प्रकार है—

हम यह समझते है कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमे प्रस्तावित परिषद के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि गत वर्ष लाहौर में जो राष्ट्रीय माग प्रस्तृत की गई थी, उसका ध्यान रखते हए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मुल्य या महत्त्व ही निर्घारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि काग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन मे बिना विचार किये हम लोग अधि-कारपूर्ण-रूप से कोई बात कह सके। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते है कि व्यक्तिश हम लोगो के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सतोष-जनक न होगा जबतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत की इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तव ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) उससे मारत मे ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) पर तथा समस्त आर्थिक विषयो पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमे उन ११ बातो का भी समावेश हो जाय जो गाघीजी ने वाइसराय को अपने पत्र मे लिखकर भेजी थी। (ग) उससे भारतवर्ष को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाय कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पचायत बैठाकर इस बात का निर्णय करा सके कि अग्रेजो को जो विशेष पावने और रिआयते आदि प्राप्त है, जिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध मे राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नही है अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं है, वे सब अधिकार, रिआयते और ऋणू\_आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य है या नही।

सूचना—अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के जिस छेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई वाते ब्रिटिश-सरकार को ठीक जैंचे और वह

इस सम्बन्ध म सन्तोप-जनक घोपणा कर दे तो हम काग्रेस की कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश करेगे कि सत्याग्रह-जान्दोलन या सिवनय-अवजा का आन्दोलन वन्द कर दिया जाय; अर्थात् केवल आजा-भग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भग न किया जाय। परन्तु विलायती कपड़े और गराव, ताड़ी आदि की दुकानों पर तवतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जबतक सरकार स्वयं कानून बनाकर गराव, ताडी आदि और विलायती कपड़े की विकी वन्द न कर देगी। सब लोग अपने घरों में वरावर नमक बनाते रहेगे और नमक-कानून की दड-सम्बन्धी घाराये काम में नहीं लाई जायेंगी। नमक के सरकारी या लोगो के निजी गोदामों पर बावा नहीं किया जायगा।

(३) (क) ज्योही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्योही उसके साथ वे सव सत्याग्रही कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके हैं परन्तु जो हिंसा के अपराधी नहीं है या जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तिया जव्त की गई है, वे सव लोगों को वापस कर दी जायेंगी। (ग) दंडित सत्याग्रहियों से जो जुर्माने वसूल किये गये हैं या जो जमानते ली गई है, उन सवकी रकमें लौटा दी जायेंगी। (घ) वे सव राज-कर्मचारी, जिनमें गावों के कर्मचारी भी सम्मिलित है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुडा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नौकरी करना चाहे तो अपने पद पर नियक्त कर दिये जायेंगे।

सूचना—ऊपर जो उप-घारायें दी गई है, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दिहत लोगों के लिए भी होगा।

- (ड) वाइसराय ने अवतक जितने आर्डिनेन्स प्रचलित किये है, वे सब रद कर दिये जायेंगे।
- (च) प्रस्तावित परिपद् में कौन-कौन लोग सिम्मिलित किये जायेंगे और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर वतलाई हुई आरिम्मिक वातों का सन्तोपजनक निपटारा हो जायगा।

भवदीय---

मो० क० गाघी मोतीलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल जयरामदास दौलतराम सैयद महमूद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

## कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यक्षों का पत्र

सर सप्नू व श्री जयकर ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलावार-हिल, वम्वई) से इस आशय का पत्र काग्रेस-नेताओं को भेजा---प्रिय मित्रगण,

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग मे आपसे मिलकर वार्ते की है, उन अवसरों पर आप लोगों ने हमारी वातो को जिस सुजनता और धैर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप सबको बन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस वात का दु ख है कि हमने बहुत अधिक समय तक वार्ते करके आपको कष्ट दिया है, और विशेषत. इस वात का हमें और भी अधिक दु ख है कि प० मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक आने का कष्ट उठाना पड़ा है जबिक उनका स्वास्थ्य इतना खराव है। हम नियमितरूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें दिया था और जिसमें आप लोगों ने वे शर्ते लिखी हैं, जिनके अनुसार आप काग्रेस से इस वात की सिफारिश करने के लिए तैयार है कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दे और गोलमेज-परिषद् में सिम्मिलत हो।

जैसा कि आप लोगो को हम सुचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्थता का काम इन आचारों पर अपने ऊपर लिया था—(१) २० जून १६३० को वम्वई मे काग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक-सभापति प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब के साथ बातचीत करके उन्हें जो शर्तें वतलाई थी, एक तो उनके आघार पर, और विशेषत (२) २५ जून १६३० को बम्बई मे प० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब को अपने वक्तव्य में लिखकर जो शतें दी थी और जिनके सम्बन्ध में उन्होने (प॰ मोतीलाल ने) यह मज्र किया था कि इनके आघार पर हम लोग निजी और गैर-सरकारी तौर पर वाइसराय से मिलकर समझौते की वातचीत कर सकते है। मि० स्लोकोम्ब ने वे दोनो लेख हम लोगो के पास भेज दिये थे और तब हम लोगो ने वाइसराय से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि हम लोगो को यह इजाजत दी जाय कि हम गांधीजी और पहित मोतीलाल तथा पहित जवाहरलाल से बातचीत करे और यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली है। अब हम यह देखते हैं कि १४ ता॰ को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दी हैं जो हम लोगो की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनसार वाइसराय के पास विचारार्थ भेजी जानी चाहिएँ: और तब हम लोगो को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी

पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की वातचीत के सम्वन्ध के जितने मुख्य-पत्र और लेख आदि है, और जिनमे आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित हैं जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जायें। आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान में हैं और ज्योही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्योही हम सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर हेंगे।

यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आज्ञा मागते है कि, जैसा कि हमने आप से कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा त्योही परिस्थित बहुत-कुछ सुघर जायगी व्यह्मित्सक राजनैतिक कैदी छोड दिये जायँगे, उन आर्डिनेन्सो को छोडकर जिनका सम्बन्ध चटगांव और लाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमो से है, बाकी सब आर्डिनेन्स रद कर दिये जायँगे, और गोलमेज-परिषद् में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि होगे, उनकी अपेक्षा काग्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या अधिक होगी। यहां कदाचित् हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी सम्मति में प० मोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्लोकोम्बवाली मेट में जो दृष्टिकोण प्रकट किया था और प० मोतीलालजी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्ब ने जो वक्तब्य हम लोगों के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र में तस्वत. कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय महोदय ने हम लोगों के नाम मेंजा है।

भवदीय— मुकुन्दराव जयकर तेजवहादुर सप्रृ

#### वाइसराय का पत्र

इसके उपरान्त काग्रेस के नेताओं का पत्र छेकर २१ अगस्त को श्री जयकर अकेले शिमला गये और वहा उन्होंने वाइसराय से वाते की। २५ ता० को सर तेज-वहादुर सप्नू भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो गये। उस समय २५ और २७ अगस्त के बीच में इन लोगों ने कई वार वाइसराय और उनकी कौसिल के कुछ सदस्यों के साथ मिलाकर वातें की। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने यह पत्र लिखकर काग्रेस के नेताओं को प्रयाग और पूना में दिखलाने के लिए दिया ——

वाइसराय-भवन, शिमला २८ अगस्त, १६३०

प्रिय सर तेजबहादुर,

काग्रेस के जो नेता इस समय जेल में है, उनके साथ श्री जयकर और आपने मिलकर जो वाते की, उनके परिणाम की जो सूचना आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगो ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगो को जो पत्र भेजा था और आप लोगो ने उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रतिलिपिया आपने मुझे भेजी है, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और श्री जयकर को बतला देना चहता हूँ कि आप लोगो ने सार्वजिनक हित और भारत में फिर से गान्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी मैं बहुत प्रश्वसा करता हूँ। यहा मैं आपको उन परिस्थितियो का भी स्मरण करा देना चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था।

अपने १६ जुलाईवाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सके, हम लोग इस बात का प्रयत्न करें कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रवन्ध अपने हाथ में लें सके जतनी अधिक मात्रा में लें लें। हा, वे विषय अभी जनके हाथ में नहीं दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लें सकते। जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद् इस वात का विचार करेंगी कि वे सब विषय कौन-कौन-से हैं और जनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा सकती हैं।

असेम्बली मे १ जुलाईवाले अपने भापण मे मैने दो बाते भी स्पष्ट कर दी थी। एक तो यह कि जो लोग परिषद् में जायेंगे, वे बिलकुल स्वतत्र रूप से विधान-सम्बन्धी सब विषयो पर, उनका ऊँच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे, और दूसरी यह कि परिषद् जो-कुछ निर्णय कर सकेंगी उसीके आघार पर श्रीमान् सम्राट् की सरकार अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लमेण्ट के सामने उपस्थित करेंगी।

मैं समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नही है कि आप भी यह मानते होगे कि आप लोगो ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमे उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है जो आप लोगों को काग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र जिस ढग से लिखा गया है और उसमें जो-जो बाते है, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ इन्कार किया गया है कि काग्रेस की नीति से आधिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देशको मारी हानि पहुँची है, उसका ध्यान रखते हुए, में नही समझता कि उसमें जो सूचनायें उपस्थित की गई है उनपर व्योरेवार विचार करने से कोई लाम हो सकता है, और में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि उन प्रस्तावों के आघार पर कोई वात-चीत करना असम्भव है। में आशा करता हूँ कि यदि आप काग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह वात स्पष्टरूप से उन्हें वतला देगे।

१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अतिम अश के सम्बन्ध में भी में एक बात कह देना चाहता हूँ। जब मैंने और आप लोगों ने इस विपय पर विचार किया था, तब मैंने कहा था कि जब सत्या प्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जायगा, तब वर्तमान परिस्थिति के कारण जो आर्डिनेन्स बनाये गये हैं (उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर जो लाहौर और चटगाव के पड्यत्र वाले मुकदमों के लिए बनायें गये हैं), उनकी कोई आबश्यकता न रह जायगी और मैं उन्हें रद कर दूगा। पर मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मैं इस बात का कोई बचन नहीं दे सकता कि जब सत्या ग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारों के लिए यह संभव होगा कि वे उन सब लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के सम्बन्ध में हिंसा को छोड़-कर और अपराधों में जेल भेजें गये हैं या जिनपर मुकदमें चल रहे हैं। पर हा, मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्बन्ध में उदार नीति का अमल किया जाय, और अधिक-सै-अधिक में यही बचन दे सकता हूँ कि मैं प्रान्तीय-सरकारों से कहूँगा कि वे प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके अपराध और परिस्थिति आदि का विचार करते हुए सहानुमूतिपूर्वक विचार करें।

एक वात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा और काग्रेस के नेता परिषद् में सम्मिलित होना चाहेंगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिए जायेंगे। मुझे स्मरण हैं कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि काग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता या बहुमत रहे, और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान् सन्नाट् की सरकार से यह सिफारिश करने में कोई किनाई न होगी कि परिषद् में कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहे। मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यदि काग्रेस उसमें सम्मिलत होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची मेरे पास मेज सकती हैं जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो; और उस सूची में से मैं उसके प्रतिनिधि चुन लूगा।

यह उचित जान पडता है कि यह सारा पत्र-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर दिया जाय, जिसमें सब छोगो को यह मालूम हो जाय कि किन परि- स्थितियों में आप लोगों को अपने प्रयत्न में विफलता हुई है; और जिन परिणामों की आप लोग आशा करते थे, वे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या स्थिति हैं (अर्थात् हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं)।

> भवदीय---अविन

### वाइसराय को वातचीत

#### मध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया

काग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयों का उल्लेख था, उनके सम्बन्ध में वाइसराय के साथ सर सप्र व जयकर की जो बातें हुई थी, उनके बारे में उन्होंने यह वक्तव्य दिया.—हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ अगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल में प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू और डाँ० महमूद से मिले। हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगों में जो बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया। उन लोगों के १५ अगस्तवाले पत्र में जिन कई विचारणीय बातों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख वाइसराय के २८ अगस्त वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि वाइसराय के साथ हमारी जो बाते हुई हैं उन्हें देखते हुए हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है—

- (क) शासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस पत्र में है जो वाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था। इस सम्बन्ध की वातों का उल्लेख उसके दूसरे पैराग्राफ में है, जहा इस विषय की चार मुख्य बातें कहीं गई है।
- (ख) एक प्रक्त यह भी है कि गोलमेज-परिषद् में गांघीजी यह प्रक्त उठा सकेंगे या नहीं कि मारत जब चाहे तब साम्राज्य से अलग हो जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि परिषद् सब बातों में बिलकुल स्वतन्त्र होगी, और यही बात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो हम लोगों को भेजा था। इसलिए वहा प्रत्येक व्यक्ति जो विषय चाहे विचारायें उपस्थित कर सकता है। परन्तु वाइसराय का यह विचार है कि इस अवसर पर गांघीजी का यह प्रक्त उठाना बहुत ही नासमझी का काम होगा। परन्तु यदि गांघीजी यह विषय भारत-सरकार के सामने उपस्थित करेंगे, तो

वाइसराय का यह कहना है कि सरकार इस प्रश्न को विचारणीय मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि इतने पर भी गांधीजी यह प्रश्न उठाना चाहेगे, तो सरकार भारत-मंत्री को यह सूचित कर देगी कि गोलमेज-परिषद् में गांधीजी का यह प्रश्न उठाने का विचार है।

- (ग) एक प्रकृत यह है कि गोलमेज-मरिषद् में यह विषय विचारार्थं उपस्थित किया जा सकता है या नहीं कि भारत पर जो कई आधिक भार है, उनकी जांच एक स्वतत्र पचायत से कराई जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विलक् ल तैयार नहीं जिससे कि मारत पर जितने ऋण है वे सब रद समझे जायें और उनके चुकाने से इन्कार किया जाय। पर हा, जो चाहे वह परिषद् में यह कह सकता है कि भारत का अमुक आर्थिक ऋण या देना ठीक नहीं है और इसकी जाच की जाय।
- (घ) नमक-कानून की दंड-सम्वन्धी घाराओं को काम में न लाने के सम्बन्ध में वाइसराय का कहना है कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कमीशन की सिफारिश मान ली गई, तो यह विषय प्रान्तीय सरकारों के हाथ में चला जायगा; और (२) सरकार की आय में वहुत बड़ी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी आय का यह मार्ग बन्द हो जाय। परन्तु यदि कौंसिलों से नमक-कानून रद करा लिय जायगा और सरकारी आय का घाटा पूरा करने के लिए कोई और नया मार्ग वतलाया जायगा, तो वाइसराय और उनकी सरकार इस प्रकन के ऊँच-नीच पर विचार करेगी। परन्तु जवतक नमक-कानून एक कानून के रूप में बना रहेगा, तवतक यदि लोग उसे खुले-आम तोडेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी। जब सद्भाव और शान्ति स्थापित हो जायगी, तब यदि भारतीय नेता वाइसराय और उनकी सरकार से वातचीत करेगे कि इस सम्बन्ध में गरीबों का आर्थिक कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेताओं की एक छोटी परिषद कर सकेगे।
- (ड) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यदि पिकेटिंग से किसी वर्ग को कष्ट होगा या उसमें लोगो को तग किया जायगा, घमकाया जायगा या बल-अयोग किया जायगा, तो सरकार को इस वात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह आवश्यकता पडने पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके सिवा जब शान्ति स्थापित हो जायगी, तब पिकेटिंग-सम्बन्धी आर्डिनेन्स उठा लिया जायगा।
  - (च) जिन कर्मचारियो ने सत्याग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया है

या जो अपने पद से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यह विषय मुख्यत. प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता है। तो भी यदि उनके स्थान खाली होगे और उनकी जगह ऐसे नये आदमी न नियुक्त कर लिये गये होगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हो, तो प्रान्तीय सरकारों से यह आधा की जा सकती है कि वे उन लोगों को फिर से उनके स्थान पर नियुक्त कर देगी जिन्होंने आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लोगों ने विवश करके जिनसे इस्तीफे दिलवंगये होगे।

- (छ) प्रेस-आर्डिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जब्त कर लिये गये होगे, उन्हें लीटा देने में कोई कठिनाई न होगी।
- (ज) लगान-कानून के सम्बन्ध में जो जुर्माने हुए है या जो सम्पत्तियां जब्त हुई है, उन्हें लौटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कानून के अनुमार जो सम्पत्तियां जब्त हुई है, और वेची गई है, वे तीसरे आदमी के हाथ में चली गई है। जुर्माने लौटाने के सम्बन्ध में भी कठिनाइया होंगी। इस सम्बन्ध में वाइसराय केवल यही कह सकते है कि प्रान्तीय-सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रक्खेंगी; और जहांतक हो सकेगा, जुर्माने लौटाने का प्रयत्न करेंगी।
- (झ) कैंदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें भेजा था।

## गांधीजी के नाम नेहरूओं का श्राखिरी सूचना-पत्र

पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और डॉ॰ महमूट को पहली दोनो मुलाकार्तो मे सर सप्रू व मि॰ जयकर ने यह स्पष्ट वतला दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर वतलाये हुए ढग से आगे समझौते की और वात-चीत हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आवार पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होने गांवीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस प्रकार है—

मैनी सेण्ट्रल जेल ३१-५-३०

"कल और आज फिर शीयुन जयकर तथा डॉ॰सप्रू के साथ हम लोगो की भेंट हुई और बहुत टेर तक वातें होती रही। उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो लॉर्ड अविन ने उन्हें २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पप्ट रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड वर्षिन उन शतों पर समझौते की बात करना असम्भव समझते है जो गर्तें हम सब लोगो ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थी जो सर तेजवहादूर सप्र और श्रीयत जयकर के नाम छिखा था, और ऐसी स्थिति में छाँडें अर्विन का यह कहना ठीक है कि सर सप्र और श्रीयत जयकर के प्रयत्न विफल हए है। जैसा कि आप जानते है, हम सब लोगो ने यह पत्र सब बातो का बहुत अच्छी तरह विचार करके लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहा तक दव सकते थे, वहा तक दवे थे। उस पत्र में हमने यह वतला दिया था कि जवतक कई परम आवश्यक गर्ते पूरी नही की जायेंगी और उनके सम्बन्ध मे ब्रिटिश-सरकार सन्तोष-जनक घोषणा न कर देगी, तब-तक कोई निराकरण मान्य नही होगा। यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश कर सकते थे कि उस दगा में सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जाय, जविक सरकार उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगो ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक वातो का सन्तोषजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्दनवाली प्रस्तावित परिषद में कौन-कौन से लोग सम्मिलित होगे और उसमें काग्रेस के कितने और कैसे प्रतिनिधि होगे। अपने पत्र में लॉर्ड अर्विन यहा तक कहते है कि इन प्रस्तानो के आधार पर समझौते की बातचीत करना ही असम्भव है। ऐसी परि-स्थितियों में हम लोगों में न तो समझौता होने की कोई गजाइण है और नही सकती है।

वाइसराय ने अपने पत्र में जो वाते लिखी हैं और जिस ढग से लिखी हैं, उसे छोडकर यदि देखा जाय तो भी इवर हाल में भारत में ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ कार्य किये हैं, उनसे यह सूचित होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना नहीं चाहती। ज्योही इस बात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्ली में काग्रेस की कार्य-समिति की वैठक होगी, त्योही तुरन्त सरकार ने उसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकाश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का केवल यही अर्थ हो सकता है कि वह शान्ति नहीं चाहती। इन या और दूसरी गिरफ्तारियों के लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार की और दूसरी कार्रवाइयों के लिए, जिन्हें हम लोग असम्यता और वर्वरता-पूर्ण समझते हैं—हम लोग सरकार की कोई शिकायत नहीं करते। हम उन सब का स्वागत करते हैं। परन्तु हम लोग यह वतला देना उचित और न्यायपूर्ण समझते हैं कि एक ओर तो शान्ति स्थापित करने की इच्छा रखना

और दूसरी ओर स्वय उस संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदान कर सकती है और जिसके साथ सरकार वातचीत करना चाहती है, इन दोनो वातो का ठीक मेल नही बैठता। प्राय, सारे भारत में कार्य-समिति गैर-कानूनी ठहरा दी गई है और उसके अधिवेशनों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध वरावर जारी रहना चाहिए और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह जायगी; क्योंकि जो लोग भारत-वासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत में अग्रेजी जेलखानों में भर और फैल जायँगे।

लॉर्ड अविन ने जो पत्र भेजा है और त्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि डॉ॰ सप्रू और श्रीयृत् जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है। वास्तव में जो पत्र हमें दिया गया है और जो कैंफियते हमें दी गई है, उनसे तो कुछ बातो में हम लोग उस स्थिति से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले ग्रहण की गई थी। हमारी स्थिति या वातो और लॉर्ड अविन की स्थिति या वातो में जो बहुत बडा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाचित् व्योरे की बातो पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती . . . . . . . ।

इस प्रकार हम छोगो ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे लॉर्ड बर्विन सहमत नही हो रहे हैं, और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम छोगो ने अपने सिम्मिलित पत्र में उल्लेख किया था। उनके और हम छोगो के दृष्टिकीण में बहुत बड़ा अन्तर हैं और वास्तव में तत्त्व या सिद्धान्त का अन्तर हैं। हम छोग आशा करते हैं कि आप यह सूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभभाई पटेल और श्रीयुत् जयरामवास दौलतराम को दिखला हेंगे और उन छोगो से परामर्श करके श्रीयुत जयकर और सर तेजबहादुर सन्नू को अपना उत्तर दे देंगे।

मोतीलाल सैयद महमूद जवाहरलाल

### नेताओं का सम्मिलित उत्तर

इसके अनुसार ३, ४ और ५ सितम्बर को सर सप्रू व मि॰ जयकर ने पूना के यरवडा-जेल में महात्मा गांची तथा काग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मेंट की, उन्हें उक्त पत्र दिया और सहमत प्रश्नो पर उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया। इस बातचीत के अन्त में उन लोगों ने इन्हें जो वक्तव्य दिया, वह यहा दिया जाता है—

यरवडा सेण्ट्रल जेल ४-१-३०

प्रिय मित्रगण,

श्रीमान् वाइसराय ने २६—६—३० को आप छोगो को जो पत्र लिखा था, उसे हम होगो ने ध्यान-पूर्वंक पढा है। उस पत्र की वातों के सम्बन्ध में वाइसराय से आप होगो की जो वातों हुई है, उन्हें भी आपने कृपाकर उस पत्र में परिशिष्ट-रूप में सिम्मलित कर दिया है। हम लोगो ने उतने ही ध्यान से वे सूचनाये भी पढी है, जिनपर पण्डित मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और प० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर है और जो उन लोगो ने आपके द्वारा मेजी है। उक्त पत्र तथा वातचीत पर उस सूचना-पत्र में उनको विचारपूर्ण सम्मति भी सिम्मलित है। इन पत्रो पर हम लोगो ने वरावर दो रातो तक विचार किया है और इन कागजो के सम्बन्ध में जितनी विचारणीय वातों है उन सवपर आपके साथ पूरा और स्वतत्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि हमने आप लोगो से कहा था, हम निष्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और काग्रेस के वीच हमें मेल की कोई गुजाइश दिखाई नहीं पढती। हमारा इस समय वाहरी ससार के साथ कोई सम्बन्ध नही है, इसलिए काग्रेस की ओर से हम लोग अधिक-से-अधिक जो-कुल कह सकते है, वह यही है।

नैनी सेण्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रो ने अपने सूचना-पत्र में जो सम्मित भेजी है, उससे हम लोग पूर्ण रूप से सहमत है, परन्तु हमारे उन मित्रो की इच्छा है कि इघर दो महीनो से आप लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय करके और बहुत सी कठिनाइबा उठाकर शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे है, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दो में यह बतला दे कि हम लोगो की स्थिति और वक्तव्य क्या है। इसलिए जहातक सक्षेप में हो सकता है, हम यह बतलाने का प्रयत्न करेगे कि शान्ति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइया है।

वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि उसमें उन क्षतों को पूरा करने का विचार किया गया है जो पं० मोतीलाल ने गत २० जून को मि० स्लोकोम्ब को वतलाई थी और २५ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० स्लोकोम्ब को अपना जो वक्तव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कही गई थी। परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाई पडती जिससे यह समझा जाय कि प॰ मोतीलालजी के उक्त वार्तालाप या वक्तव्य में बतलाई हुई शर्ते पूरी होती है। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो मूल्य और काम के अश है, वे इस प्रकार है ——

वार्त्तालाप में---"यदि यह निश्चय नही किया जायगा कि गोलमेज-परिषद् मे किन-किन बातो पर विचार किया जायगा और हम लोगो से यह आशा की जायगी कि हम लोग लन्दन में जाकर बहस करके लोगों को इस विषय का सन्तोष कारायेंगे कि हमे औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो में इसे मजुर नहीं कर सकता। परन्तु यदि यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजो के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बातो को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हे छोड कर बाकी और बातो में परिषद् के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का विधान किस प्रकार बनाया जाय. तो कम-से-कम मै काँग्रेस से इस बात की सिफारिश कहुँगा कि वह परिषद में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत कर ले। हम लोग अपने घर के आप मालिक बनना चाहते है, परन्तु हम इस बात के लिए तैयार है कि जितने समय में अग्रेजो के हाथ से निकाल कर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास शर्ते हो जाये। इन शर्तों पर अग्रेजो के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रकार मिल सकते है, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत करता है≀"

वस्तव्य में——"सरकार निजी रूप से इस बात का वचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और अधिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो शतें तय हो जायँगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परिषद् में हो जायगा, उन बातों को छोडकर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली की माँग का वह समर्थन करेगी।"

इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है— "मेरी और मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, और मुझे इस वात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् सम्प्राट् की सरकार की भी यही कामना है कि जहा तक हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन वातों में भारत-वासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व छेने के योग्य नहीं है, उन वातों को छोड़कर बाकी और सब वातों में अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रवन्ध वे स्वय कर सकते हो उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारत-वासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं छे सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शतें और व्यवस्थाये की जानी चाहिएँ, इसपर परिषद् में विचार होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रक्खा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा। "

हम लोग समझते हैं कि इन दोनो बातो में बहुत वडा अन्तर है। पं॰ मोती-लालजी तो भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते है जिसमें प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् के विचारो के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वर्त्तमान स्थिति से विलक्ल बदल जाय (वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय), पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते है कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश सरकार की यह हार्दिक कामना है कि जिन वातो में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं है, उन्हें छोड़कर वाकी और वानों में वे अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रवन्य स्वय कर सकते हो उतना अधिक प्रवन्य करने मे उन्हे सहायता दी जाय। दूसरे शब्दो में वाइसराय के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती है कि हमें उसी ढग के कुछ और सुधार मिल जायेंगे जिस ढग के सुधारो का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारो से हुआ था। हम लोग यह समझते थे कि इसका हमने जो यह अर्थ लगाया है, वही ठीक है; इसलिए अपने १५-८-३० वाले पत्र मे, जिसपर प० मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और प० जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगो ने अपना कथन नकारात्मक रक्खा था और कहा था कि हमारी सम्मति में कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं होगी। अब आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उसमें भी वही पहले पत्रवाली वात दुहराई गई है; और हमे दू खपूर्वक कहना पडता है कि हमारे पत्र का अनादर करके उसके सम्बन्ध में यह निक्चय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है; और हम लोगों ने उसमें जो प्रस्ताव किए थे, उनके आधार पर वातचीत चलना असम्भव है। आप लोगो ने यह कहकर इस विपय पर और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि गाघीजी भारत-सरकार के सामने निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई प्रश्न उपस्थित करेगे (अर्थात् भारत जव चाहे तव साम्प्राज्य से पृथक् हो सकता हैं), तो बाइसराय यही कहेगे कि यह प्रश्न विचारार्थं उठ ही नही सकता। इसके विप-

रीत हम लोग यह समझते है कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली स्थापित हो, परन्तु यह सब दशा में सर्व-प्रधान प्रश्न है और इसके सम्बंन्ध में किसी बहस-मुवाहसे की आवश्यकता ही नही होनी चाहिए। यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली या पूर्ण-स्वराज्य अथवा इसी प्रकार की और कोई शासन-प्रणाली प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक दल को इस बात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तब आपस की हिस्से-दारी का साथ छोड सकता है। यदि भारत को साम्प्राज्य का अंग बनाकर न रखना हो, बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक बराबरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, तो इसके लिए यह जावश्यक है कि उस संगित तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि वह उसमे मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी दशा में यह बात नहीं हो सकती। आप लोग देखेगे कि जिस वार्त्तालाप का हम लोगो ने अभी उल्लेख किया है, उसमे यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जबतक ब्रिटिश-सरकार या ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना असम्भव है या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तब तक हम लोगों की सम्मति में कांग्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध बराबर जारी रखना चाहिए।

नमक-कर के 'सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके विषय में वाइसराय का जो छव है, उससे सरकार के मनोमावों का एक बहुत ही दु खद स्वरूप प्रकट होता है। हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि शिमला की ऊँचाई पर से भारत के शासक यह समझने में असमर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिन लाखों-करोडो आदिमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्मव होता है, उनकी आधिक किठनाइयाँ क्या है। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब आदिमियों के लिए वायु और जल को छोड कर बाकी और चीजों से बढ़ कर महत्त्व की है। उस नमक पर सरकार ने अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है, उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोष आदिमियों ने अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नही आई कि इसमें उसकी कितनी अनीति है, तो फिर वाइसराय कि बतलाई हुई भारतीय नेताओं की कोई परिषद् कुछ भी नहीं कर सकती। वाइसराय ने यह भी कहा है कि जो लोग यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा साधन भी बतलाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आय बढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती है। यह कह कर उन्होंने

मानो हानि पहुँचाने के उपरान्त ऊपर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस एख से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त काल तक अपनी वह परम व्यय-साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित रक्खेगी जिससे भारत अब तक वरावर कुचला जाता रहा है। हम लोग यह भी वतला देना चाहते हैं कि केवल यही की सरकार नहीं, विल्क समस्त ससार की सरकार जनता-द्वारा उन कानूनो के भग किये जाने को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, जिन कानूनो को जनता अच्छा नहीं समझती परन्तु जो कानूनी हैर-फेर के कारण अथवा और कारणों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते।

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की वाते हैं जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के विचार और माँगे उपस्थित की थी, पर उनके सम्बन्ध मे भी वाइसराय कुछ भी अग्रसर नही हुए हैं। परन्तु यहाँ हम उन बातो पर विचार नहीं करना चाहते। हम लोग आशा करते है कि हमने ऐसी महत्त्वपूर्ण यथेष्ट बाते बतला दी है जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और काग्रेस के बीच वहत वड़ा अन्तर है, जो जल्दी दूर नही किया जा सकता। तो भी शान्ति के उद्योग मे इस समय जो विफ-लता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नही है। काग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के लिए विकट युद्ध में लगी हुई है। इसमें राप्ट्र ने जो अस्त्र ग्रहण किया है, हमारे शासक उसके अभ्यस्त नही है, इसलिए उन्हें उस अस्त्र का भाव और महत्त्व समझने में विलम्ब होगा। इधर कई महीनो में भारतवासियो ने जो विपत्तियाँ सही है, उनसे यदि शासको के मून का भाव नही बदला है, तो इससे हम छोगो को कोई आश्चर्य नही हुआ है। किसी ने उचित रूप से जो स्वार्य इस देश में स्थापित किए हो अथवा जो अधिकार प्राप्त किये हो, उनमें से एक को भी कांग्रेस हानि नही पहुँचाना चाहती। अग्रेजो के साथ उसका कोई झगडा नही है। परन्तू देश पर ब्रिटिश -जाति का जो असहा प्रमुत्व है, उसका वह अपने पूर्ण नैतिक वल से विरोध करती है और उसपर अपना असन्तोष प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी। हम लोगो का अन्त तक अहिंसात्मक रहना निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही हैं कि राष्ट्र की कामनायें भी शीघ्र ही पूरी होगी। यद्यपि अधिकारी लोग सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में बृहुत ही कटू और प्राय अपमानकारी भाषा का व्यवहार करते है, तो भी हमारा यहीं कथन है।

अन्त में हम लोग फिर एक बार आप लोगो की उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते है जो आपने शान्ति स्थापित करने के लिए उठाया है, परन्तु हम यह सुचित कर देना चाहते हैं कि अभी ऐसा उपयुक्त समय नहीं आया है जबकि समझौंने की बाद-चीत और आगे चल सके। कांग्रेस-मंगठन के प्रवान अविकारी और कार्यकर्ता इस समय जेलों में बन्द है; इसलिए स्पष्टतः हम लोग वहुत विवल है। हम लोग दूसरों से मुनी हुई बातों के आधार पर ही सब मार्गे उपस्थित करते रहे हैं और अपने विचार वतलाने रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ बोप या त्रुटियाँ हों। इसलिए इस समय जिन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः हम लोगों में से किसी के साथ मेंट करना चाहेंगे। उस ब्या में, और जब कि स्वयं मरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम लोगों के पाम तक पहुँचने में कोई कांटनाई म होगी।

मो० क० गांधी, सरोजिनी नायडू, वल्लमभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम।"

## परिशिष्ट ७

## साम्प्रदायिक 'निर्ण्य'

साम्प्रवायिक निर्णय का सम्प्राट् की सरकार ने जो ऐलान किया या वह, अविकल रूप में, नीचे लिखे अनुसार है :—।

- १. सम्प्राट-सरकार की ओर ने, गोलमेज-परिषद् के दूसरे अव्विद्यन के अन्त में, १ दिसम्बर की, प्रचानमंत्री ने जो घोषणा की थी, और जिसकी तार्डेंद उनके बाद ही पालमेण्ट के दोनों हाउसों ने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सारतवर्ष में रहने वाली विविध जातियाँ साम्प्रदायिक प्रदनों पर किसी ऐसे मन-जीते पर न पहुँच सकीं जो सब दलों को नाल्य ही, जिसे कि हल करने में परिष्ट अमफ रही है, तो सम्प्रद-सरकार का यह दृढ़ निस्त्वय है कि इस बजह से मारत की वैधानिक प्रगति नहीं रकनी चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं एक आग्जी योजना तैयार करके उने लागू करेगी।
- २. गत १६ मार्च को, यह मूचना मिलने पर कि किसी समझीत पर पहुँचने में विविध जानियाँ लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नण बासन-विधान

वनने की योजना आगे नही बढ सकती, सम्राट्-सरकार ने कहा था-कि इस सम्बन्ध में उठने वाली कठिनाड्यो और विवादास्पद बातो पर वह फिर से सावधानी के साथ विचार करेगी। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि जब तक नये भासन-विधान के अन्तर्गत कल्प-सख्यक जातियो की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओ के कम-से-कम कुछ पहलुओ का निर्णय न हो जायगा तब तक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती।

- ३ इसिलए सम्प्राट्-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन-विवान-सम्बन्धी प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पार्लमण्ड के सामने पेण किये जायगे, वह ऐसी धाराये रक्खेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना का कार्य-सेत्र जान-वृज्ञकर प्रान्तीय-कौन्सिलों में ब्रिटिश-मारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रक्खा गया है, केन्द्रीय धारा-समा में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वे पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से नहीं किया गया है। लेकिन योजना के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय इस बात को महसूस न कर सकना नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य सम-स्याओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्य-सख्यक जातियों के हक में बडा महस्व है; बिल्क इस आशा से यह निश्चय किया गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनु-पात के मूल प्रश्न पर जब एक बार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रक्नो पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं किया जा सका है, सम्मवत जातिया स्वय ही कोई मार्ग ढूढ निकालेंगी।
- ४ समाट्-सरकार चाहती है कि इस बात को विलकुल स्पष्ट-रूप से समझ लिया जाय कि इस निर्णय में रहोवदल करने के लिए जो भी कोई बात-चीत होगी उसमें वह भाग नही लेगी और न इसमें सशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे सम्बन्धित सभी दलो-द्वारा समिथत न हो। लेकिन सद्भाग्य से अगर कोई सर्व-सम्मत समझौता हो जाय, तो वह उसके लिए दरवाजा वन्द नही करना चाहती। इसलिए, नया भारत-शासन-विधान कानून बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोष हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियां किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक प्रान्तो या समस्त ब्रिटिश-भारत के लिए, परस्पर एक-मत है, तो वह पार्लमेंट से इस बात की सिफारिश करने को तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय।
  - गवर्नर-वाले प्रान्तो की कौन्सिलो या लोबर हाउस में, वशर्ते कि वहाँ

अपर चेम्बर हो, सदस्यो के स्थान नीचे २४वे पैराग्राफ मे वतलाये हुए हिसाव के अनुसार रहेगे।

६ मुसलमान, यूरोपियन और सिक्ख सदस्यों का चुनाव पृथक् साम्प्र-दायिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खास सूरतों में 'पिछड़ा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर रक्खा जाय) तमाम प्रान्त में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी।

## पृथक् निर्वाचन

इस वात की स्वय विधान में गुजाइश रक्खी जायगी कि जिससे दस वर्ष के वाद निर्वाचन-व्यवस्था का (और ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओं का, जो नीचे टी हुई है) इससे सम्बन्धित जातियों की स्वीकृति में, जिसे जानने के लिए उपयुक्त तरीके सीचे जायेंगे, पुनरावलोकन कर दिया जायगा।

- ७. वे सव जायज मतदाता, जो किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई (पैरा-ग्राफ १० देखिए), एग्लो-इंडियन (पैराग्राफ ११ देखिए) या यूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाता नहीं है, आम निर्वाचन-क्षेत्र में मत दे सकेंगे।
- वम्बई में कुछ चुने हुए बहुसंख्यक सदस्यों के आम निर्वाचन-क्षेत्रों में
   स्थान मराठों के लिए सुरक्षित रहेगे।

### दलित-जातियाँ

ह. 'दलित-जातियो' मे जिन्हे मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वाचन-क्षेत्र मे मत देगे। इस वात को महेनजर रखते हुए कि अकेले इस उपाय से इन जातियों के लिए किसी कौन्सिल में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल बहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष स्थान रक्खे जायेंगे, जैसा कि २४वे पैराग्राफ मे वताया है। इन जगहों का चुनाव विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमे दिलत-वर्ग वाले वहीं लोग मत देगे जिन्हे मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे खास निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि उपर कहा गया है, किसी आम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास-खास इलाको मे वनाने की मशा है जहाँ दिलत-वर्गवालों की काफी आवादी है; और मदरास अहाते के अलावा और कही ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का सारा इलाका उन्हीं से घर जाय।

बगाल मे, ऐसा मालूम पडता है कि, कुछ आम निर्वाचन-क्षेत्रों में अधिकाश मतदाता दिलत-वर्गों के व्यक्ति होगे। इसलिए, जब तक इस वारे में और अधिक पूछताछ न हो जाय, तब तक, उस प्रान्त में दिलत-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की सख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। सरकार चाहती यह है कि बगाल-कौन्सिल में दिलत-जातियों के कम-से-कम १० सदस्य तो पहुँच ही जायें।

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार हैं) दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से मत दे सर्केंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ हैं। सामान्यत इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त होगें, जिनका कि मताधिकार-समिति की रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-मारत के कुछ प्रान्तों में, जहाँ अस्पृश्यता की आम कसौटी को लागू करना सम्भवत कुछ वातों में वहाँ की विशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस सम्बन्ध में थोडा रहोबदल करना आवश्यक होगा।

सम्राट्-सरकार का खयाल है कि दिलत-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकता एक सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में वह ऐसी बात रखना चाहती है कि वीस साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पैराग्राफ में उल्लिखित निर्वाचन का सशोधन करने के आम अधिकार के द्वारा यह रद न हो गया होगा तो, ये नहीं रहेगे।

## भारतीय ईसाई

(१०) मारतीय ईसाइयो के लिए रक्खी जाने वाली जगहो का चुनाव पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। यह करीव-करीव निश्चित सा मालूम पडता है कि किसी प्रान्त के पूरे इलाके में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन-क्षेत्र बनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी एक या दो चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रक्खे जायेंगे। इन निर्वाचन-क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में मत नहीं देगे; लेकिन इन इलाकों से वाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देगे। विहार और उडीसा में विशेष व्यवस्था करनी पडेगी, क्योंकि वहाँ भारतीय ईसाइयों का काफी वडा भाग आदिम जातियों के अन्दर शुमार होता है।

### एंग्लो-इंडियन

- (११) एंग्लो-इंडियन सडम्यों का निर्वाचन पृथक्-माम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। किल्हाल, अगर कोई ब्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हों तो उनकी तहकीकान करने की गुंजाइय रखने हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इंडियन-निर्वाचन-क्षेत्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, जिनमें नन-गणना डाक में भेजी जाने वाली पर्वियों के द्वारा होगी; लेकिन इस वारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।
- (१२) पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रकते गये हैं उनकी पूर्ति का उपाय अभी विचारायीन हैं, और ऐसे सदस्यों की जो संस्था रक्ती गई है उसे अभी, जब तक कि ऐसे इलाकों के बारे में की जानेवाली बैद्यानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम निक्चय न हो जाय, आरजी समझना चाहिए।

### न्त्रियाँ

(१३) मझाट् की मरकार इस बात को बहुत महन्त्र देनी है कि तई कौलियों में नेती-सबस्यायें भी रहें. बाहे उन की संक्या थोड़ी ही हो। उसका क्याल है कि प्रारम्स में. यह ब्येय तब तक सकल नहीं हो मकता तब तक कि कुछ स्थान लास तौर पर स्थियों के लिए मुरक्षित न कर दिये जारों। माथ ही उसका यह भी खयाल है कि स्थी-सब्स्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होती चाहिए और मो भी बिना किसी अनुसात के। इसलिए खास तौर पर स्थियों के लिए रक्षी जाने वाली हरेक 'सीट' का चुनाव एक ही जाति के सन-बानाओं तक नर्यादित करते के सिवा, जिसमें कि नीचे पर्य के प्राप्त में स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पढ़ित डूंड़ निकालने में वह असमयें रही है, जिसमें कि यह कतना रोका जा सके और जो प्रतिनिध्य की उस देए योजना के अनुस्य हो कि जिसे पहण करना आवस्यक समझा गया है। बतएड, इसके अनुस्य, जैसा कि नीचे पर्य तैराग्राक में स्पष्ट किया गया है। बतएड, इसके अनुस्य, जैसा कि नीचे पर्य तैराग्राक में स्पष्ट किया गया है। इत बिगेय में स्थियों की बिगेय जयहों की काम तौर पर विमाजित कर दिया गया है। इत बिगेय में स्थियों की बिगेय जयहों की काम तौर पर विमाजित कर दिया गया है। इत बिगेय में स्थितन कोओं में किस बाम डंग में निवायत होगा, यह अभी बिगाराजीन है।

### विशेष वर्ग

(१४) 'मजहूरों' के लिए रक्ष्मी गई सीटों का चुनाव अ-सास्प्रवाणिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। निर्वाचन-व्यवस्था का क्षमी निरुवय करना है; केविन बहुत सम्मव है कि अधिकांश प्रान्तो मे, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिश की है, मजदूर-निर्वाचन-क्षेत्र कुछ तो मजदूर-सघ होगे और कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्र।

- (१५) उद्योग-व्यवसाय, खानो और खेतिहरों के सदस्यों का चुनाव व्यव-साय-सम (चेम्बर आफ कामर्स) और दूसरे विविध-समों के द्वारा होगा। इन स्थानों की निर्वाचन-व्यवस्था की तफरील के लिए अभी और छान-बीन होना आवश्यक है।
- (१६) जमीदारों के लिए रक्खें गये विशेष स्थानों का चुनाव जमीदारों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा।
- (१७) विश्व-विद्यालय के लिए रक्खे गये स्थानो का चुनाव किस तरह किया जाय, यह अभी विचाराधीन है।
- (१८) प्रान्तीय कौन्सिलों में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का निर्णय करने में सम्राट-सरकार को काफी तफसील में जाना पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हदबन्दी तो अभी बाकी ही रह गई है। सरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दुस्तान में इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिया जाय।

मुख जगह तो, सदस्यों की जो संख्या इस समय रक्खी गई है सम्भवत. उसमें थोड़ा फर्क कर देने से, निर्वाचन-सेत्रों की नई हदबन्दी मुकम्मिल तौर पर ठीक हो जायगी। अतएव सम्प्राट्-सरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधिकार अपने लिए रिक्षत रखती है, वक्षतें कि उस हेर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात में कोई असली अन्तर न पड़े। लेकिन बगाल और पजाव के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर नहीं किया जायगा।

#### द्वितीय चेम्बर

(१६) विधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में अभी तक तुलनात्मक रूप में, प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने के प्रश्न पर कम घ्यान दिया गया है; अत इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस वात का निर्णय करने से पहले कि किन-किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिएँ, और विचार होने की आवश्यकता है।

सम्राट्-सरकार का निचार है कि प्रान्तों में द्वितीय चेम्वर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिससे, छोटी कौन्सिल बनाने के परिणास-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच रक्खें गये अनुपात में कोई खास फर्क न पड़े।

(२०) केन्द्रीय घारासमा (वडी कौसिल) के आकार और निर्माण के

प्रवन में फिलहाल सम्प्राट्-सरकार नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रकृतों के साथ देशी-राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रवन भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और विचार होना है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय, तमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी।

#### सिन्ध का पृथकरण

- (२१) सम्राट्-सरकार ने इस सिफारिश को मजूर कर लिया है, कि सिन्ध एक पृथक् प्रान्त वना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च निकलने-लायक सन्तोप-जनक उपाय निकल आयें। क्योंकि सधीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में उठने वाली आर्थिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्राट्-सरकार ने यह ठीक समझा है कि वस्वई-प्रान्त और सिन्ध की पृथक् कौंसिलों की संख्यायें नो ही ही जायें पर उस के साथ ही मौजूदा वस्वई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थान्, सिन्ध-महित वस्वई-प्रान्त की) कौन्सिल की सख्यायें भी दे दी जायें।
- (२२) विहार-उड़ीसा के जो अक दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के छिहाज में हैं, क्योकि उड़ीसा को पृथक् प्रान्त वनाने के वारे मे अभी भी तहकीकात हो रही हैं।
- (भ् ३) नीचे दिये हुए २४वें पैराग्राफ में वरार-सिहत मध्यप्रान्त की कौंमिल के सदस्यों की जो संख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि वरार की भावी वैधा-निक स्थिति के वारे में कोई निर्णय किया जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(२४) विभिन्न प्रान्तों की कौंसिलो (सिर्फ छोटी कौंसिलो ) में सदस्यों की मख्यायें नीचे लिखे अनुसार रहेगी:—

| १. मदरास                      |     | जमीवार           | •• | 8        |
|-------------------------------|-----|------------------|----|----------|
| आम (६ स्त्रिया)               | १३४ | विद्व-विद्यालय   | •• | <b>१</b> |
| दलित-जाति वाले                | १५  | मजदूर            | •  | 3        |
| पिछडे हुए डलाको का प्रतिनिधि  | 8   | कुछ              | •• | 290      |
| मुसलमान (१स्त्री) .           | ર્દ | २. वस्वर्ड       |    |          |
| भारतीय ईसाई (१ स्त्री)        | ٤   | ( सिन्ध-सहित     | ١  |          |
| एंग्लो-इडियन 🕡                | २   | •                | ,  |          |
| यूरोपियन '                    | ş   | आम (५ स्त्रियां) |    | ê.s      |
| उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहर | ĘĘ  | दछित जाति वाले   |    | १०       |

| परिक्षिष्ट ७ : साम्प्रदायिक 'निर्णय' ६ |     |                                 |            |  |  |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|--|--|
| पिछडे हुए इलाको का प्रतिनिधि           | ۶   | यूरोपियन .                      | ۵          |  |  |
| मुसलमान (१ स्त्री) -                   | £\$ | उद्योग-व्यवसाय आदि              | . :        |  |  |
| भारतीय ईसाई                            | 3   | जमीदार .                        | . દ        |  |  |
| एग्लो-इण्डियन .                        | ₹   | विष्व-विद्यालय .                | ř          |  |  |
| यूरोपियन .                             | Y   | मजदूर                           | . :        |  |  |
| ू<br>उद्योग-त्र्यवसाय आदि              | 5   | •                               | จรี่ผ      |  |  |
| जमीदार .                               | \$  | •                               |            |  |  |
| विश्व-विद्यालय .                       | ٤   | ५. पंजाब                        |            |  |  |
| मजदूर .                                | 5   | आम (१ स्त्री) .                 | . 63       |  |  |
| ्,<br>ब्ल                              | ₹60 | मिक्ख (१ स्त्री) .              | . ==       |  |  |
| <b>V</b>                               |     | मुसलमान (२ स्थिया )             | . ⊏€       |  |  |
| ३. चंगाल                               |     | भारतीय जैनाई                    |            |  |  |
| आम (२ स्त्रिया) .                      | 50  | एग्लो-इण्डियन                   | . ۶        |  |  |
| दलित-जाति याले                         | e   | यूरोपियन .                      |            |  |  |
|                                        | ११६ | उद्योग-व्यवनाय आदि .            | . ,        |  |  |
| भारतीय ईनाई                            | Ę   | जमीदार .                        | . ሂ        |  |  |
| एग्लो-इण्डियन ( १ न्त्री )             | γ   | विषय-विष्याच्य .                | ٤          |  |  |
| युरोपियन .                             | ११  | मजदूर                           | ā          |  |  |
| उद्योग-व्यवसाय आदि .                   | 3 } | कुछ .                           | . १७४      |  |  |
| जमीदार                                 | y   | •                               |            |  |  |
| विदय-विद्यालय                          | ą   | ६. विहार-इटीसा                  |            |  |  |
| मजदूर                                  | 5   | अग (३ म्प्रिया)                 | . ((       |  |  |
| <b>कु</b> ल                            | año | दिन्त-सनि गाँउ                  | . 3        |  |  |
| . •                                    |     | ीरछड़े हुए रचनों। हे प्रतिनिध ह |            |  |  |
| ४. संयुक्तशन्न                         |     | मुनात्मार (१ गर्व )             | <b>/</b> 1 |  |  |
| भाम (टस्त्रिया)                        | १३३ | भाग्नीय रंगार्र                 | <b>÷</b>   |  |  |
| दिना-नानि वाने                         | १ः  | 7                               | . 1        |  |  |
| मुसङ्मान ( २ निजया )                   | 66  | •                               | ï          |  |  |
| भारतीय रैंगा <del>र</del> ्ड .         | , ; | उद्योग-ज्यासम्बद्धाः            | t          |  |  |
| प्रामेश विकास<br>-                     | ,   | जरीश्रम .                       | •          |  |  |

## ६९प कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

| विश्व-विद्यालय              |        | १          | सिक्ख                       | ३                |
|-----------------------------|--------|------------|-----------------------------|------------------|
| मजदूर'                      |        | 8          | <b>मुसलमान</b>              | ३६               |
| ' क्ल                       | ·· रे  |            | जमीदार                      | २                |
| •                           |        | ,          | मूल                         | . <del>X</del> o |
| ७. मध्यप्रान्त              | •      |            | ुः<br>सिन्ध-रहित वम्बई औ    | •                |
| ( बरार-सहित                 | )      |            | स्वतन्त्र प्रान्त के लिए भी |                  |
| आम (३ स्त्रिया)             |        | ७७         | सख्या-विभाग किया गया        |                  |
| दलित-जातिवाले               |        | १०         | प्रकार है                   |                  |
| पिछडे हुए इलाको का प्रतिवि  | नवि .  | 8          | •                           | ·                |
| मुसलमान                     |        | १४         | १०. बम्बई (सिन्ध निकत       |                  |
| , एग्लो-इण्डियन             |        | १          | आम (५ स्त्रियां)            | १०६              |
| यूरोपियन                    |        | 8          | दलित-जातिवाले               | . १०             |
| उद्योग-व्यवसाय आदि          |        | २          | पिछड़े हुए इलाको का प्रतिनि |                  |
| जमीदार .                    | ••     | ş          | मुसलमान (१ स्त्री)          | ₹∘               |
| विश्व-विद्यालय              |        | १          | भारतीय ईसाई                 | ₹                |
| मजदूर                       |        | २          | एग्लो-इण्डियन               | . <b>२</b>       |
| <br>सूल                     | . ₹    | १२         | यूरोपियन                    | 3                |
| •                           |        |            | उद्योग-व्यवसाय आदि          | ` u              |
| ८. श्रासाम                  |        |            | जमीदार                      | ٠. ٦             |
| आम (१स्त्री)                | • •    | <b>የ</b> ሄ | <b>बिश्व-विद्यालय</b>       | ٠. ٤             |
| दलित-जातिवाले               | • •    | ሄ          | मजदूर                       |                  |
| पिछडे हुए इलाको के प्रतिनि  | धि     | ٤          | <b>नुल</b>                  | १७४              |
| मुसलमान                     | • •    | şх         | ११. सिन्ध                   |                  |
| भारतीय ईसाई                 | ••     | १          |                             | 88               |
| यूरोपियनि                   | • •    | १          | वाम (१स्त्री)               | (e               |
| उद्योग-व्यवसाय आदि          | ••     | ११         | मुसलमान ( १ स्त्री )        | . २<br>. २       |
| मजदूर                       | ••     | ٧          | यूरोपियन                    | . ``             |
| · <b>कु</b> ल               | ٠. ٤   | 05         | उद्योग-व्यवसाय आदि          | २                |
| ९. पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त |        |            | जमीदार                      | ·                |
|                             | ויאוימ |            | मजदूर <sup>-</sup><br>कुल   | · =              |
| आम                          | • •    | 3          | 3"                          | • • •            |

## विशेष निर्वाचन-चेत्र

उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरों के प्रतिनिधियों का चुनाव जिन मस्थाओं के द्वारा होगा वे कुछ प्रान्तों में मुख्यत यूरोपियनों की होगी और वुछ प्रान्तों में मुख्यत हिन्दुस्तानियों की, लेकिन उनकी रचना विधान-द्वारा नियमिन नहीं की जायगी। अतएव निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि हरेक प्रान्न में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होगे और कितने हिन्दुस्तानी होगे। मगर सम्भावना यह है कि प्रारम्भ में उनकी सख्याये लगभग इस प्रकार होगी —

मदरास—४ यूरोपियन और २ हिन्दुम्तानी ।
बम्बई (सिन्ध-सिहत )—५ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
बगाल—१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी ।
सयुक्तप्रान्त—२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।
पजाव—१ हिन्दुस्तानी ।
विहार-जडीसा—२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी ।
मध्यप्रान्त (वरार-सिहत )—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।
आसाम—= यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
बम्बई (सिन्ध को अलग करके )—४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
सिन्य—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।
बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे या नहीं, आम मीटो में ने ७ मनाटो

बेम्बई म, चाहै सिन्ध उसम शामिल रहे या नहीं, आम मीटो म में ७ मराठा के लिए मुरक्षित रहेगी।

यगाल में दिलत-जाति के नदस्यों की मध्या जा अभी निष्यम नहीं हुआ, पर वह १० में अधिक नहीं होगी। जाम निर्दाचन-क्षेत्र में चुने जानेवादों की मध्या २० होगी, जिसमें दिलत-जानिवाधों के लिए जो मध्या निष्यित हो जा भी धार्मिल हैं।

पजाव में जमीदार-सबस्यों में एक 'जमीदार' रहेगा। भार ऐसे स्थानी है? च्नाब मयुष्य-निर्वाचन-द्वारा विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों में होगा। निर्वाचनों पा विभारत इस पकार रक्या जायवा जिसमें चुने बानेवाटे महस्यों में समयत १ हिन्दू १ शिक्त और ६ मुमलमान होंगे।

आनाम के आम निर्वाचन-धेष में चने जानकों राज्यों में एक र्यों है के जाने या जो विधान राज्या गया है उनगी पृत्ति विज्ञान के पत्र अनास्प्राधिक किया है। ध्या ने की जानती।

#### प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकर्ण

नवीन भारतीय शासन-विघान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में सम्प्राट्-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब हिन्दुस्तान में पहुँच गया है और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मत्री ने निम्न-लिखित वक्तव्य निकाला है ---

"न केवल प्रधान-मंत्री के रूप में, बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने पिछले दो साल से अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली है, मुझे लगता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे समझाने के लिए एक-दो शब्द मुझे भी जोडने चाहिएँ।

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलो में हस्तक्षेप करने का हमने कभी इरादा नहीं किया। गोलमेज-परिषद् के दोनो अधिवेशनो में हमने इस बात को विलक्षुल स्पष्ट कर दिया था, जबिक हमने इस बात की बहुत कोशिश की कि हिन्दु-स्तानी लोग खुद ही इस मामले को तय कर ले। क्योंकि शुरू से ही हम यह महसूस करते आए है कि हम जो भी निश्चय करे वह कैसा ही क्यों न हो, सम्भवत हरेक जाति अपनी महत्त्वपूर्ण मागो के आघार पर उसकी टीका-टिप्पणी करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी और सब जातिया देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जोकि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है।

### श्रापसी राजीनामें से निर्णय में संशोधन हो सकता है

हमारा कर्त्तंच्य स्पष्ट था। चूिक विभिन्न जातियों के आपम में किसी बात पर सहमत न हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी बाघा उपस्थित हो रही थी जिसका दूर होना प्राय असम्भव था, अत सरकार के लिए यह लाजिमी हो गया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करें। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाब में सरकार की और से गोलमेज-परिषद् में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जो मैंने ब्रिटिश-पार्लंमेट में दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय- कौसिलो के प्रतिनिधित्व की एकं योजना प्रकाशित कर रही है। यह योजना यथासमय पार्लमेण्ट मे पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियाँ अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना पर सहमत न हो जायेँ।

शासन-सुघारों का प्रस्तावित विल कानून बने उससे पहले, किसी भी समय, यदि विभिन्न जातिया अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सके, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन पुराने अनुभव के आघार पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में अब और वातचीत चलाना व्यर्थ हैं, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा सारे ब्रिटिश-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यत उससे सम्बन्धित सब दलों के लिए सन्तोय-प्रद और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए रजामन्य और तैयार रहेगी।

### पृथक् निर्वाचन का मामला

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान रखना आवश्यक है जिनमें कि वह किया गया है। गत अनेक वर्षों से अल्पसंस्थक जातिया पृथक् निर्वाचन को, अर्थात् एक खास तरह के मत-दाताओं का अपने तईं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वँट जाना, अपने अधिकारों का बड़ा भारी संरक्षण समझती आ रही है। पिछले दिनो हुई वैधानिक प्रगति की प्रत्येक अवस्था में पृथक्-निर्वाचन को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना सयुक्त-निर्वाचन की किसी एक-सी प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणों को अल्प-संख्यक जातियां अभी भी बहुत महत्त्वपूर्णं समझती है उन्हें खतम करना उसे सम्भव नही जान पड़ा। भूतकाल में ऐसा किस प्रकार हुआ, इसकी छान-वीन में पड़ना व्यर्थं है। मैं तो किसी कदर मविष्य का ही विचार कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि वड़ी और छोटी सव जातियां मेल-जोल और शान्ति के साथ सयुक्त-रूप से काम करे, ताकि सरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े। मगर जवतक ऐसा न हो, तबतक सरकार को तो वस्तु-स्थिति का ध्यान रख कर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण रूप कायम रखना ही पड़ेगा।

#### दलित-जातियों की स्थिति

इस निर्णय की दो विशेषतायें है, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है। इनमें से एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियों से है और दूसरी का स्त्रियों के प्रति- ि निधित्व से। सरकार ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अनिवार्यता का खयाल न किया गया हो।

दलित-जातियों के मामले में हमारा उद्देश यह रहा है कि प्रान्तों में जहा उनकी सख्या अधिक है, प्रान्तीय कौसिलों में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि, जाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके साथ पृथक निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अलगपन स्थायी हो जायगा। अतएब, दलित-वर्गों के मत-दाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुना हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तर-दायित्व हैं उससे प्रभावित होगा, लेकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी रहेगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहां कि खास तौर पर ऐसे दलित मतदाता होगे, विशेष निर्वाचन-मण्डलों द्वारा होगा। इस प्रकार दलित-वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात से होता है कि उनकी मागों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है।

#### क्रियों के भ्राधिकार

स्त्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह जाना जा चुका है कि उन्नति की एक कुजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि जबतक भारत की स्त्रिया शिक्षित और प्रभाववाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न ले तबतक भारत उस स्थिति को नहीं पहुँच सकता जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक ढग देने में बहुत बड़ी आपत्तिया है, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए सदस्यस्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संख्या का उपयुक्त विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख मैं यह योजना पेश करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थित में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समतौलता बनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्त है। उन्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर ले, हालांकि सहसा किसी भी जाति को यह सन्तोष नहीं होगा कि भारत की वैधानिक प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अमली योजना है जिस से उसकी सब मांगो की पूर्ति हो जाती हो। योजना की छान-बीन करते समय उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई योजना पेश करने के लिए, कि जिसपर सबको सन्तोष हो जाय, बार-बार जोर दिये जाने पर भी वे स्वय असफल रहे हैं।

### साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शर्त

अन्त मे, मै यह कहूँगा कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला खुद हिन्दुस्तानी ही कर सकते है। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आशा कर सकती है वह यही है कि उसके निश्चय से वह श्कावट दूर हो जायगी जो विधान-सम्बन्धी प्रगति में वाधक हो रही है, और हिन्दुस्तानी उन अनेक प्रश्नो को हल करने में अपना ज्यान लगा सकेगे जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में अभी भी हल होना वाकी है। हिन्दुस्तान की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय वैधानिक प्रगति के इस नाजुक अवसर पर वे इस वात की कड़ करें कि साम्प्रदायिक सहयोग उनकी प्रगति की शर्त्त है और उनका यह खास फर्ज है कि वे नये शासन-विधान को अमली रूप देने की जिम्मे-वारी अपने उमर ले।

#### ₹

### गोलमेज-परिषद् का श्रल्पसंख्यक समम्तीता श्रीर साम्प्रदायिक निर्णय ं ( तलनात्मक अध्ययन )

नीचे हम गोलमेज-परिषद् के अल्पसंख्यक समझौते और ब्रिटिश-सरकार के एतत्सम्बन्धी निर्णय की सिफारिशे साथ-साथ देते है, जिससे यह पता चल जाय कि लन्दन में भिन्न-भिन्न अल्प-संख्यक जातियों की और से जो मार्गे रक्खी गई थी उनसे सरकार का निर्णय कितना भिन्न है।

अल्प-सल्यक-समझौते मे विभिन्न वर्गो को प्राप्त होनेवाली सीटो की मह्नजर रखते हुए हरेक जाति के कुल सदस्यो की संख्याये निश्चित कर दी गई है।

सरकारी निर्णय में विशेष वर्गों को अलग किया गया है, जिससे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की तुलनात्मक रूप में मिली हुई मख्या में और वृद्धि भी हो सकती है।

लेकिन ऐसे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की सटस्य-सख्या न भी

बढे तो भी सरकारी निर्णय मे दी गई और अल्पसंख्यक समझौते मे मागी गई सख्याओ पर एक तुलनात्मक नजर डालना अरोचक न होगा।

|                | न सन्म म हीवी                               |                                 |                |                  |                       |                |             |              |          |                |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|----------|----------------|
|                | प्रान्त                                     | मीसिल के<br>सदस्यों की<br>सब्बा | सवर्ण          | हिन्दू<br>दक्तित |                       | मुसलमान        | ईसाई        | एंग्लोइपिडयन | यूरोपियन | सरहदी<br>सिक्ख |
| आसाम           | { <sup>अ</sup> ० स०<br><sup>{</sup> सा० नि० | <b>१००</b><br><b>१०</b> ५       | 35<br>88       | १३               | ४१                    | 34             | 3           | 8            | 80       |                |
| वगाल           | { <b>अ० स०</b><br>{सा० नि०                  | २००<br>२५०                      | ₹5<br>90       | \$x              | ७३                    | ३४             | 2           | 3            | ₹0       | 8 0            |
| विहार-उई       | ोसा <sup>{अ० स०</sup><br>सा० नि०            | १००<br>१७४                      | ४१             | \$8              | ६४                    | १६<br>२५<br>४२ | २<br>१<br>२ | 8            | ų į      |                |
| वम्वई          | {य० स०<br>सा० नि०                           | २००<br>२००                      |                | _ 1              | ११६                   | ६६             | ۲           |              | 3 °      |                |
| मदरास          | ्ष० स०<br>सा० नि०                           |                                 | ٠,             |                  | ४२ इ                  | 10 8           | ١   ١       | ١   ١        | 5   R    |                |
| पजाव           | ्व० स०<br>सा० नि०                           | १००<br>१७५                      | - 1 -          |                  |                       | 8 8-7          | 8.4         | 1            | 0        | २०<br>३२       |
| संयुक्तप्रान्त | (सा० नि०                                    | २२८ १३                          | 28 2.<br>12 8: | - 1              | हर्ष इ.<br>१४ इ.६     | 0 8            | 2 8         | 3 2          |          |                |
| मध्यप्रान्त    |                                             | १०० <u>५</u><br>११२ ७           | ह २०<br>७ १०   | - 1              | ।=<br>  १४<br> ७   १४ |                | 2           | ٦<br>१       | 2 2      |                |
|                | -                                           |                                 |                |                  |                       |                |             |              | 1        | 1              |

# परिशिष्ट ८

## गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट

₹

#### पत्र-व्यवहार का आधार

गोलमेज-परिषद् की अल्प-संस्थक समिति की अन्तिम बैठक में ( १३-११-३१ ) गांबीजी ने जो माषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :---

"अन्य अल्प-सख्यक जातियों के दावें को तो मैं समझ सकता हूँ; किन्तु अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृष्यता का कलक सदैव के लिए कायम रहे।

"भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं अलूतो के वास्तविक हित को न बेचूगा। मैं स्वय अलूतो के विश्वाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहा मैं केवल काग्रेस की ओर से ही नहीं वोलता, प्रत्युत् स्वयं अपनी ओर से भी वोलता हूँ और दावें के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अलूतो का मत लिया जाय तो मुझे उनके मत मिलेगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अलूतो से कहूँगा कि अस्पृक्यता दूर करने का उपाय पृथक् निर्वाचक-मण्डल अथवा कौसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं है।

"इस समिति को और समस्त ससार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू-समाज में सुधारको का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलंक को, जो उनका नहीं प्रत्युत् कट्टर एव छड़िवादी हिन्दुओं का कलक है, धोने के लिए प्रतिज्ञावद है। हम नहीं चाहते कि हमारे रिजस्टरों में और हमारी मर्दुमजुमारी में अछूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अंग्रेज सवा के लिए अग्रेज रह सकते है; किन्तु क्या अछूत भी, सदैव के लिए अछूत रहेगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा समझूगा कि हिन्दू-धर्म बुव जाय।

"इसलिए डॉ॰ अम्बेडकर के अछूतो को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान श्रकट करते हुए भी मे अत्यन्त न स्रता-पूर्वक कहूँगा, कि उन्होने जो-कुछ किया है वह अत्यन्त भूल अथवा भ्रम के वक्ष में होकर किया है, और कदाचित् उन्हें जो कटू अनुभव हुए होंगे उनके कारण उन्की विवेकगिक्त पर परदा पड़ गया है। मुक्ते यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दु.ल है; किन्तु यिद
मैं यह न कहूँ तो अछूतो के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणो के समान है, मैं सच्चा न
होकँगा। सारे ससार के राज्य के बदले भी मैं उनके अधिकारों को न छोड़ूंगा। मैं अपने
उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि डॉ॰ अम्बेडकर जब सारे
भारत के अछूतो के नाम पर वोलना चाहतें है, तब उनका यह दावा उचित नहीं है,
इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जायँगे वह मैं जरा भी सन्तोप के साथ देख नहीं
सकता।

"अछूत यदि मुसलमान अयवा ईसाई हो जायेँ तो मुझे उसकी कुछ परवा नही; मैं वह सह लूगा; किन्तु प्रत्येक गांव मे यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायेँ, तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी, वह मुझसे सही न जा सकेगी। जो लोग अछूतो के राजनैतिक अधिकारों की वात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नही जानते। इसिलए मैं अपनी पूरी मक्ति से यह कहूँगा कि इस वात का विरोध करनेवाला यदि में अकेला होऊँ तो भी मैं अपने प्राणो की वाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।"

२

#### पत्र-ज्यवहार

१. गांधीजी ने ११ मार्च १६३२ को यरवडा-जेल से निम्नलिखित पत्र सर सेम्युअल होर के पास मेजा:---

प्रिय सर सेम्युबल होर,

आपको कदाचित् स्मरण होगा कि गोलमेज-परिपद् में अल्प-संस्थको का दावा उपस्थित होने पर मैने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि मै दिलत-जातियों को पृथक्-निर्वाचन का अधिकार दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूँगा। यह वात जोश में आकर या अलंकार के लिए नहीं कहीं गई थी। वह एक गम्भीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मैने भारत लौटने पर पृथक्-निर्वाचन के, कम-से-कम दिलत वर्गों के लिए, विरुद्ध लोकमत तैयार करने की आशा की थी। पर यह होनहार न था।

दलित-वर्गों को पृथक् निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझे कौन-सी

आपित्या है, उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। उनका मामला दूसरों से विलकुल मिन्न हैं। कौसिलों में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के विरुद्ध में नहीं हूँ। मैं तो इसे पसन्द करूँगा कि उनमें से प्रत्येक वालिग—स्त्री-पुरुप दोनो—को शिक्षा या सम्पत्ति किसीका मी विचार न कर मतदाता बनाया जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे अधिक हो। पर मेरा मत हैं कि पृथक्-निर्वाचन उनके लिए और हिन्दू-धमें के लिए हानिकर हैं, चाहे केवल राजन नैतिक वृष्टि से यह कैसा ही क्यों न हो। पृथक्-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी उसे समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के वीच वसे हुए हैं और उनके आश्रित है। जहातक हिन्दू-धमें का सम्बन्ध है वह तो पृथक्-निर्वाचन से छन्न-मिन्न हो जायगा।

मेरे लिए इन वर्गों का प्रश्न मुख्यत नैतिक और धार्मिक है। राजनैतिक दृष्टि, यद्यपि वह महत्त्वपूर्ण है, नैतिक और धार्मिक दृष्टि के सामने नगण्य हो जाती है।

इस सम्वन्च में मेरे भाव वापको यह स्मरण करके समझने होगे कि इन वर्गी की स्थिति के सम्वन्च में मुझे वचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए में अनेक वार अपना सब-कृछ खोने के लिए तैयार हो चुका हूँ, में यह आत्म-प्रशसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि में अनुभव करता हूँ कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी प्रायश्चित्त उस क्षति की किसी भी अश में पूर्ति नहीं कर सकता जो उन्होंने दिलत-वर्गों को सिदयों से जान-बूझकर गिरा रखकर की है। पर में जानता हूँ कि पृथक्-निर्वाचन न प्रायश्चित्त है और न उस गहरे पतन की औषि, जिससे दिलत-वर्ग कष्ट पा रहे हैं। इसलिए में सम्राट्-सरकार को सिवनय सूचित करता हूँ कि यदि आपके निश्चय से दिलत-वर्गों को पृथक्-निर्वाचनाधिकार मिलेगा तो मुझे आमरण अनशन करना होगा।

में जानता हूँ—और मुझे दु ख है— कि कैदी की दशा में मेरे ऐसा करने से सम्राट्-सरकार को वडी परेशानी होगी और वहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित समझेगे कि मेरे दर्जे का मनुष्य राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी-कार्यप्रणाली प्रचलित करे जिसे वे अधिक नहीं तो पागलपन कहेंगे। अपने पक्ष-समर्थन के लिए में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए वह कार्य, जिसे करने का मैने विचार किया है, उहेश्य-साधन की कोई प्रणाली नहीं वरन् मेरे अस्तित्व का एक अग है। यह मेरी आत्मा की पुकार है जिसकी में अवज्ञा नहीं कर सकता चाहे, इससे मेरे समझदार होने की स्थाति नष्ट ही क्यों न हो जाय। इस समय जहातक में देखता हूँ, मेरा जेल से खूट जाना भी मेरे

अनशन के कर्तव्य को किसी प्रकार कम आवश्यक न बना सकेगा। इतने पर भी मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशका बिलकुल निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार दिलत-चर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था करने का विलकुल विचार नहीं कर रही है।

शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाघ्य कर सकता है। वह है दमन का प्रकार। मैं नहीं कह सकता कि कब मुझे ऐसा घक्का लगे जो इस त्याग के लिए मुझे बाघ्य कर दे। दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ विखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतंक फैल रहा है। अग्रेज और भारतीय अधिकारी पाशविक बनाये जा रहे हैं। छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-घात और अपने ही भाइयों के साथ अमानुष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। देशवासी मयभीत किये जा रहे हैं। भाषण-स्वातत्र्य नष्ट कर दिया गया है। अमनकानून के नाम पर गुण्डाशाही चल रही हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिलाओं की आवरू जाने का सय है।

मेरी राय मे, यह सब इसलिए किया जा रहा है, कि काग्रेस स्वतन्त्रता के जिस माव का समर्थन कर रही है वह कुचल डाला जाय। साधारण कानून की सविनय-अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासन के नये हुक्मों को, जिनका मुख्य उद्देश लोगों को नीचा दिखाना है, तोडने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है।

इन कार्यों में मुझे तो लोकतत्र का भाव बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि हाल में मैने इंग्लैण्ड में जो-कुल देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतत्र सिर्फ ऊपरी और दिखाऊ है। अधिक से-अधिक महत्त्व की बातों में व्यक्तियों और समूहों ने पालेंमेण्ट की राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो शायद ही जानते हो कि हम क्या कर रहे हैं। मिस्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १६१४ के युद्ध के सम्बन्ध में यही हुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है। लोकतत्र नामक पद्धित में एक आदमी को इतना बडा और अनियंत्रित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक लोगों के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैसी आज्ञा दे, तथा उस आज्ञा को काम में लाने के लिए विनाश के सबसे भयंकर यत्र को मैदान में ले आवे, इस परिशिष्ट द : गांघीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७०६

कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है। मुझे तो यह लोकतंत्र का अभाव मालूम होता है।

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराव हो चुका है, और खराव किये विना नहीं रह सकता। में इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ? सिवनय-अवज्ञा को मैं इसके लिए रोक नहीं सकता। मेरा उसपर धर्म के जैसा विश्वास है। में अपने-आपको स्वभावत लोकतत्रवादी समझता हूँ। मेरे लोकतत्र में, बलप्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरो पर लादना सम्भव नहीं है। अत. जहां-जहां वलप्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाना है वैसे अवसरो पर उपयोग करने के लिए ही सिवनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है। यह कष्ट उठाने की किया है; और यिद आवश्यक हो तो सिवनय-अवज्ञा करनेवाले को मृत्यु तक अनशन करना चाहिए। वह समय मेरे लिए अभी नही आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट गर्वों में आदेश नहीं दे रही है। पर बाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी काप रहा है। खत. जब मैं आपको यह लिख रहा हूँ कि दिलत-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव है तब यिद साथ सी यह भी न बता दू कि इसके सिवा भी अनशन की एक और सम्भावना है, तो मैं आपसे सच्चा च्यवहार न कहेंगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे मैंने अपनी ओर से बहुत ही गुप्त रक्खा है। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री महादेव देसाई, जो अभी हमारे साथ रहने को भेजे गये है, इस सम्बन्ध में सब-कुछ जानते हैं। पर आप इस पत्र का चाहे-जैसा उपयोग अवब्य ही करेगे।

हृदय से आपका—

मो० क० गांवी

 सर सेम्युअल होर ने १३ अप्रैल १६३२ को गांघीजी को निम्न उत्तर भेजा:—

> इंडिया आफिस, ह्वाइट हॉल, १३ अप्रैल, १६३२

त्रिय गाघीजी,

आपकी ११ मार्च की चिट्ठी के उत्तर में मैं यह लिख रहा हूँ, और मैं पहले ही कह देता हूँ कि दलित-श्रेणियों के लिए पृथक-निर्वाचन के प्रश्न पर आपके भावावेग को मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न के केवल गुणावगुणो पर जो भी निर्णय आवश्यक हो उसे हम करना चाहते हैं। आप जानते ही है कि लॉड छोखियन की किमटी ने अपना दौरा समाप्त नहीं किया है और वह जिस किसी निश्चय पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जायेंगे। जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तब उसकी सिफारिशों पर वहुत ही ज्यानपूर्वेक विचार करना होगा, और हम तवतक कोई निर्णय न करेगे जवतक हम किमटी के विचारों के सिवा उन विचारों पर भी गौर न कर लेगे जिन्हे आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर के साथ प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे स्थान में होने तो आप भी ठीक वैसा ही कार्य करते जैसा हम करना चाहते हैं। किमटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उसपर पूरी तरह विचार की जिए और किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँचने के पहले उन मतो पर ध्यान दी जिए जिन्हें दोनों पक्षों ने इस विवादम्सत प्रश्न पर प्रकट किये हैं। इससे अविक मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे अविक कुछ कहने की आगा रखते होगे।

आर्डिनेन्सो के सम्बन्ध में मैं वही बाते दुहरा सकता हूँ जो मैं सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से कह चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित मरकार की नीव पर ही जान-बूझकर आक्रमण होते देख उन्हें जारी करना आवश्यक था। मुझे यह मी विश्वास है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही है और इस बात की भरमक कोशिश कर रही है कि उनका बेंजा और बदले की भावना से उपयोग न किया जाय। आतंककारी कार्यों से अपने अफसरों और जाति के अन्य वर्शों की रक्षा करने तथा कानून और व्यवस्था के तत्वों को वनाय रखने के लिए जितने समय तक असावारण उपायों से काम छेने को हम बाज्य है उससे अधिक समय तक हम उन्हें जारी न रक्खेंगे।

आपका---

सेम्युअल होर

३. गांधीजी ने यरवडा जेल से १८ अगस्त १९३२ को प्रवान-मन्त्री को तिम्न पत्र भेजा :--

प्रिय मित्र,

दिलत-वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ११ मार्च को मैने सर सेम्युअल होर को जो चिट्ठी लिखी वह उन्होंने आपको तथा मन्त्रि-मण्डल को दिंखा दी होगी। वह चिट्ठी इस चिट्ठी का अंग समझी जाय और इसीके साथ पढ़ी जाय।

मैने अल्पसंस्थको के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निष्चय पढ़ा है और

परिज्ञिष्ट द: गांधीजी के अनशत-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७११

पढकर उदासीन-भाव से अलग रख दिया है। मैने सर सेम्युअल होर को जो चिट्ठी लिखी और सेट जेम्स पैलेस में १३ नवम्बर १६३१ को गोलमेज-परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति में जो घोपणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोध मैं अपने प्राणों की वाजी लगाकर करूँगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि मैं प्राण त्यागने तक लगातार अनशन करने की घोपणा कर दू और नमक और सोडा के साथ या उसके विना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करूँ। यह अनशन तभी समाप्त होगा जब इस बत के रहते ब्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सावँजनिक मत के दबाव से अपने निश्चय पर फिर विचार करें और साम्प्रदायिक-निर्वाचन की अपनी योजना, विलत-वर्गों के सम्बन्ध में, वापस लें लें, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से हो और सवका समान-मताधिकार रहें, फिर यह कितना ही घ्यापक क्यों न हो जाय।

यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन साधारण अवस्था में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा।

मेरी यह भी इच्छा है कि मेरी यह चिट्ठी और सर सेम्युअल होर की लिखी हुई चिट्ठी शीझ-से-शीझ प्रकाणित की जाय। मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिट्ठियों का मजमून सरदार बल्लभभाई पटेल और महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और किसीकों नहीं बताया है। पर यदि आप इसे सम्भव बना दे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिट्ठियों का प्रभाव जनता पर पडे। इसलिए उन्हें शीझ प्रकाशित करने का मैं अनुरोध करता हूँ।

खेद है कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर मैं अपनेको वार्मिक पुरुष समझता हूँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नही रह गया है। सर सेम्युअल होर को मैंने जो चिट्ठी लिखी उसमें मैं कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मुझें छोड देने का निश्चय मले ही करे, पर मेरा अनशन बराबर जारी ही रहेगा क्योंकि अब मैं अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की आशा नहीं कर सकता। और सम्मानयुक्त उपाय को छोड किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा लेने की मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है।

सम्भव है, मेरा निर्णय दूषित हो और मेरा यह विचार विलक्षुल गलत हो कि दलित-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकर है। यदि ऐसा हो तो अपने जीवन-सिद्धान्त के अन्य अगो के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की सम्मावना नहीं। उस दशा में अनशन करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रायिश्वत्त होगा और उन असख्य स्त्री-पुरुषों के सिर से एक बोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझ-दारी पर बालकों-जैसा विश्वास रखते हैं। पर यदि मेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे सन्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निश्चय से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित रूप से पूर्ण होगा, जिसके लिए मैने २५ साल से भी अधिक समय से यत्न किया है और जिसमें काफी सफलता मिली है।

> ! आपका विश्वसनीय मित्र— मो० क० गांधी

1

### ४. प्रधान-मन्त्री श्री रैमजे मैकडानल्ड ने म सितम्बर को निग्न पत्र गांधीजी के पास भेजा:---

प्रिय गांधीजी.

आपका पत्र मिला। पढकर आक्चर्य, और कहना चाहता हूँ कि, बहुत ही हार्दिक दु ख भी हुआ। इसके सिवा में यह कहने के लिए भी बाध्य हूँ कि विलत-वर्ग के सम्बन्ध में सम्राट्-सरकार के निर्णय का वास्तिविक अर्थ क्या है, इसे समझने में आपको भ्रम हो रहा है। हम इस बात को सदा समझते रहे है कि आप विलत-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दिये जाने के अटल विरोधी है। गोलमेज-परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति में आपने अपनी स्थिति बिलकुल साफ तौर से बताई थी और अपने ११ मार्चवाले पत्र में सर सेम्युअल होर को फिर से भी आपने अपना मत बता दिया था। हम यह भी जानते है कि हिन्दू जनता के एक बहुत बढ़े भाग का भी इस विषय में वही मत है जो आपका है। अत. विलत वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करते समय हमने उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया।

अछूतो की समस्याओं से मिली हुई बहु-सख्यक अपीलो तथा उनकी सामाजिक बाघाओं के विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद आप भी अनेक बार स्वीकार कर चुके हैं, कौसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्याययुक्त अधिकार की रक्षा करना हमने अपना कर्तेच्य समझा। साथ ही हमें इस बात का भी उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई ऐसी बात न होनी चाहिए को अछूतों को सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दे। अपने ११ मार्चवाले पत्र में आपने खुद ही कहा है कि आप अछूतों को कौसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के खिलाफ नहीं हैं।

### परिज्ञिष्ट द : गांघीजी के अनवान-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७१३

सरकारी योजना के अनुसार अछूत हिन्दू-जाति के अग बने रहेगे और उनके साथ बराबरी की हैसियत मे शामिल होकर वोट दे सकेगे। पर २० साल तक निर्वाचन में, हिन्दुओ के साथ शामिल रहते हुए भी, थोड़े-से खास हलको के जरिये अपने स्वार्थों की रक्षा का उपाय करते रहेगे, जो हमारा निश्चय है कि वर्तमान स्थिति मे आवश्यक है।

जहा-जहा ऐसे हलके बनाये जायेंगे, अछूत-वर्ग साधारण हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्र के वोट से वचित न होगे, बल्कि उन्हें दो-दो वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, जिसमें हिन्दू-जाति के साथ उनका सम्बन्ध अविकल वना रहे।

आप जिसे साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र कहते हैं, अञ्चूतो के लिए वैसे हलके हमने जान-बूझकर नहीं बनाये हैं और सम्पूर्ण अञ्चत-वोटरों को साधारण अर्थात् हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में शामिल कर दिया हैं, जिसमें उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को अञ्चत-वोटरों के पास जाकर वोट मागना पड़े अथवा अञ्चत उम्मीदवारों को ऊँची जाति-वाले हिन्दू वोटरों के पास बोट मागने जाना पड़े। इस प्रकार हिन्दू-जाति की एकता की सब प्रकार से रक्षा की गई है।

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरम्भिक काल में जब प्रान्तों में शासनाधिकार उसी वर्ग के हाथ में रहेगा जिसका कौसिल में बहुमत होगा अलबत्ता यह आवश्यक होगा कि दलित वर्ग, जिसके विषय में आप खुद भी स्वीकार करते हैं कि उच्च जाति के हिन्दुओं ने शताब्दियों से उन्हें नीची अवस्था में डाल रक्खा हैं, ६ में से ७ प्रान्तों की कौसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी भेज सके जो उनके दु ख-ददौं और आदर्शों को प्रकट कर सके और उनके विरुद्ध निर्णय होने से रोक सके, अर्थात् जिनके द्वारा इस वर्ग का मत प्रकट हो सके। प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को इस व्यवस्था की आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। हमारे विचार से वर्तमान परिस्थिति में सरक्षित-स्थान-सहित सयुक्त-निर्वाचन की व्यवस्था में दिलत-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य कौसिलों में भेजना समव होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने जिम्मेदार हो, चाहे मताधिकार की जितनी भी व्यवस्थाये इस समय सभव है उनमें से कोई भी क्यों न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था में उनके प्राय सभी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने जायेंगे।

हमारी योजना में अछूतो को साधारण निर्वाचन-क्षेत्रो में मताधिकार देते हुए उनके लिए थोडे से अलग हलके बना दिये गये हैं। मुसलमान आदि अल्प-सख्यको के लिए की गई साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाय में सर्वथा भिन्न हैं। एक मुसलमान साधारण हलके में वोट न दे सकता है और न उम्मीदवार हो सकता है। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगहें दी गई है उससे वे एक भी अधिक नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर प्रान्तों में उन्हें अपनी जन-सख्या के अनुपात से अधिक जगहें दी गई है। पर दलित-वर्ग को खास हलकों के द्वारा जो जगहें दी गई है वे वहुत अल्प हैं और उनकी जन-सख्या के अनुपात के विचार से नहीं नियत की गई है। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश यहीं है कि वे कौसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवस्थ भेंज सके जो केवल उन्हींके चुने हो। हर जगह उनके इन विशेष स्थानों की संख्या उनकी आवादी के अनुपात से बहुत कम है।

में समझता हूँ कि आप जो अनशन के द्वारा प्राण-त्याग का विचार कर रहे हैं, उसका उद्देश न तो यह है कि दिलत-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ सयुक्त-निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल हो, क्योंकि यह अधिकार तो उन्हें मिल ही चुका है, और न यही है कि हिन्दुओं की एकता बनी रहे, क्योंकि इसका भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल यह है कि अछूत लोग, जिनके लिए आज भीपण बाषाये उपस्थित होने की बात सभी स्वीकार करते है, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सके, जो उनके अपने चुने छुए हो और जो उनके भाग्य की निर्णायक कौसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बोल सके।

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्त तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावों को देखते हुए मेरे लिये आपके निश्चय का कोई समृचित कारण देख सकना सर्वथा असम्भव हो गया है और मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति को समझने में भ्रम हो जाने के कारण आपने ऐसा निश्चय किया है।

जब आपस में समझौता न कर सकने पर भारतीयों ने आमतौर से अपील की तब कही उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसख्यकों के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाना स्वीकार किया। अब वह उसे सुना चुकी है और अब जो शतें उसमें रक्खी गई है उनके सिवा और किसी तरह वह बदला नहीं जा सकता। अत. मुझे खेद के साथ आपसे यहीं कहना पड रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायों का आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था के बदले स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामञ्जस्य करने की सच्ची नीयत से तजवीज किया है।

आपका---जे० रैमजे मैकडानल्ड परिशिष्ट द : गांघीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७१५

५. गांघीजी ने यरवडा सेन्द्रल जेल से ६ सितम्बर १६३२ को प्रधानमंत्री को निम्न पत्र भेजाः—

प्रिय मित्र,

आज तार द्वारा भेजे गये और प्राप्त हुए आपके स्मप्ट और पूर्ण उत्तर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तथापि मुझे खेद है कि आपने मेरे निक्चय का ऐसा अर्थ किया जिसका मुझे कभी ध्यान ही न हुआ था। मैं उसी वर्ग की ओर से वोलने का दावा करता हूँ जिसके स्वार्थों की हत्या करने के लिए, आप कहते हैं, मैं अनशन करके मर जाना चाहता हूँ। मुझे आजा थी कि इस आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण अर्थ न करेगा। दलीले दिये विना मैं फिर कहता हूँ कि मेरे लिए यह विषय शुद्ध धार्मिक विषय है। केवल यही वात कि 'दलित' वर्गों को दिविध मत मिले हैं, उन्हें या सामान्यत. हिन्दू समाज को विच्छिन्न होने से नही रोकती। 'दलित' वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की स्थापना मात्र में मुझे उस विषय के इजेक्शन की गव मिलती है जिससे हिन्दुत्व नष्ट हो सकता है और 'दलित' वर्गों को कुछ लाभ नही मिल सकता। कृपाकर मुझे यह कहने दीजिए कि आप कितनी ही सहानुभूति क्यों न रखते हो, आप ऐसे विषय में ठीक-ठीक निश्चय पर नही पहुँच सकते जो हिन्दू और अछूत दोनो के लिए ज़ीवन-मरण का प्रकन है और धार्मिक दृष्टि से वहुत महत्त्व रखता है।

मैं 'दिलत' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न करूँगा। मैं इसी वात के विरुद्ध हूँ कि वे कानून बनाकर हिन्दू-समाज से पृथक् कर दिये जायें (फिर यह पार्थक्य कितना ही सीमित क्यो न हो) जवतक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका निश्चय बना रहा और शासन-विधान काम मे आ जाय तो आप हिन्दू सुधारको के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन की हर दिशा में अपने दिलत भाडयो का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्यं की आश्चर्यजनक उन्नति को रोक देगे?

इसलिए मुझे खेदपूर्वेक अपने पूर्व-निश्चय पर कायम रहने को लाचार होना पडता है।

आपकी चिट्ठी से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसिलए में कह देना चाहता हूँ कि आपके निर्णय के अन्य अशो से मैंने 'दलित' वर्गों के प्रश्न को अलग कर उसपर खास तौर से जो विचार किया है उसका यह अर्थ नही होता कि मैं आपके निर्णय के अन्य अंशो से सहमत हूँ ( मेरी राय में अन्य कई अश बहुत ही आपत्तिजनक है। पर मैं उन्हें ऐसा नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-विल्डान करने की प्रेरणा करे जितना मेरी अन्तरात्मा ने 'दलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की हैं।

> वापका विञ्वसनीय मित्र---मो० क० गांधी

६ गांबीजी ने १४ सितम्बर को अनदान के निश्चय के सम्बन्ध में वस्वई-सरकार को अपना जो वक्तव्य भेजा था और जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया गया था, वह इस प्रकार है:—

"मरे अनजन का निञ्चय ईश्वर के नाम पर, और जैसा कि मैं नम्रता के साथ विञ्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए टाल टूं, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल जाय। मुझे खेद से कहना पढ़ता है कि अब उसके दिन को कीन कहे, घण्टे को बदलना भी मेरे वस की बात नहीं है। प्रवान-मंत्री के पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता।

"मरा भावी अनवान उन लोगों के विरुद्ध है जो मुझमें विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपियन, और उनके वास्ते नहीं हैं जो मुझमें विश्वास नहीं रखने। इसलिए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध नहीं हैं, पर उन अंग्रेज स्त्री-पुरुणे के विरुद्ध हैं जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपवेशों को अनसुना करके भी मुझमें विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय-संगत मानते हैं। वह मेरे उन देशवासियों के विरुद्ध भी नहीं हैं जो मुझमें विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन अगणित देशवासियों के विरुद्ध है—चाहे वे किसी भी वल और विचार के क्यों न हो—जिनका विश्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज की अन्तरात्मा को सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश हैं।

"केवल भावोद्दीपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश न होगा। में अपना नारा वजन—जो-कुछ भी वह है—न्याय, शुद्ध त्याय के पलड़े पर घर देना चाहता हूँ। अत. मेरी प्राण-रक्षा के लिए अनुचित उतावली और परेणानी न होनी चाहिए। इस वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी (भगवान की) मरजी के जिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसे इस देह से कुछ काम लेना होगा तो वह इसे वचावेगा। उसकी इच्छा के विश्व कोई भी इसे वचा नहीं सकता। मनुष्य की दृष्टि से में कह सकता है कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह विना अन्न के जी सकता है।"

परिज्ञिष्ट द: गांघीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७१७

दिलतों के पृथक्-निर्वाचन के साथ-साथ अस्पृश्यता की संरक्षा की तीन आलोचना करने के उपरान्त इस पत्र में कहा गया था:—

"यदि यह भ्रान्ति हैं, तो मुझे अवश्य चुपचाप उसका प्रायिक्वित्त करने देना चाहिए, और ईक्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक मारी चट्टान को हटा देगा। ईक्वर करे, मेरी यंत्रणा हिन्दू-धर्म के अन्त.करण को शुद्ध कर दे और उनके हृदयो को ब्रवित भी कर सके-जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कप्ट पहुँचाने की हो रही है।

'भरे उपवास के मुख्य हेतु के विषय में कुछ श्रम मालूम होता हो, इसलिए में फिर यह वता देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दिलतवर्ग के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था का—चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो—विरोध करना है। ज्योंही वह वापस ले लिया गया कि मेरा अनशन समाप्त हो जायगा। स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, इस विषय में भी मेरे निश्चित विचार है। पर एक कैदी की हैसियत से मैं अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अपने-आपको अधिकारी नहीं समझता। तथापि संयुक्त-निर्वाचन के आधार पर सवर्ण हिन्दुओ और दिलत-वर्ग के जिम्मेदार नेताओं के बीच कोई समझौता हो, और वह सब प्रकार के हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक समाओं में स्वीकृत हो जाय, तो मैं उसे मान लूगा।

"एक वात में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि दिलतवर्ग के प्रश्न का सन्तोप-जनक निपटारा हो जाय, तो इसका यह मतलव नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रक्न के अन्य भागों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। में स्वयं उसके और भी अनेक अंशों का विरोधी हूँ, जिनके कारण मेरी समझ में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्त्र शासन-प्रणाली के अनुसार कार्य करना प्राय. असम्भव है। इस प्रश्न का निर्णय सन्तोप-जनक रूप से हो जाने का यह मतलव भी न निकालना चाहिए कि जो शासन-विधान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी होगा। ये ऐसे राजनैतिक सवाल है जिनपर विचार करना और जिनके सम्बन्ध में अनना निर्णय देना भारतीय काग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-क्षेत्र से विलकुल वाहर है। फिर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मैं अपनी निजी राय भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इस समय सरकार का कैंदी हूँ।

'भेरे अनगन का सम्बन्व एक निर्दिष्ट, एक संकुचित क्षेत्र से ही है। दिलतवर्गों का प्रक्त प्रवानतया एक घार्मिक प्रक्त है, और उसके साथ मैं अपने को विशेष रूप से सम्बद्ध समझता हूँ, क्योंकि में अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूँ। में उसे अपने लिए एक ऐसी पवित्र घरोहर समझता हूँ, जिसकी जिम्मेवारी को में छोड़ नहीं सकता।

"प्रकाश और तपस्या के लिए उपनास एक वहुत पुरानी प्रथा है। मैंने ईसाई-धर्म तथा इसलाम में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दू-धर्म में तो आत्म-शृद्धि एव तपस्या के उद्देश से फिये गये उपनास के उदाहरण भरे पड़े है। किन्तु यह एक विशेष एवं उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म समझकर ही किया जाना चाहिए। फिर मैंने तो अपने लिए यथाशिक्त इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। अत. इस विषय का विशेषज्ञ होने के नाते में अपने मित्रो और सहानूभूनि प्रदिश्त करनेवालों को सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप लोग विना सोचे-समझे अथवा सहानुभूति की क्षणिक व्याकुलता में पड़कर मेरा अनुकरण न करें। जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हो, उन्हें कठिन परिश्रम और अछूतों की नि.स्वार्थ सेवा-द्वारा अपने को उसके योग्य वना लेना चाहिए, तव गदि उनके उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा।

अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पितत्र-से-पितत्र उद्देशों से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेप की भावना से प्रेरित होकर नहीं। मेरे लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर है। अत: यह स्पष्ट है कि जो लोग उन लोगों के प्रति वाद-विवाद में किसी तरह का द्वेप-माव या हिंसा प्रविधित करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकूल या में जिस उद्देश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हो, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आवाहन और भी शीझतापूर्वक करेंगे। उद्देशों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश की सिद्धि के लिए तो यहँ परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय।"

मो० क० गांघी

### ३ पूना का सममौता

कौसिलो में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ दूसरे मामलो में दलित-वर्ग और शेष हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं के वीच नीचे लिखी शर्तो पर पूना का समझौता हुआ —

१. प्रान्तीय कौसिलो में साघारण जगह में से नीचे लिखे अनुसार जगहे बलित-वर्गों के लिए सुरक्षित रहेगी:—

#### परिशिष्ट द: गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ७१६

| मदरास       | : |  | ३०  | बम्बई और सि    | व | - | १५  |
|-------------|---|--|-----|----------------|---|---|-----|
| पंजाव       |   |  | 5   | विहार-उड़ीसा   |   | • | १५  |
| मध्यप्रान्त |   |  | २०  | असाम .         |   | • | છ   |
| वगाल        |   |  | o Ę | युक्तप्रान्त . |   | - | २०  |
|             |   |  |     | कुल            |   |   | १४८ |

प्रघान-मन्नी के निश्चय में प्रान्तीय कौसिलों के लिए निर्वारित सदस्य-सख्याओं के आघार पर थे संख्याये रक्खी गई हैं।

२. इन स्थानो के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अनुसार होगी-—

निर्वाचन-क्षेत्र की साघारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचक रहेगे उनका एक निर्वाचक-संघ होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिलेगे वे ही दलित-वर्ग के प्रतिनिधि होगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव के चार उम्मीदवार होगे, जिनमें से एक सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दलित-वर्ग का प्रतिनिधि चुना जायगा।

- ३. केन्द्रीय घारा-सभा में भी विलत-वर्ग का प्रतिनिधित्व सगुक्त-निर्वाचन के सिद्धान्त पर स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन-प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रान्तीय कौसिलों के लिए।
- ४. केन्द्रीय घारा-समा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्घारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान बलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेगे।
- ५. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व-कथित निर्वाचन-प्रणाली दस वर्ष वाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी गर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से इसके पहले ही न उठ गई हो।
- ६ प्रान्तीय और केन्द्रीय कौसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा तवतक जारी रहेगी जवतक इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझौते से और कोई दूसरा निश्चय न हो।
- ७ दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौसिलों के मताविकार की योग्यता लोथियन-किमटी की सिफारिश के अनुसार होगी।
  - फिसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने

के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दलित-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, वशर्ते कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित-वर्ग के सदस्य में हो।

६. प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से यथेष्ट धन दलित-वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाये देने के लिए अलग कर दिया जायगा।

#### (इस्तात्तर)

मदनमोहन मालवीय 🗸 डाक्टर अम्बेडकर च० राजगोपालाचार्य श्रीनिवासन् तेजबहादूर सप्र एम० आर०जयकर घनश्यामदास बिङ्ला एम० सी० राजा एम० पिल्ले सी० वी० मेहता ' गवर्ड देवधर स० बालू बी० एस० कामत राजभोज ए० बी० ठक्कर राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य नेतागण

## परिशिष्ट ९

### १६३५ की भारत श्रीर ब्रिटेन का व्यापारिक सन्धि

त्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर चिन्समैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लन्दन में जिस सिध-पत्र पर हस्ताक्षर िकये हैं उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी सरक्षण दिया जाने का प्रवन जाच के लिए टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार त्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी।

भारत-सरकार यह भी अगीकार करती है कि यदि सरक्षण-काल के बीच में ही रिक्षत उद्योगो सम्बन्धी शर्तो में आमूल परिवर्तन किये जायगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ही ओर से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नही, और इस जाच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगो के आवेदन-पत्रो पर पूरा विचार किया जायगा।

### मूल सन्धि-पत्र

नई दिल्ली, १० जनवरी

ओटावा के व्यापारिक सिंध-पत्र की पुष्टि के रूप में ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रुन्सिमैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने जिस सिंध-पत्र पर कल लदन में हस्ताक्षर किये है वह इस प्रकार है .---

ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार इस पत्र-द्वारा स्वीकार करती है कि ओटावा की व्यापारिक-सधि के दौरान में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर ' से नीचे लिखी शर्तें उक्त सन्धि की पुष्टि के रूप मे समझी जायेंगी---

१--- ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार मानती है कि जहा भारत की आर्थिक बहब्दी के लिए किसी भी विदेश से आनेवाले माल के प्रति भारतीय उद्योग को संरक्षण मिलना आवश्क हो सकता है, वहा भारतीय, ब्रिटिश या अन्य देशो के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश-आयात की अपेक्षा अन्य देशों के आयात से अधिक सरक्षण की जरूरत हो।

२--- ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की आय के लिहाज से आयात-करो की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करो की मात्रा स्थिर करते समय आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए।

- ३─-(१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगो को दिया जायगा जो टैरिफ-बोर्ड की समुचित जांच के वाद भारत-सरकार की राय में सरक्षण के पात्र सिद्ध हो। परन्तु यह संरक्षण असेम्बली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में वर्णित विवेकपूर्ण सरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा। यह वचन १९३३ के संरक्षण-कानून-द्वारा संरक्षित उद्योगी पर लागू न होगा।
  - (२) भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, अधिक न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावो पर बिक सके। और यह भी कि यथा-समव इस कलम की वर्तों का खयाल रखकर ब्रिटिश माल पर अन्य विदेशों के माल की अपेक्षा कम कर लगाया जायगा।
  - (३) इस घारा की पिछली उपघाराओं के अनुसार ब्रिटिश मारू पर और अन्य विदेशी माल पर लगनेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर

रक्खा जायगा वह इस प्रकार नही वदला जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुँचे।

(४) इस धारा में दिये गये वचनो से भारत-सरकार के इस अधिकार में बाघा नही आयगी कि यदि आमदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुई तो वह आवश्यक संरक्षण-कर से भी अधिक आयात-कर और लगा दे।

४—जब भारतीय उद्योग को काफी सरक्षण देने के प्रक्त की टैरिफ-वोर्ड जाच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई वातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच में ही रिक्षित उद्योगो-सम्बन्धी शतों में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जांच में ब्रिटेन के सब्धित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

५—जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के लिए उपयोगी कच्ची या अघ-पक्की सामग्री का भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समस्त व्यावसायिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायगे उनका लिहाज ब्रिटिश-सरकार रक्खेगी, विशेषत. वह भारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की ओर दिलाती है जो ब्रिटेन ने ओटावा की संधि की दवी घारा के अनुसार भारतीय रई की खपत बढाने के लिए किये हैं। ब्रिटिश-सरकार वचन देती हैं कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जांच, बाजार के सहयोग और औद्योगिक प्रचार आदि सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रुई की खपत बढाने का प्रयत्न किया जायगा।

६—बिटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली घारा के सिद्धान्तों के अनुसार मारत के गले हुए लोहें के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिआयत तबतक जारी रहेंगी जवतक १६३४ के लौह-सरक्षण-कानून के अनुसार भारत में आनेवाले लोहें और इस्पात पर लगनेवाला कर ब्रिटेन के हक में कम लामदायक नहीं कर दिया जाय। परन्तु इसका १६३४ के लोहें और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की दूसरी धारा-द्वारा संशोधित १८६४ के भारतीय टैरिफ कानून की जपधारा ३ (४) और ३ (५) पर कोई प्रतिकृल असर नहीं होगा।

### परिशिष्ट है : १६३४ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि ७२३

७—विटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती है कि इस सिंघ के विषय में विटिश और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्णय, समझौते या विवरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा।

### मोदी-लीस-सन्धि

श्रोटावा की व्यापारिक सिंघ की पुष्टि के बाद इग्लैण्ड के व्यापार-संघ के अध्यक्ष सर वाल्टर रुन्सिमैन और लन्दन-स्थित भारतीय हाई-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है।

सर वाल्टर रुन्सिमैन का पहला पत्र यह था ---

"मुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि यदि किसी समय उपनिवेशो और रक्षित देशों को विदेशों के मुकावलें में ब्रिटेन के सूत और सूती कपड़े की खपत अपने यहा वढाने के अधिक या विशेष उपाय करने पड़े तो उस समय ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों और रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि जो रिआयत वे ब्रिटेन के रुई के माल के लिए करें वहीं रिआयत वैसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय। यह वचन उस समय तक लागू रहेगा जवतक लंकाशायर और बम्बई के मिल-मालिकों की २० अक्तूवर १६३३ की संधि कायम रहेगी, अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपड़े के उद्योगों के वीच में कोई और सिंध वनकर कायम रहेगी।"

सर वाल्टर विन्समैन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा —
"आपका आजकी तारीख का प्रथम पत्र मिला । मुझे भारत-सरकार की ओर
से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि ज्योही दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर)
व्यापक हो जाय त्योही बिटिश कपडे पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपडे
पर आप पौण्ड कर दिया जायगा । अलबत्ता, २० अक्तूबर १६३३ की लकाशायर
और बम्बर्ड के मिल-मालिको की सिंध की अविध पूरी हो जाने पर अविशब्द संरक्षणकाल के लिए बिटिश माल पर कर लगाने मे तत्कालीन स्थित और पिछले अनुभव का
लिहाज रक्खा जायगा और सवपर न सही, परन्तु जिन चीजो पर दूसरा सरचार्ज
(अतिरिक्त कर) लागु होता है जनमे से अधिकाश पर विचार किया जायगा।"

सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के पत्र की पहुँच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रुन्सिमैन ने लिखा:—

"आपके आज की तारीख के क्रुपापत्र स० २ की पहुँच स्वीकार करता हूँ।"

# कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों,

| संख्या           | तारीख      | स्थान    | प्रतिनिधियो<br>की संख्या | सभापति                    |
|------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| ?                | २८-१२-८४   | वम्बई    | ७२                       | श्री उमेशचन्द्र वनर्जी    |
| ঽ                | २८-१२-८६   | कलकत्ता  | ४३२                      | ,, दादाभाई नौरोजी         |
| 3                | २६-१२-६७   | मदरास    | ६०७                      | ,, वदस्हीन तैयवजी         |
| ४                | २६–१२–दद   | इलाहावाद | १,२४८                    | ,, जार्ज यूल              |
| ሂ                | २६-१२-८६   | वम्बर्ड  | १,८८६                    | सर विलियम वेडरवर्न        |
| દ્               | २६–१२–६०   | कलकत्ता  | ६७७                      | ,, फीरोजवाह मेहता         |
| ધ                | २=-१२-६१   | नागपुर   | <b>द१२</b>               | श्री पी० आनन्द चार्लू     |
| 5                | २६-१२-६२   | इलाहाबाट | ६२५                      | ,, उमेशचन्द्र वनर्जी      |
| ع                | २७–१२–६३   | लाहीर    | <b>८६७</b>               | ,, दादामाई नौरोजी,एम०पी०  |
| १०               | २६–१२–६४   | मदरास    | १,१६३                    | ,, अलफोड वेव, एम० पी०     |
| ११               | २७–१२–६५   | पूना     | १,५५४                    | ,, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी    |
| १२               | २=-१२-६६   | कलकता    | ७५४                      | माननीय मुहम्मद रहीमतुल्ला |
|                  |            |          |                          | सयानी                     |
| १३               | २७-१२-६७   | अमरावती  | દંહર્ગ                   | ,, सी० शंकरन् नायर        |
| १४               | २६-१२-६८   | मदरास    | દંર્કે&                  | ,, सानन्टमोहन वसु         |
| <mark>የ</mark> ሂ | २७-१२-६६   | लखनऊ     | ७४०                      | ,, रमेशचन्द्र दत्त        |
| १६               | २७-१२-१६०० | ळाहीर    | ५६७                      | ,, नारायण गणेश चन्दा-     |
|                  |            |          |                          | वरकर                      |
| १७               | २३-१२-०१   | कलकत्ता  | <b>म</b> हेड्            | ,, दीनगा ईदलजी वाचा       |
| १८               | २३–१२–०२   | अहमदागद  | ४७१                      | ,, मुरेन्द्रनाय वनर्जी    |
| 38               | २६-१२-०३   | मदरास    | ४३८                      | ,, लालमोहन घोप            |
| ঽ৽               | 54-85-08   | वस्त्रई  | १,०००                    | सर हेनरी काटन             |
| २१               | २७-१२-०५   | काशी     | ७५५                      | माननीय गोपालकृष्ण गोखले   |
| રર               | २६-१२-०६   | कलकता    | १,६६३                    | श्री दाटामाई नीरोजी       |
| ર્ક              | २६-१२-०७   | सूरत     | १,६००                    | <b>डॉ॰ रासिवहारी घोप</b>  |

## मन्त्रियों इत्यादि की सूची नं० १

| स्वागताध्यक्ष                                                                                                                                                                                                                                                | प्रधान-मन्त्री                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| —<br>हाँ० राजेन्द्रलाल मित्र<br>राजा सर टी० माधवराव<br>प० अयोध्यानाथ<br>सर फीरोजशाह मेहता<br>श्री मनमोहन घोप<br>,, सी० नारायणस्वामी नायडू<br>प० विश्वम्मरनाथ<br>सरदार दयालसिंह मजीठिया<br>पी० राज्या नायडू<br>रावबहादुर एस० एम० मिड़े<br>सर रमेशचन्द्र मित्र | मि० ए० बो० ह्यूम                                                                             |  |  |  |  |
| श्री जी० एस० सापडें<br>,, एन० सुब्दाराव पन्तुलु<br>,, वशीलालसिंह<br>रायवहादुर कालीप्रसन्न राय                                                                                                                                                                | 22<br>22<br>21                                                                               |  |  |  |  |
| महाराजावहादुर जगदीन्द्रनाथ<br>वीवानवहादुर अम्बालाल देसार्ह<br>नवाव सय्यद मुहम्मद बहादुर<br>सर फीरोजवाह मेहता<br>मुशी माघवलाल<br>डॉ॰ रासविहारी घोष<br>श्री त्रिमुबनदास मलावी                                                                                  | ,, श्रीदीनशावाचा (उसी साल सभापति हुए)<br>,,<br>,,<br>श्री दीनशा वाचा, गोपालकृष्ण गोखले<br>,, |  |  |  |  |

# कांग्रेस के समापतियों, प्रतिनिधियों,

| संख्या | न,रीख     | · स्थान  | प्रतिनिवयों<br>की संख्या | समापति                       |  |  |
|--------|-----------|----------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| २३     | २५-१२-०5  | मदरास    | ६२६                      | डॉ॰ रासविहारी घोप            |  |  |
| २४     | २७-१२-०६  | लाहौर    | २४३                      | प० मदनमोहन मालवीय '          |  |  |
| २५     | २६-१२-१०  | डलाहावाद | ६३६                      | सर विलियम वेडरवर्न           |  |  |
| २६     | २६-१२-११  | कलकत्ता  | ४४६                      | पं० विशननारायण दर            |  |  |
| २७     | २६-१२-१२  | वाकीपुर  |                          | राववहादुर रगनाय नृसिंह       |  |  |
|        |           |          |                          | मुघोलकर                      |  |  |
| २६     | २८-१२-१३  | करांची   | ५५०                      | नवाव सय्यद मुहम्मद वहादुर    |  |  |
| २६     | २८-१२-१४  | मदरास    | <del>६६</del> ६          | श्री भूपेन्द्रनाथ वसु        |  |  |
| ३०     | २७-१२-१५  | वम्बर्ड  | २,२५६                    | ,, सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह |  |  |
| 38     | २६-१२-१६  | लखनऊ     | २,३०१                    | माननीय अम्विकाचरण            |  |  |
|        |           |          |                          | मुजुमदार                     |  |  |
| ३२     | २६-१२-१७  | कलकत्ता  | ४,६६७                    | श्रीमती एनी वेसेण्ट          |  |  |
|        |           |          |                          |                              |  |  |
| विशेप  | सितंवर१८  | वम्बर्ड  | ३,५००                    | सय्यद हसन इमाम               |  |  |
| ३३     | २६-१२-१८  | दिल्ली   | ४,८६१                    | पं० मदनमोहन मालवीय           |  |  |
| 38     | २६-१२-१६  | अमृतसर   | ७,०३१                    | पं॰ मोतीलाल नेहरू            |  |  |
| विशेप  | सितंवर-२० | क्लकत्ता |                          | ्ळाला लाजपतराय               |  |  |
| ३५     | २६-१२-२०  | नागपुर   | १४,५०३                   | चक्रवर्ती विजयराघवाचाये      |  |  |
|        | ]         |          |                          |                              |  |  |
| ३६     | २७-१२२१   | अहमदावाद | ४,७२६                    | हकीम अजमलखा                  |  |  |
|        |           |          |                          |                              |  |  |
| ३७     | २६-१२-२२  | गया      | ३,२४=                    | देशवन्मु चित्तरजन दास        |  |  |
|        |           |          |                          |                              |  |  |
| विशेष  | २३        | दिल्ली - |                          | मीलाना अवुलक्लाम आजाद        |  |  |
|        |           |          |                          |                              |  |  |